## दूसरे संस्करण की भूमिका

'प्राचीन सारत' यद्यपि एफ० ए० के विद्यार्थियों के लिए लिखा गया है परन्तु इसकी डपयोगिता भारतीय इतिहास के सभी प्रेमियों को एक सी है। <u>ऐतिहासिक साम</u>प्री की दृष्टि से पुस्तक अपने सेत्र में बेज़ोड़ है। इतिहास की ब्र्यापक प्राराओं का सुमृतुलन जिस बैहा-निक और बिहत्ता-पूर्ण द्वेग से किया गया है यह लेखकों के अथक -परिश्रम का हा परिलास है। हिन्दी के प्रसुत अनुवाद से भारतीय विद्यार्थियों में इसकी उपयोगिता और भी अधिक होगी।

जिस रूप में संसार के अन्य देशों के इतिहास आज उपलब्ध हैं, वह रूप भारतीय इतिहास में सम्भव नहीं है। प्राचीन भारत के इतिहास में तो वह सर्वथा असम्भव है। हमारे देश में इतिहास लिखने की परम्परा कभी नहीं थी। प्राचीन पन्थों में विद्वता का जो आमास मिलता है वह ऐतिहासिक चेत्र में शून्य हैं। इसका कारण विद्वानों की कमी नहीं है, बल्कि इसकी परम्परा का अभाव है। जहाँ विद्वानों ने काव्य मधों में प्रकृति वर्णन को घरनी चरम सीमा पर पहुँचा दिया है वहाँ इतिहास के च्लेत्र में एक वाक्य भी नहीं देते । जान पड़ता है कि इतिहास लिखना विद्वता का अपमान करना था। इसीलिए कोई विद्वान इस दिशा में कलम तक नहीं बठावा। अ<u>ति और स्मृति मं</u>थों में जो सामग्री पाई जाती है वह आधुनिक इतिहासकारों के लिए अमूल्य है। इनमें सामाजिक जीवन का विश्वत वर्णन उपलब्ध है, जो इतिहास का मूल तत्व है। विधि और नामा-बली का क्रम इतिहास की उपयोगिता की ऋषिक नहीं बढ़ाता। मूल्य उन घटनाओं का है जिससे सामाजिक जीवन में परिवर्तन होते हैं। यही कारण है कि वर्तमानइतिहासम् इतिहास को एक नवीन रूप षेने का प्रयत्न कर रहे हैं।

, प्राचीन भारत के इतिहास में एक और भी कठिनाई है। उत्तरी और दिचियो-भारत की राजनीतिक एकता का कोई कम नहीं मिलता। स्वयं उत्तरी-भारत. में छोटे-छोटे अनेक राज्य समय-समय पर स्थापित किए गते हैं, जिनकी अलग-भतना सचा और विशेषता रही है। इन सबका प्रकारण करना चालुनिक इतिहास-जारों के लिए एक कठिन समस्या है। तिथियों का कार्यकम, अन्यकार युगों का वर्णन तथा प्राचीन विद्वानों का दृष्टिकोण इस मार्ग में और मी कठिनाइयाँ उपस्थित करता है। पुरातत्ववेत्ताओं को अन्वेपण कार्य में इसी प्रकार की अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए प्राचीन भारत का इतिहास अभी तक अपूर्ण है।

इन त्रुटियों के होते हुए भी प्राचीन भारत का इतिहास अन्य. देशों के इतिहास से ऊँचा है। इसका कारण इस देश की प्राचीत संस्कृति है जिसकी विशेषता किसी से छिपी नहीं है। समाज की वास्त्रविक स्थिति का वर्णन इतिहास का प्रमुख घेय है। जी समाज जितना ही सभ्य श्रीर मुसंस्कृति है उसवा इतिहास भी उतना ही ऊँचा होगा। अर्थात इतिहास का मूल्य घटनाओं और तिथियों से बढ़कर समाज के नैतिक और आध्यात्मिक वर्णन पर निर्भर है। इसमें विद्वानों की कुशहता उतनी नहीं कार्य करती जितनी की समाज की वाम्तविक ऊँची स्थिति करती है। एक सुयोग्य इतिहासकार किसी पतित जाति के जीवन का ऊँचा वर्णन नहीं कर सकता, परन्तु एक साधारण इतिहासकार किसी ऊँचे समाज के थोडे वर्णन को देश-देशान्तरों में फेला सकता है। प्राचीन भारत का इतिहास इसी हप्टि-कोश से अध्ययन करना चाहिये। उससे मानव जीवन की वह ज्योति दिखाई पड़ती है जिसके प्रकाश में ब्राज भी संसार अपना उचित मार्ग पहल कर सकता है। शामिश्रमों के अमाव में भी हुमारा

ब्राचीन इतिहास संस्कृति का ज्योति-स्त<u>म्भ</u> है।

विद्यार्थी तथा अन्य पाठक गण प्राचीन मारत के इतिहास की मानव विकास के घेय से अध्ययन करें। इसी दृष्टिकीए से प्रस्तुत पुस्तक का सम्पादन किया गया है। हम अपनी वर्त्तमान स्मिति पर परचातार करने के बजाय अपने भविष्य निर्माण का ही चिन्तन करें। परन्तु यह कार्य मंसार के अन्य देशों की नकल से न हो। हमारे कम बम्नति की सम्पूर्ण सामग्री सदियों से संचित है। जय हम प्राचीन भारत के इतिहास का अध्ययन करेंगे तो हमारा आम विश्वास और भी दृढ़ होगा। हमारी मानसिक शक्तियाँ म्वतंत्र रूप से कार्य करेगी, और इसारा समाजनिर्माण न केवल अपने लिए चिनिक अन्य देश वामियों की मी उन्नति का पथ प्रदर्शक होगा। प्रस्तुत पुस्तक का यह दूसरा संस्करण पहले संस्करण से ऋषिक सुसंस्कृत, परिष्कृत, यथ नामिक है। प्रयागः x-2-x0

गारखनाय चीवे

# विषय-सूची

१-- सारत की प्राकृतिक शिथति और देश के इतिहास पर

अक्ट के लाहि जिसानी और सतारों कारियाँ

(१) चन्द्रगुप्त मौर्यं का राज्य-काल

(३) प्रारम्भिक मौर्थ काल में देश की सामाजिक समा चार्मिक परिस्थिति

(२) अशोक महान्

प्रद:

₹\$---\$

\$ 3

23

११५

परिच्छेव

सतका प्रभाव

| २मारत के आदिननवासा आर अनाव जातवा                  | 18-4-  |
|---------------------------------------------------|--------|
| ३—छार्य —डनकी जाति खौर जन्म-स्थान                 | £5-78  |
| (१) श्रायं                                        | 35     |
| (२) ऋग्वेद का काल                                 | 48     |
| (३) उत्तर वालीन सहिताओं का युग                    | 44     |
| ४—प्रारम्भिक यौद्ध काल                            | ¥2—45  |
| (१) सामाजिक, ऋार्थिक और राजनीतिक परिस्थितियाँ     | 4.6    |
| (२) जैन धर्म ख्रौर बौद्ध धर्म                     | 44     |
| ( ३ ) मगध का उत्थान ६००-३२१ ईसा पूर्व तक          | 90     |
| <b>५—भारत में यवन</b> —सिकन्दर का श्राक्रमण्      | 93-20  |
| (१) ईरान और भारत                                  | 95     |
| (२) सिकन्दर का श्राक्रमण                          | 58     |
| ६—मौर्य साम्राज्य श्रीर तत्कालीन सामाजिक, धार्मिक |        |
| और अर्थिक परिस्थितियाँ                            | E9-939 |

| ( २ )                                                   |         |
|---------------------------------------------------------|---------|
| परिच्छेद विषय                                           | 5.8     |
| ७—मीर्य साम्राज्य का हास-काल                            | १२२१४४  |
| (१) परवर्ती मौर्य, शुग, क्यव श्रीर श्राम                | 888     |
| (२) धार्मिक और साहित्यिक श्रवस्था                       | १३७     |
| पविदेशी श्राक्रमण श्रीर उनका भारत पर श्र <b>भाव</b>     | 888-803 |
| (१) भारतीय-युनानी राजवश                                 | \$XX    |
| (२) भारत में शक और पहन                                  | 240     |
| (३) कुपाय राम्राज्य श्रीर कृतिक                         | १५६     |
| (४) समाजिक अवस्था और विदेशी प्रभाव                      | १६८     |
| ६—२०० से ४०० ईमवी का इत्तर भारत—गुप्त सम्राट            | f       |
| का काल                                                  | 339-509 |
| (१) ईसा की तीसरी श्रीर चौथी श्रती में नाग तथा           |         |
| वाकाटक शक्तियाँ                                         | 808     |
| (२) गुप्त सम्राट श्रीर द्विन्दू साम्राज्य का पुनस्त्यान | १७८     |
| १०परवर्ती ग्रप्त सम्राट् और हूच                         | 885-338 |
| (१) परवर्ती गुप्त-साम्राट् कुमार गुप्त ईसा              |         |
| सबत् ४१५.—४५५                                           | 339     |
| ( २ ) भारत में हुखों का प्रमाव                          | २०८     |
| ११—ईसा को सातत्री शती—हर्पवर्धन चातुक्य                 |         |
| और पश्चव                                                | २१४—२१६ |
| (१) हर्षवर्षन और हुएनशंग                                | 56X     |
| (२) सातवीं शाती के चालुक्य श्रीर पहाव                   | 230     |
| १२ - उत्तरी भारत के छोटे राज्य                          | २३७—२७१ |
| ( है ) समयूर्ती का उत्यान                               | २३०     |
| (२) ममुख शत्रपूत राज्य<br>१३—दह्तिए। के राज्य           | र४⊏     |
| 14 - didth 2 1100                                       | २७२—३१३ |

(१) चालुक्नों से पूर्व, दक्षिण की ग्रवस्था

| परिच्छेद          | विषय               |
|-------------------|--------------------|
| (२) प्रारम्भिक च  | ालुक्य स्त्रीर राष |
| (३) वस्थायी के    | परवर्धी चालुका     |
| १४दित्य मारत का   | इतिहास (१)         |
| (१) प्रारम्भिक वा | मिल नरेश, त        |
| भौर सामाहि        | क ब्यवस्था         |

(२) पलवं धीर उनशं भाल

(१) प्रारंभिक चोल और पास्प

(२) तंत्रोर का विजयालय वंश

(३) चेरा श्रीर मध्यकालीन पाइय

( Y) होबसाल पूर्वी चालुस्य और बाबातिय

१६—दक्षिणी भारत, द्रविडों की संस्कृति और संग्याएँ

(१) सामाजिक और श्राधिक रिपति

(२) साहित्य

परिशिष्ट

(३) धार्मिक विकास

१४-दिचिए भारत का इतिहास (२)

म्द्रकृद ū

338 त्कालीन रामनीतिक

368-386

248

₹⊏€

₹**₹**¥

380-3=

340

₹¥≒

360

३७५

タロパー・よっ

358

રદય

800

Āξ

प्राचीन भारत २ द्दश० फुट ऊँची है। इन पहाड़ियों के उत्तर में मैसूर के पठार का सब से ऊँचा भाग है। कुने से निकलकर कावेरी नदी मैसूर के इसी ऊँचे पठार से होकर वहती है। नीलिगिरि की इन पहाड़ियों के दिच्या में सुप्रसिद्ध पालघाट की घाटी है। इस घाटी से होकर रेल चलती है जो पूर्वी तट का पश्चिमी तट से सर्वध जोड़ती है। केंन्ने की खाड़ी से, पश्चिमी तट-रेखा मूनि की एक तंत्र पृष्टी से विच्छल मिली हुई अरख सागर और पाटों पश्चिमी तट-प्रदेश के बीच, चली गई हैं। इस तटवर्ती मू-माग में मानसूनी हवाएँ पूरी शक्ति के साथ बहती हूं और पश्चिमी घाटों से टकराकर मरपृर वर्षों करती हूं। इससे यह मूनि साधारणत्या नम और उपजाऊ रहती हैं। इसमें चावल ऋषिक होता है। प्राचीन काल में इस वट से मिश्र,

वेबीलोनिया, अरब और मध्य सागर में स्थित प्रदेशों के बीच खुब ञ्यापार होता था। अनेक अच्छे अन्दरगाह इस तट पर स्थित है। इसके उत्तर में कांकण और दिल्ली में मालावार का प्रसिद्ध तट है। सूरत, कोचीन और कालीकट के चन्दरगाह, प्राचीन काल में विशेष प्रसिद्ध थे। तट पर स्थित प्रमुख नगर, सहज ही, धन्दरगाह का स्थान प्रहरा कर लेते थे। लेकिन आज उनका यह महत्व नहीं रहा जो प्राचीन काल में उन्हें प्राप्त था। इनमें बन्बई और कोचीन का वड़ा और प्राकृतिक वन्दरगाह भी सन्मिलित है जिसे फिर से निर्माण कर एक महान बन्दरगाह के रूप में परिवर्तित किया

गया है। पश्चिम की तरह पूर्व में भी एक तटवर्ती मू-प्रदेश चला गया

है, जो गंगा के डेल्टा से शुरू होकर कुमारी पूर्वी तटनतीं प्रदेश अन्तरीप श्रीर पूर्वी घाटों के भीतरी हुटे हुए भू-भाग तक फैला हुआ है। यह तटवर्ती भू-भाग, पश्चिमी भाग की अपेका, कहीं अपिक पीड़ा है और इसमें

फुई वड़ी नदियाँ बहती हैं। जैसे महानदी, गोदावरी, फुप्णा श्लीर इनके अलावा कई छोटा नदियाँ भी इसमें हैं, जो दिवणी पठार के पानी को अपने साथ वहा कर जाती हैं। महानदी के डेल्टा में वे सब गुणु विद्यमान हैं, जो गंगा के डेल्टा में पाए जाते हैं। गोदाबरी नहीं सबसे महस्वपूर्ण है। वह दिख्य के समृचे पठार के पानी को खपने साथ बहाकर जाती है।

गोदाबरी का वैभव वास्तव में उसके डेल्टा से आरम्भ होता है। मारत में सिवाई की जाब तक जितनी भी प्रणालियाँ चाल की गई हैं, उनमें गोदाबरी के डेल्टा की योजना सबसे निकसित और उच फोटि की है और सब से अधिक सफल हुई है। फ़प्णा नदी उत्तर से भीम नदी और दिल्पा पश्चिम से तुझमद्रा का पानी बहाकर ताती है। इसकी ततहटो इतनी उयली है कि इससे सिचाई का काम नहीं तिया जा सकता। पानी भी इसमें अपेशाक्रत कम रहता है। कावेरी नदी मैसूर पटार के दिल्प पश्चिमी प्रान्तों और कर्नाटक की भूमि पर से बहकर आती है। इसके पानों को कर्जाव्य इसके इलेटा को उपजाक बनाने में ही रज्ये हो जाता है। यह डेल्टा विचनापत्तों के पूर्व में समुद्र तक फैता हुआ है भीर इस लेदने वाता है। यह निम इसके तिय स्वयं उपयुक्त है। इसका दिल्पी मारा प्राचीन काल में कारो मण्डल कहताता था।

मद्रास के दिल्ला का प्रदेश श्रव क्तांटक के नाम से प्रसिद्ध है।

यद साधारण्यत्या खुश्क रहता है, लेकिन उत्तरकर्नाटक पूर्वी मानसून के कारण वर्ष के कुछ महीनों
में यहाँ काकी वर्षा हो जाती है। सिवाई
के लिए कृतिम साधनों—नहर, तालाव श्रादि—का सहारा
लिया जाता है और यहाँ की घनी श्रायादी के लिए पर्याप्त श्रव—विशेषकर चावल—उत्तम हो जाता है। प्राचीन काल में इस तट
पर श्रवेक श्रव्छं बन्दरगाह थे। श्राव उनमें से कई, मसुलियहम
की तरह, वाल श्रीर मिट्टी के बाहुक्य के कारण काम-योग्य नहीं
रह गए। इस तट के निकट का पानी तथला है और समुद्री फैन
से आन्दोलित रहता है। इसलिए तट से कई भीत दूर जहाज
लेगर डालते हैं। एक कृतिम वन्दरगाह श्राव मद्रास में वृद ना हुआ
है और एक दुसरा विवागानुस में सैवार किया गया है।

दिल्ला का विस्तृत पठार ष्याकार में त्रिकोण है। इसका शिरोमाग दिल्लान्सुली है। खेती की दृष्टि से दिल्लाका पटार यह ष्युधिक चप्रज्ञाक नहीं है। केंचे पश्चिमी निर्देयाँ इसपर से बहती हैं और पूर्वी घाटों में दर्रे काटती हुई ऋगो बढ़ जाती हैं। इन निर्देशों की घाटियाँ काफी उपजाऊ हैं श्रीर उनकी काली मिट्टी कपास की खेती के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के निवासी न जाने कब से कपास की खेती करते हैं, कपास से ही कपड़े बिनते हैं और उन्हीं को पहनते हैं। दक्षिण में खाद्य पदार्थी की उपज कम होती है, इसलिए गाँवों और नगरों की संख्या कम हैं और उनकी आबादी घनी नहीं है।

दिल्लिणी पठार के उत्तर में अनेक पर्यवसालाओं की एक पंक्ति है जो, मोटे रूप में, दक्षिण पश्चिम से

निध्य की पर्वतमाला उत्तर-पूर्व की खोर, यंगाल की राजमहल पर्वतमाली से गंगा की घाटी तक, फैली हुई

है। पवित्र नर्भदा नदी के दोनों श्रोर, जो वासी के साथ-साथ बढ़ कर अरव सागर में मिल जाती है, विंध्य श्रीर सतपुड़ा की पर्यतमालाएँ चली गई हैं। इन पर्यतमालाओं की ऊँचाई, जैसे-जैसे हम पूर्व की श्रोर बढ़ते जाते हैं, कम होती जाता है श्रीर श्रन्त में उद्दोसा तथी छोटा नागपुर की ऊँची भूमि में धुल-मिल जाती है। ताप्ती और नर्मदा अपने मुहाने पर, कम्बोद की छिछली खाड़ी में, विश्वत कड़ार की रचना करती हैं। दिल्ला के पठार का प्रारंभ, ताप्ती के दक्षिणी छोर से होता है। वास्तय में नर्मदा का प्रदेश हिन्दुस्तान को दिल्ला से अलग करता है। यह नदी बहुत पवित्र मानी जाती है और अमर्कटरक, जहाँ से यह नदी निकलती है, भारत के पवित्रतम स्थानों में गिना जाता है।

मध्य भारत का दक्षिणी पहाड़ी भरेरा, जिसकी परिणति विध्य पर्यवमाला में होती है और गध्य प्रान्त के उत्तर का पहाड़ी प्रदेश जो सतपुदा की पर्यतमानाओं में परिशत हो जाता है-ये दोनों नर्मदा प्रदेश के दो अर्छ भाग हैं। आदि निवासियों की जंगली जातियाँ इन प्रदेशों में रहनी हैं। इन जंगली जातियों पर, धर्मी तक, हिन्दू धर्म या मध्यता का कोई प्रभाय नहीं पड़ा है। प्राचीन कात में इन दुर्गम पहाड़ों त्रीर अंगलों से पिरे इस प्रदेश की पार करना फठिन था। इमलिए उत्तरी भारतवर्ष से दक्षिणी भारतवर्ष को दोनों तटवर्ती प्रदेशों से मार्ग जाते थे श्रीर श्रीसरा मगुद्र द्वारा। मार्ग की इस दुर्गमता को प्यान में रखना आवश्यक है क्योंकि इस फटिनाई के कारण दी उत्तरी भारत और वृद्धिग्री मायद्वीपके

राज्यों और इतिहास का विकास एक-दूसरे से अलग स्वतंत्र रूप में हुआ था।

हिन्दुस्तान की विस्तत सममूमि, जो प्राचीन काल में जार्यावर्त कहलाती थी, दो महाम नदियों— गा का प्रदेश गंगा और सिंध—की गोद में फैली हुई है। इक्षू यार्तों में यह सममूमि भारत की सबसे महत्वपूर्ण रूप-रेखा है। धांना प्रदेश की सममूमि में ही सदेव राव्यों की नींव पड़ी। सबसे प्राचीन शहरों की श्रीर सम्यता, उद्योग तथा धन के केन्द्रों की चुनियादें भी यहीं डाली गई।' विस्तृत सममूमि का यह प्रदेश, केवल खराबली की कम ऊँची पहाड़ियों को छीड़कर, जो राजपूताना को दो विषम भागों में विमाजित करती हैं, गंगा के डेल्टा से लेकर सिंधु तक फैला हुआ है। गंगा श्रीर उसकी महान सहायक निदयाँ—यमुना, गण्डक श्रीर पाघरा हिमालय के दिन्तिणी ढाल से होकर शिसला के पूर्वी प्रदेश को पार कर, वैभव और उर्वरता का दान देती हुई, युक्तप्रान्त, विहार सीर बंगाल की समभूमि पर बहती हैं। अपने केन्द्र से निकल कर गंगा जहाँ कहीं बहती है, सब जगह पवित्र मानी जाती है। हरिद्वार, जहाँ से गंगा की समतल भूमि की यात्रा शुरू होती. है; तीर्थ स्थान घन गया है। हिमालय की श्रद्धा की दृष्टि से देखा जाता है और इसका ममुख कारण गंगा का उद्गम स्थान है। इलाहाशद में जहाँ सहायक यमुना नदी का, जो प्राय: गंगा के समान ही पवित्र मानी जाती है, गुगा से संगम होता है। इसी तिर यह स्थान प्रयाग, हिन्दू तीथाँ में अप्रयी, (तीर्थराज) कहा जावा है।

दिक्षी, जो चिरकाल तक भारत की राजधानी रही है और
श्वामरा जो मुगल सम्बाटों का प्रिय नगर रहा है,
अमुस नगर वसुना के तट पर स्थित हैं। घना वसा हुआ
लरानक, जिसे खबध की राजधानी बनने का
गौरव प्राप्त है, गंगा की एक सहायक नदी गोमती के तट पर स्थित
है। कानपुर, जो हिन्दुस्तान का प्रमुख क्याबसाधिक नगर है, सारनाय
जिसे हिन्दुस्तान का पवित्र नगर होने का गौरप प्राप्त है, सारनाय
जो धौढों का तीर्थ स्थान है और बनारस के उत्तर में तीन मीले

की दूरी पर ही स्थित हैं, पटना जो कभी पाटलिपुत्र के नाम से विख्यात था खौर जो प्राचीन काल में शक्तिशाली हिन्दू साम्राज्यों की राजधानी था,—ये सब गंगा के तट पर स्थित हैं। पटना के दिन्छ में, साठ मील की दूरी पर, छोटा नागपुर की पहाड़ियों को छूता हुआ गया नामक नगर है जो हिन्दू और बीद्ध दोनों का तीर्थ स्थान है। इस प्रकार गंगा ने समतल और वपजाऊ भूमि की ही रचना नहीं की है, बल्कि वह बंगाल की खाड़ी से लेकर उत्तर-पश्चिमी सीमा तक भारतीय राष्ट्र के लिए राजमार्ग के निर्माण का भी साधन बनी है।

यमुना की एक शाखा चम्बल नदी के रूप में फूटकर निकली है, जो मध्य भारत की ढलुवा भूमि को सींचती गंगा का डेल्टा खीर है। गंगा बगाल पहुँच कर कितनी ही शाखाओं दक्षिणी बंगाल में बँट जाती है और किर इन शाखाओं से

श्रमेक उपशाखाएँ फूटती हैं। इन्हीं में एक प्रमुख शास्त्रा हुगली कहलाती है। इसके पूर्वी तट पर कलकता स्थित है, जो १६१२ तक मारत की राजधानी था और खाज भी इस देश के नगरों में सब से बड़ा है। दिल्ली बंगाल गंगा और प्रधापत्र के देश प्रदेशों से मिल कर बना है। प्रधापत्र नदी दिमालय के वत्तरी भाग, मानसरीवर नाम की पवित्र कील के पास से निकल कर, पूर्वी तिब्बत में से बहती हुई, हिमालय के पूर्वी पत्त की चार से घूम कर आसाम की भूमि को पार कर अन्त में खिसवा पहाड़ियाँ स चुम कर आसान का यून का नार है। कुछ दूर तक देखिए दिशा की के पहिचमी पस की ग्रह पकड़तो है। कुछ दूर तक देखिए दिशा की कोर बहने पर इसमें सूरमा नदी मिलती है और अन्त में यह गंगा से जा मिलती है। ये तीनों नदियाँ मिल कर पृहत् रूप धारण कुर लेती हैं और मिलने के माद मेपना नाम से सम्मोधित होती हैं, जो समुद्र में गिरती है।

श्चामाम आज कल चाय की पैदाबार के लिए प्रसिद्ध है। दक्तिणी थंगात चायल के रोनों का विस्तृत समृह है। इसकी यस्तियाँ यौम और नारियल के युद्धी के बीच बसी हुई हैं। ममुद्र के निकट का डेल्टा प्रदेश सुन्दर बन कहलाश है। दलदल तथा जंगलों से पिरा हुआ है। नदियों हारा साथा मार्च मार्च है। नदियों ही भूमि के स्नर हा नादवा कार जीर समुद्र में टीलों की रचना करता रहता है।

मानसून की हवाएँ बंगाल की खाड़ी पर से होती हुई, हिन्दुस्तान की भूमि को तेजी के साथ पार करतीं, हिमालय से टकराकर परिपम की श्रोर पल वेती हैं। इस सुदीर्घ यात्रा में उनकी तेजी उत्तरोत्तर कम होती जाती है। हिन्दुस्तान की भूमि का सपाट कर निदेशों की गरीत को धीमा कर देता है, फलत: सिंपाई के लिए उनके पानी का अपना कराने में ये नदियाँ यहत उपयोगी सिंद्ध होती हैं। समतल भूमि के पूर्वी खाई भाग में परिपमी भाग की अपेक्षा वर्षों अधिक होती है। परिपमी भाग की अपेक्षा वर्षों अधिक होती है। परिपमी भाग की अपेक्षा वर्षों अधिक होती है। परिपमी भाग का अधिकांश थार और सिंघ के देगिस्तानों में समाप्त हो जाता है। थार अरावली की पहाड़ियों के परिपम में रिपस है और परिपम की जोर कप के राज है। की कह तक बाजा गया है। इस देगिस्तानी प्रदेश के परिपम में सिंध जी के राज हून, जो कुछ भी में हैं, इसी देगिस्तानी प्रदेश के परिचम में सिंध नदी का प्रदेश है।

हिमालय से निकल कर यह नदी उत्तर परिचमी तिषु या मदेश दिशा में पहाड़ी और फिर दक्षिण की और संसार के सब से बड़े दर्री में से पक से बह कर, मैदान में उतर आती है। पंजाब और सिंध के सूखे और गर्म प्रदेश में से बहकर यह समुद्र में गिल जाती है। इस प्रदेश के किसी भाग में भी वर्षा ठीक वरह नहीं होती। सिन्धु के पश्चिम में सीमायकी पदाहियों के ऊँची होने पर भी उन पर वर्षा नहीं होती। यही कारण है कि सिंघु और गंगा के प्रदेश में इतनी भिन्नता है। सिंधु के पूर्व में पंजाब की जितनी निद्याँ हैं, पहाइ की गोद होइन के पार ये कक्षार को भूमि में बहती हैं। सिन्धु नही चटक से पटानी भूमि में बहती है और किर कक्षार की पितृत भूमि में फैल जाती है। इसकी प्रमुग बारा आज जिस देव में बहनी है, उसके पूर्व का डेल्टा प्रदेश प्राचीन काल के नदी मार्गी के चिही से आकारत है। इन नदी मार्गी में एक पारीतिहासिक काल में किसी स्वतंत्र नदी का भाग था। इतिकवा नाग भी इसी सिंघु नदी से लिया गया है क्योंकि इसके प्रदेश शापीन काल में फारम के साधाव्य का एक अंग होने के कारण, प्राचीन पीस के नियासियों क्षीम चन्छी तरह परिचित थे। सिंध की ये इन्हम

Ξ

कहते थे छौर इसी से उन्होंने समूचे देश का नाम इत्हिया रख दियाथा।

शिमला, जो गर्मियों में वायसराय और गवर्नर जेनरल की राजधानी यनता रहा है, नंगा और सिंघु के ऊपरी ढेल्टा की गोर में, हिमालय की पहाड़ियों में, बसा हुआ है। शिमला के ठीक उत्तर में, हिमालय और शिवालक पहाड़ में से निकल कर सतलज नदी में, हिमालय और शिवालक पहाड़ में से निकल कर सतलज नदी

दित्तय-पूर्वी दिशा में बहती हुई सिंघु से मिल जाती है। पंजाब की छोटी निदेशों सतलज और सिन्धु के बीच में हैं। कराजी का प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण बंदरगाह जो इन्द्रसके डेल्टा से पिरचमी छोर पर स्थित है, इंगलैंड के सब से निकट है। अंग्रेजों डारा निकाली गई सिन्धु नदी की सिजाई की योजना विशेष महत्वपूर्ण है, क्योंकि पंजाब और सिन्ध के गेहूं तथा रूई की बरासि का सन्पूर्ण है, क्योंकि पंजाब और सिन्ध के गेहूं तथा रूई की बरासि का सन्पूर्ण

भ्रेय इसी को है। हिमालय का पहाड़ी प्रदेश, जो तिब्यत की ऊँची चौरस सूमि

से भारत को खलग करता है, १४०० मील की हिमालम का प्रदेश लम्याई में फेला हुआ है जीर इसकी चौड़ाई १४० से २४० मील तक है। इसमें तीन बड़ी

१४० से २४० मील तक है। इसमें तीन वहीं पर्वत-रद्वालाएँ सन्मिलित हैं—सब से नीची और बाहर की और दिख्य में एक पर्वतमाला है जो परिचन में रिग्रलक पर्वतमाला है जो परिचन में रिग्रलक पर्वतमाला है जो परिचन में रिग्रलक पर्वतमाला हो जा परिचन में रिग्रलक पर्वतमाला हो जाता कर पूर्व में नेपाल तथा अट्टान की दिख्यों सीमा स्थित करती है। इसके पाद हो बहुत केची और प्रदार पर्वतमालाएँ एक दूसरे के पीछे आती हैं जिनकी पीटियाँ वर्फ से ढकी रहती हैं। व्रिटश राज्य की सीमा परिचन की जोर पहाड़ों में दूर तक चली गई है। यमुना तथा गंगा के भीतरी लीत युक्तमन्त्र की सीमा में ज्यात है। वासमीर की रियासत पंजाब के पीछे इस हो प्रमुख्य पर्वतमालाओं पर से हीकर कराकीरम तक फैली हुई है और क्यूनल्यून तथा दिन्दूरा पदाई के छूवी है। कारसीर यासव में वर्फ से दिख्य पर्वत का समूह है जिनके भीच में जनेक तथा तंग पाटियाँ हैं जिनमें कारसीर की पाटो, जिममें मेलुन नदी बहती है, स्था से ही है।

शहमीर के उत्तर-विश्वम को कोर निकला हुआ वामीर नामक पठार
 किक्स मारे में कहा चाला है कि वह दुनिया वी छन है। तिब्बनी पठार
 के उत्तर में को नीचे को भैठा हुआ मान है, उत्तर पार्य में वामीर

हिमालय मे अधिक दरें नहीं हैं और जो है वे व्यवसाय के द्वार का काम देते हैं। सेनायें इन दरों को आसानी हिमालय के दरें से पार नहीं कर सकतीं। इनमें एक मार्ग पूर्वी विमालय मे दार्जीलिंग से ल्हासा तक जाता है जो तिव्यत की राजधानी है। दूसरा मार्ग शिमला से आरम्म होकर सतलज की घाटों से होता हुआ तिब्बत तक जाता है। तीसरा कारमीर के अपरी हिस्से लेह से शुरू होकर कराकोरा दरें से होता हुआ चीनो तुक्तिसान में यारकन्द तक जाता है। ये मार्ग आयम्त हुर्गम चीनो तुक्तिसान के बारक व बहुत नहरे हो जाते हैं और अधिकार महीनों में वर्फ से डके रहते हैं।

भारत की उत्तर-पश्चिम सीमा जिन पर्यतो से प्रुरिक्त है वे ऊँचे नहीं हूँ श्रीर उन्हें आसानी से पार किया जा सकता है। इसके सिया इन दरों मे होकर जाने वाले मार्गो की सख्या भी कहीं श्रीक है। यही कारण है जो उत्तर रिश्चम सीमा ने भीगीजिक दृष्टि से दवन महत्य श्राप्त कर लिया है। हिन्दूकुरा श्रद्धका हिमालय और पामीर की तरह दुर्गम नहीं है। हिन्दूकुरा श्रद्धका हिमालय और पामीर की तरह दुर्गम नहीं है। ही ओर से लोगों के समृह वाइर से श्रार और भारत पर शाक्रमण हुए। पर्वत मालाओं का एक कम, जो हिमालय की पश्चिमी उपमाला कहा जा सकता है, कराची के निकट समुद्र से आरम्भ होकर हिन्दूकुश तक चला गया है। तीन पर्वतमालाएँ इनमे सपट हुए से सम्मिलित है—एक सफेर कोह, दूसरी सुलेमान और तीसरी वह जो नीचे को और किरथर पर्वतमाला के समानान्तर चली गई है। सब से प्रमुख दर्ग यह है जो पासल की मार्गी से वाना है। यह नदी काबुल के पूर्व से पहक सियु नदी से जा मिलती है। खेबर दर्गी काबुल के पूर्व से पहक सियु नदी से जा मिलती है। खेबर दर्गी को कुछ दूर तक इस पाटी का श्रद्धसरण करता है, दुनिया के दर्गो मे महस्वपूर्ण स्थान रस्ता

रियत है और तिन्तत के उत्तर में ओ क्यूनल्यून नामक पर्यत-प्रक्तला है, उन्नके भौगोलिक चेन्द्र को यह इगित करता है। दिमालय तिन्त्रत को मारत से अलग करता है। पिआन शान नामक पर्यतमाला, ओ परिया की पर्यत-प्रकुता की दिया-पर्यत्यी कही है और उत्तर में नेरिंत है पर्यत-प्रकुता की दिया-पर्यत्यी कही है और उत्तर में नेरिंत रेट्ट और दिव्ह्या तक ४६०० मील लागी चला गई है, अपनी अन्य उपश्क्षलाओं के क्षय मारत को उत्तर-परिचमी सीमा का निर्माण करती है (टी॰ एव॰ होल्डिच लिखित 'इंडिया' ''रिकट आप दि यहरूं, पूछ ॥)।

है। इस दरें पर से एक रेल भी बनाई गई है जो पेशावर से शुरू होती है। पेशावर भारत का प्रवेश द्वार है। अ

इसके सिया अन्य दर्रे भी हैं जो उतार पर आते हैं—जैसे कुर्रम, तोची, गोमल और वोजन। इनमें वोजन

दर्श-सबसे महत्वपूर्ण है। इसके भीतर से केटा और इससे भी आगे श्रफगानिस्तान श्चन्य दर्रे श्चीर

उनका महत्व की सीमा तक रैल जाती है। फंधार की घाटी भी यहीं सामने दिखाई देती है। ये दर्रे दिल्ली वल्चिस्तान से मिध के

डेल्टा तक जाते हैं। इनके द्वारा कंघार से सिंघ के तंग रास्तों तक या गज़नी के रास्ते सिंधु की घाटी तक या कायुल नदी के रास्ते **इत्तरी पंजाय तक जा सकते हैं। मध्य परिाया के स्टेपीज़** और अपारियों से लोगों का आगमन इन्हीं दरों के द्वारा इस खाशापूर्य धुनइले देरा में होता रहा है। चौर इन्हीं संकीखे सागों द्वारा मुख में कई सदियों तक ज्वापारिक वस्तुओं का खादान-प्रदान हुखा है। पेसावर चौर क्वेटा के द्वारा क्रमशः दीवर के दरें का, जो कि भारत की कुझी है बौर वोलन के दरें का जो बाहर की कुझी है,

 लैंबर पहले एक अमेदाकृत मामूला दरें का नाम था । लेकिन श्राज इस नाम का प्रयोग उस समूचे मार्ग के लिए होता है जो काबुल से भारत का सम्बन्ध जोड़वा है। श्रीत युग में को व्यापार या आक्रमण हुए हैं, उनका मार्ग यह नहीं था। पास ही दूसरे रास्ते थे जिन्हें उन दिनों काम में लाया जाता था। दीवर ही एक पेखा तंग दर्श है जिससे भारत तक पहुँचा जा सकता है। इसलिए यह सदा से महत्वपूर्ण रहा है और आगे भी रहेगा, क्योंकि इसी के द्वारा भारत की उत्तर-पश्चिमी सीमा तक आया जा सकता है। युगों से इतिहास के वन्नों में इसका, सोने के देश के प्रवेश-मार्ग के रूप में, उल्लेख होता आया है। इसके द्वारा श्रतीत के वे आममण ही नहीं हुए जिन्होंने भारत के माग्य और राज परस्परा की बदल दिया, बल्कि इस रास्ते से, युगान्तर के साथ-साथ, वे मानव समूह भी ग्राय है को सातार या मंगोलिया के निर्जन-स्थानी से उठकर दिन्य की द्योर बढ़े धौर सूर्य देवता के देश में द्याकर वहाँ वस गये। भारत पर सैनिक आममण अन्य रास्तों से भी हुए हैं। दिव्यणी और उचरी सीमा प्रदेशों से श्रनेक श्रावमण हुए लेकिन इस देश के भाग्य को प्रमायित करने में ये सफल न हो सके। (होल्डिच लिखित 'इन्डिया' पृष्ठ 1 ( \$c-20

अंग्रेज नियंत्रण करते रहे हैं । इब बल्यों सीमा प्रदेश को केटा से सहज ही अपने नियंत्रण में रक्षा जा सकता है। लेकिन और उत्तर में पठानी सीमा प्रदेश, जो खेबर दर्श के उत्तरी प्रदेश तक फैला

 नन्शे में विस्तृत ईरानी पठार को देखो को इन पर्वतमालाग्रों के परिचम की ओर फैला हुड़ा है, साथ ही कराकोरम और दिन्दुक्र पर्यंत-शृञ्जलाओं की रिथति पर भी ध्यान दो। हिन्दुक्र की बहुत से लीग अधली पैजानिक उत्तर-पश्चिमी सीमा मानते हैं। इसका अधिकांग भाग खाज कस श्रफतान प्रदेश में स्थित है। पुराने युग में मौर्य जैसे कुछ भारतीय समाठों ने हिन्दुकुश तक विरत्तत पूरे प्रदेश पर राज्य किया था। फारस, श्रक्तमानिस्तान और बलुचिस्तान मिलकर इस बड़े ईरानी पठार की रचना करते हैं। उत्तर-पश्चिम में यह ऊँचे कोहकशा पहाड़ों से और उत्तर-पूर्व में उधतर पामीरों से थिरा है। "ईरान के दक्षिण और दक्षिण-पश्चिम में अरव खागर, फारव की खाड़ी और लम्बी निम्नभूमि है जिल पर युक्त द और तिगरिश नदियाँ बहती हैं। कास्वियन सागर के पूर्व में उत्तर की झोर तकिंस्तान या तूरन की चौड़ी निसभूमि है जिस पर से श्राव्यत श्रीर अल्बरटल नदी भइकर सुराल सागर में शिरती हैं। पूर्व भी श्रीर सिंधु नदी का मदेश है। श्रतः श्राकमणों से भारत की श्ला सम से पहले इस बात पर निर्भर करती है कि फ़ारस की खाडी और भारतीय सागर में भारत की समुद्री शक्ति बनी रहे, और दूखरे इस बात पर कि इम किसी दूसरी शक्ति की दैरानी पठार पर अपने अहे न बनाने दें-विशेष कर उन भागों पर को दक्षिण और पूर्व में पहते हैं।" (सर० एच० जे० मैक्टिटर, 'दि कैम्बिन हिस्ट्री ऋफ इन्डिया' माग पहला पृथ्ठ २७-२८)

दिल्ला बल्लिक्सान में शुक्रान के शुक्र-नटीय प्रदेश का भारत पर होने बाले प्रारम्भिक विदेशी आक्रमस्थों में काफी हाथ रहा है । इसी सारे में होकर क्रांत्सक विदेशी आक्रमस्थों में काफी हाथ रहा है । इसी सारे में होकर क्रांत्सक लीटा था। अपना पंत्री में होकर क्रांत्स लीटा था। अपना पंत्री के पार करने में कोई कंटनाई नहीं हुई थी। इस रास्ते से आकर उसने अरह दे में शिंध पर अधिकार कर लिया था। फारस से पूर्व की और बदने वालो पारसियों के भी चिन्ह इस प्रदेश में वाये बाते हैं। उसते पहले, प्रायोगित होक काल में विभिन्न जातियां इस प्रदेश में वाये काते हैं। उसते पहले, प्रायोगित हम प्रदेश की पार कर जुंकी हैं। अतः अवशास प्रदेश की पानती उन महान और प्रहर्व पूर्व री में करनी चाहिय किल्होंने मारता के मानववश-विजान के रूप की निर्मारित करने में भाग लिया।

1

हुआ है, किसी एक फेन्द्र से नियंत्रित नहीं किया जा सकता। इसलिए उसकी रहा करने के लिए पूरे दर्रे की देखमाल करनी

होती है। उत्तर-पूर्वी सीमा में, जहाँ हिमालय की शृह्यलाएँ उत्तर और दक्षिण तक चली गई हैं और जिनके बीच में लम्बी-लम्बी घाटियाँ हैं, बरमा स्थित है। इन पर्वत शृह्यलाओं का परिचमीतम भाग उत्तर में बरमा को आसाम से अलग करता है और फिर, पश्चिम की और, आसाम में फैल जाता है। इसके बाद, उतार पर, यह पर्वत

श्रृष्ट्रला खराकान में पहुँच कर पृष्ठ भूमि का स्थान प्रहर्ण कर लेती है। वहाँ यह लुशाई पर्वतमाला और अराकान योमा कहलाती है। बरमा समानान्तर पर्वतमालाओं और उनके बीच बहनेवाली घड़ी-घड़ी निदयों से मिलकर घना है। इराबदी और शालबीन नदी इनमें प्रमुख हैं। ये निदयाँ चारों कोर दुर्गम पहाड़ों से घिरी हैं।

श्रावागमन का फेवल एक रास्ता है जो उत्तरी घरमा में भागों से शुरू होकर पहाड़ों पर से होता दिल्ली चीन तक गया है। बरमा और हाकर नहाना भारत के बीच न कोई रेल है और न कोई खुरकी का रास्ता अब सक प्रसिट्जि हो सका है। केवल समुद्र के रास्ते भारत से बरमा सक पहुँचा जा सकता है। यही कारणा है जो इसकी मिश्रित जातीयता आर्थी के उन प्रयासों से सुरचित रह सकी है जो बाद में होते रहे 188

टेढ़े मेढ़े पठार का प्रारम्म है को उत्तर में या चीन की पहांतियों धीर -रान की रियासतों में फैलता हुन्ना मलाया प्रायद्वीप के मीतर तक चला गया है। प्रागितिहासिक काल में यहाँ के लोग चाहे जैसे हो. पर बरमी-

बरमी-मंगोल लोगों के बीच में उन्होंने बरितवाँ बना ली थीं । इस प्रकार द्यार्थ और द्रविड़ दोनों का सम्विलत प्रभाव वर्मी लोगों को वर्तमान रूप देने में रहा है। पश्चिमोत्तर की श्रोर वरमा घने जंगलों द्वारा ख्रासम से श्रलग हो गया

है। यहाँ गहरी सकीर्ण घाटियाँ है और नागा, करेन, तुएई तथा चीन नाग की जंगली आदि जातियाँ यहाँ रहती है। आंखाम की घाटी में सम्पूर्ण दिल्लियी माग तक में यह अगम्य पर्वत शृंखला फैली हुई है। इसी की एक काबी मुजा दिल्ला की ब्रोर बढ़कर ब्रशकन को बरमा के भीतरी भाग से ब्रलग करती है। अराकान-शृंखलके पूर्व में निम्नतर धरमा के बड़े फेन्द्रीय मैदान हैं को ईरावदी और अन्य निद्यों द्वारा सींचे जाते है। इसके बाद एक

इस प्रकार भारत, जहाँ तक उसके भृ-दिशाओं का सम्यन्ध हैं, दुगम पर्वतमालाओं से बहुत अच्छी तरह सुरत्तित भारत क्री रक्षा- है। इत्तर-पश्चिमी सीमा को छोड़ कर, जहाँ के

भारत की रहा।- है। इत्तर-पश्चिमी सीमा की छोड़ कर, जहाँ के स्थिति दरों ने आक्रमणकारियों को सहज मार्ग प्रदान किया है और जहाँ के पहाड़ी प्रदेशों में छट्ट-

किया है कौर जहाँ के पहाड़ी प्रदेशों में सूट-पाट के लिए सदा सैयार रहने वाले लोग वसते हैं, भारत का ग्रेप भू-भाग अच्छी तरह सुरखित है। देश का समुद्र-तट को करावी से अशकान तक फैला हुआ है यहुत लम्बा है और समुद्री आक्रमणों से उसकी रचा करना कठिन है। लेकिन एक तो समुद्री आक्रमणों की सम्भावना बहुत कम रही है दूसरे अंग्रेजों के शक्तिशाली समुद्री वेदे का भारत को काफी भरोसा रहा है।

लंका यद्यपि भारत का लटकन मालूम होता है, और भारतीय संस्कृति से काफी प्रभाषित हुवा है, अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व रखता है। म तो आज और न पहले ही वह भारत के लटकन मात्र की स्थिति में रहा है। इसी तरह घरमा भी भारतीय महाद्वीप से अलग अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखता है।

मगोल लोगों पर अभी हिन्दू लोगों का बहुत ममान पढ़ा है । चरम की परम्पत और बुदों के कथानकों में इन्हें स्वर्ण भूमिका, संस्थापक कहा गग है। आगों का प्रभाव इस देश के घमें इसकी भाषा और हसके स्वाहित्य पर पढ़ा। किन्दु अप्याधिक नियमों की शिष्मा इन्हें द्रविद्य जातियों (तैलाहों) से मिस्ती। वे कारों मंडल के किनारे से ज्यापार करते थे।

## ' दूसरा परिच्छेद

## भारत के आदिनिवासी और अनार्य जातियाँ

श्रपने विस्तृत देश की प्राकृतिक रूप रेखाओं श्रीर उसकी विशेषताओं का श्रम्थ्यन हम पिछले परिच्छेद में कर पुके हैं। यहाँ इतनी जातियों बसती हैं कि इसे हम यास्तव में जातियों का श्रम्याय पर कह सकते हैं। यहाँ ४३ जातियों, जो एक ट्रसरे से स्पष्टत: सिश्क हैं, बसती हैं श्रीर १४७ भाषायें योती जाती हैं। श्रिष्ट भाषायें योती जाती हैं। श्रिष्ट भाषायें योती जाती हैं। श्रिष्ट भाषायें में श्राई जिनका कुछ विषरण हमें उपलब्ध हो सका है, हम श्रामे वर्णन करेंगे। लेकिन कितनी ही जातियों के प्रारम्भिक इतिहास के सम्यन्थ में हम कुछ नहीं जानते क्योंकि उनके उद्मान, विश्वार श्रीर विनाश तथा हमारे देश में यसने का कोई विवरण उपलब्ध नहीं है।

भू गर्भवेत्ताओं की खोज से पता चलता है कि हमारे देश का प्रायद्वीपीय भाग सब से पुराना है और जारों वपे पूर्व इसका दिन्दी अप्रीका की एक से सहस्व स्थापित था। उनका यह भी कहना है कि उत्तरी भारत की सस्पन्न भूमि, जिसे सिंधु और गंगा का पानी सींचता है, बाद में अस्तित्व में आई। सारांश यह है कि सुदूर अतीत में होनेवाली प्राकृतिक हलायों के कारण देश की मीपीलिक स्थित में अनेक परिवर्तन हुए और हमारे देश ने वह रूप पार्थ किया जो आज हम देखते हैं।

यहाँ की मुख्य भाषायं केतल पन्द्रह हैं। १४७ भी सख्या बोलियों की स्थानीय मिनताओं के आधार पर मनमाने दंग से निकाली गई है। हिन्दी को बोलिन और समफ्रने वाले अधिक है और इस्ती सर्वत्र काम चल जाता है। यहाँ भारत की शह भाषा हैं। सम्पादक

<sup>†</sup> स्थानाभाव के कारण यहाँ इन भूनावीय परिस्तेनों का इतिहास ग्रंभित नहीं किया चा सकता । प्रोक्ट रागाचार्य ने अपनी पुस्तक "आमीतहासिक काल का मारत?" के प्रथम परिच्छेद में तस्तकारणी विभिन्नों विद्वान के मतीं का सार दिया है। इस पुस्तक से लिए गएर निम्न उद्धरण से साधारणतथा सर्व-मान्य मतीं का पता चल काषणा—

यह स्पष्ट है कि भारत के प्राचीनतम निवासियों का परिचय पाने के लिए हमें दिल्ला की शरण लेगी होगी। किन्तु सामग्री के अभाव के कारण इन जादि निवासियों के बारे में निश्चित रूप से नहीं जाना जा सकता कि वे कौन थे, कौनसी भाषा थोतते ये जीर उनकी सभ्यता संस्कृति कैसी थे। कि लेकिन पुरातत्वह लोग यह मानते हैं कि उस काल की सभ्यता के विकास का परिच्य हम उन जीजारों और अर्जी की खोज करके ग्राप्त कर सकते हैं जिनका वे अपने समय में प्रयोग करते थे। उस काल के निवासियों का हाथ तब तक सथा नहीं था, फलतः जो चीजों वे बनाते थे, वे अत्यन्त मोंडी और थेडील होती थीं। यह यह काल था जिसे हम प्राचीन प्रतर गुग कहते हैं।

सदियो के अभ्यास के बाद मनुष्य इस योग्य हुआ कि

"अव यह राज्य हो गया होगा कि दक्षिणी और सुदूर दक्षिणी प्रदेश के मुकाबले में हिमालय की बिस्तृत पर्वत-अञ्चला बहुत बाद में अस्तिस्य में आई। दिवाणी प्रदेश भारत का प्राचीनतम अंश है। भारत के ही नहीं, बल्कि इसे विश्व के प्राचीनतम खंदा का अवशेष कहा जा सकता है। इस प्रदेश के पर्वत बरापि उत्तरी प्रदेश के पर्वतों के समान ऊँचे नहीं हैं. कही श्रधिक पराने हैं। इसके पश्चिमी घाट उस संत-खरह की याद दिलाते हैं जो प्राचीन गोंडवाना के पूर्वी ग्रर्ड भाग को पश्चिमी ग्रर्ड भाग से—उसके ग्ररव सागर में विलीन होने से पूर्व-श्रलग करता था। यही कारण है को दक्तिणी प्रदेश की निद्यों मा उद्गम स्रोत पश्चिमी बाटों में पाया जाता है--डीक श्चरम' सागर के निकट। ये नदियाँ यहाँ से निकल नर पूर्व की श्रोर बहती हुई बगाल की खाड़ी में जा गिरती है। बाद में कुछ और प्राकृतिक उथल-पुथल हुई जिसके फलस्वरूप पश्चिमी घाटों की ऊँचाई उन्छ श्रीर अधिक हो गई-। इसके साय-दी-साथ कुछ नये किन्तु विषम खाई-खडड भी वन गये—ताप्ती श्रीर नर्मदा इन्हीं नवनिर्मित घाटियों में से होकर विरोधी दिशा में बहती है। त्रेता युग की समक्ति तक दक्षिणी और उत्तरी भारत दोनों वह रूप धारण कर चके थे जो आज हम देखते हैं।

\* रबर्गीय औ पी॰ टी॰ श्री निवाध श्रायंगर ने श्रवने 'घर सुब्रह्माय्य का भाषयों (१६२६) में यह विचार प्रस्तुत किया था कि मध्य टव्हिणो भारत प्रदेश के ऊँचे भागों के, अबहाँ नदी के पारियों के निकट छोटी-छोटी पहाहियों हैं श्रीर नहीं पानी, पन्न खादि श्राधानी से उपकाय हो सकते हैं, मानव ने श्रपना पहला निवास-स्थात बाता होगा।

त्रपने श्रीजारों में कुछ सुधार श्रीर स्वस्त ला सके। तब उसने मिट्टी के यरतन बनाना सीखा श्रीर श्रपने भृतकों को सम्मान के साथ धरती की गोद में सुलाना—उन्हें श्रच्छी तरह दफनाना— आगम्म किया। भृतकों की कन्नों पर पत्थर के ऊँचे स्मृति चिह भी वह पहुधा बनाने लगा। इस तरह उस युग का प्रारम्म हुश्या, जो नवीन प्रस्तर गुग कहलाता है। इस्के बाद, फालान्तर के पश्चान सालव है विकास की श्रीर को पार किया। इसने ताल, गिलट श्रीर लोहा आदि बातुओं का केमसा प्रयोग करना सीखा। इन धातुओं के प्रयोग काल वाझ-युग, गिलट-युग श्रीर लोह-काल के नाम से प्रसिद्ध हैं।

प्राचीन प्ररतर काल के परथर के औजार मद्रास प्रान्त में—विशेष कर चिंगलपुट जिला में —पर्याप्त संख्या में पार प्राचीन प्रस्तर-काल गए हैं। उस काल के इन बिखरे हुए श्रवरोपों

को देखने से मालूम होता है कि प्राचीन प्रस्तर काल में भारत में जो लोग रहते थे, उनमें तथा उस काल के अन्य देशीय नियासियों में एक और जहाँ छुड़ भोटी बातों में समानता गाई जाती है, वहाँ दूसरों और उनकी कुछ विपमतायें भी हैं। भारत में उस काल के जो जीजार मिले हैं, अन्य जगह के जीजारों से उनकी संख्या अधिक है, उतका जोकार-प्रकार भी अपेश्वाइन अच्छा है। लेकिन प्राव्हेलिया तथा यूरोप के उस काल के निवासियों को तरह सारत के निवासी भी परथर को चिस कर साक यनाने, उसे रोखाना करने अथवा उसमें गढ़ा या नाली बनाने और नियार पेशा करने की वहां जोनते थे।

भारत में प्रस्तर-फाल के नियासी स्कटिक अथवा लकड़ी के श्रीजारों का भी प्रयोग करते थे, विशेषकर धरछी और गदका का। जंगली पश्चश्चों की टिकाने लगाने के लिए इन अध्यों का वे प्रयोग करते थे। गुएटफल में उस काल की एक फंपी मिली है जिस से पता चलता है कि वे सम्भवतः लकेंदी का प्रयोग भी जानते थे। ये आग पेंदा करना जानते थे और पत्तों, झाल और खाल के कपड़े बना कर अपने तन की रत्ता करते थे। "धार्मिक भावना का सम्भवतः उनमें अभी तक उदय नहीं हुआ। था- फम से कम प्रारम्भिक काल में। अपने मृतकों को इवान्यानी में नट्ट होने या अंगली जानवरों का मोजन पनने के लिए वे वो ही खुला छोड़ देते

थे। उनको इस प्रधाका व्यवशेष बाद के ऐतिहासिक काल में भी पाया जाता है। क्ष

नवीत या उत्तर प्रस्तर-काल के अवशेष भी ज्यापक रूप में पाए गए है। इनमें से अधिकांश का पता, प्रमुख

गर है। इनमें से आवकार की पता, प्रमुख नर्गन प्रस्तर-प्राण कर से, चेलारी जिला में मि० बास फूट में लगाया था। इसी विद्वान की लोजों के फल-स्वरूप दिल्ली भारत में उत्तर प्रस्तर फाल की घनेक चित्तर्यों और धीजार बनाने के कारखानों का भी पता चला। चाक पर बनाए गए मिट्टी के बरतन भी उस काल के प्राप्त हुए। दिश्य पर्वत अखीं भी कन्दराओं में लो पूर्वेतिहासिम काल के जाने हुए फोगले के हैं, प्याला और अंगुठी के आकार के चिन्ह तथा गेरू के चित्र मिले हैं, बन सब से भी टिल्ली भारत में प्रस्तर काल की सभ्यता का कुळ परिचय मिलता है।

इस तरह की श्रन्य पूर्वेतिहानिक खोनों का वैज्ञानिक श्रव्ययन कर हम श्रादिम नियासियों में सम्बन्ध में अपने ज्ञान को बढ़ा सकते

#### # श्री रॅगाचार्यं लिखित 'ब्री हिस्टारिव-इडिया', पृष्ठ ५४

इस सम्बन्ध में श्री पीठ विश्व ने ऋपना पुस्तक 'हिस्टारिक इंडिया' में श्चन्द्वा प्रकाश डाला है। त्याप वहते हैं - "मारत में पाचीन प्रस्तर काल थे मानव ने कुह्डापाह को ऋपनी संस्कृति का केन्द्र बनाया । कुह्डापाह एक ऐसा किला है जहाँ स्पटिक वाया जाता है। इस्तिये प्रस्तर सुग के मानय के लिए इस किले की आर आक्षित इस्ता स्थामाविक ही या। हमियार के रूप में परधर का कोई दुकड़ा को आधानी से पें भ जा सने और नो पाव परने भी खनता श्लता हो, उनके लिए पर्याप्त था । उन्न उन्हें ऐसे भी मिले हैं जिनके किनारे काणी पैने हैं और मन्यूनी के साथ पकड़ने में लिए अनमें महे उने हुए हैं। पत्था ने दल कर, उसके पत्तर उतार कर, श्रस्तों को श्रावश्यकतानुकार बनाने के प्रयास के भी बुख किन्ह मिलते हैं-यद्यार में प्रयास काफी मोंहे होते में और उन्हें देखने से मालूम होता है कि मोटी श्रीर श्रमध्यस्त उगलियों तथा हायों के ये पल है। पत्थर के इन्हीं दुक्ड़ी से जगली जानवरों को घायल करने तथा लक्ड़ी काटने पा काम लिया जाता था। पुराई का काम भी इनसे लिया जाता या या नहीं, यह सन्देहा-स्पद है। त्रो भी हो, इन अलों ने अभी तक कोई निश्चित या आकार या नमृने कारूप, ग्रह्मा नहीं किया था। 

प्रधात काल के नियासियों के बारे में हमारी जानकारी थोड़ी है। लेकिन भारत के उन प्रारम्भिनतम निवासियों धातु-काल ने के बारे में, जिनसे आर्थों की सुठभेड़ हुई, हम आदिम नियासी बहुत कुछ जान सकते हैं। ये निवासी प्रसुरात दो जातियों के थे—एक तो कोल, दूसरे द्रविड। ये होनों जातियाँ अने क वर्गों में विभाजित थीं। इनकी

ये होनों जातियाँ आने क नगी से विभाजित थीं। इनकी सम्यताओं जोर सस्कृतिओं में जान्तर था। कोत जाति के लोग सम्भवत हिमालय के उत्तर पूर्वी हरों से भारत में आए थे। उनके रीति रिश्वां और सार्ग विमाजित थें। उनके रीति रिश्वां और मार्ग विमहों से भी उनके उत्तर पूर्वी होने का आभास सितला है। जाज भी वे केनल मारत के उत्तर पूर्वी भाग में पाण जाते हैं। उनकी भाषा में और जात्माम तथा कालपुत मीर इरानदी के जास-पाम रहने वालों की भाषा में साहरय पाया जाता है कि कोल ही सन से पहले लोग 'जो भारत में जाए और यहाँ जाकर प्रस्त गण। इनके थाद ज्ञिय सराक्त और उन्नत जाति के लोग उत्तर प्रस्त के जोग डानत जाति के लोग उत्तर कर वहाँ ने देश ने विवाद प्रदेशी पर करने को कोलों के अपनरस्थ कर उन्होंन देश ने विवाद ही, कम उपजाड और दुर्गम प्रदर्शों में भाग कर शरण लेगा पड़ी। उनके वारे में हम वहाँ विस्तार के साथ जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न करेंग।

कोल जाति ये लोग, जैसा हम पहले कह चुके हैं, अनेक पर्गों में विभाजित थे। इनमें कुछ नितारत असम्य रोल जाति या श्रीर वर्षर थे और छुछ में सम्यता पे पिन्ह पाय जीवन जाते थे। दक्षिणा महास में आनामती के पहाड़ी प्रदेश के निवासा, मालायार के पानियन, उड़ीसा

भदर के निवासी, क्षितियार के पानियन, दहाता की पहाड़ी रियामतों के पत्तों से रागीर ढकते वाले लोग, जासाम पे अफास—पोल जाति के जगली वर्गों का प्रतिनिधित्य करते हैं। इनके मुकापले में प्याल के सन्याल जीर उद्दोसा के सोह लोग ज्वित्व उद्दास के सोह लोग ज्वित्व उद्दास के स्वाल के सन्याल जीर उद्दास के स्वाल के सन्याल के सन्याल के सन्याल की उद्दास के स्वाल के सन्याल की स्वाल के सन्याल की स्वाल के सन्याल की स्वाल की साम के स्वाल की साम के साम के साम की साम के साम की स

का रिचार है कि कोलों का उद्यम स्थान हिन्तुरगा। भी हो सहशा है। र स्थर हैदन भी दशी मत में हैं। सुख़ दिलों का यह भी मत है कि काली की मुद्री मापा द्रविदों की मापा से सर्वमा मिन है।

कोल जाति के लोग स्वतंत्र रूप से गाँवों में घस कर जीवन विवाते थे। ये एक साथ शिकार और मोजन करते थे। युवकों को शिक्षा-दीका वहीं सावधानी के साथ, विरोध व्यक्तियों की देर रेर में, दी जाती थी। प्रवंध और व्यक्तियों के काम में वे वहुत इस से। उनके अपने कानून होते थे। मारी अपराध करने पर गाँव से निकाल देने की सजा दी जाती थी और होटे अपराधों में असमा आदि किया जाता था—जो गाँव को समूची विरादरी की जायना देने के रूप में होता था। उस काल की सुक्ष प्रथायें आज मी बात देने के रूप में होता था। उस काल की सुक्ष प्रथायें आज मी बगाल के सम्योकों में पाई जाती हैं। ये सन्याल प्राचीन कोलों के विद्युद्धतम बत्तराधिकारी माने जाते हैं।

कांतों से वर्ण-व्यवस्था नहीं थी। लेकिन विवाह और मृत्यु के अवस्त पर वे सरकार विधियों का पालन करते थे। उदाहरण के लिए सथालों को जायन अर में ६ सस्कारों का पालन करने थे। अपने आगा किन हो भेत और राज्यों की वे पूजा करते थे। अपने का पा। किन है। भेत और राज्यों की वे पूजा करते थे। अपने कि लिए स्थालों की जायन अर में ६ सरकारों का पालन करने थे। अपने सिंदा होता था। इनमें से किवय देवता द्वारा एकों में रहते थे। सर्वव्यापी और कल्यापाकारी हैं-तो को करना का व्यव वनमें जभी तक नहीं हुआ था। उनका पूजा के मूल में भय तथा आगतक की भावना थी। या उनका पूजा के मूल में भय तथा आगतक की भावना थी। या में वे अपने 'दयताओं' का रोटी, दूध, शहर तथा होडे-नोटे पूजा से । सर्जुर में कोल सोचे-साह और शांतिभित्र थे। बाइरात थे। सर्जुर में कोल सोचे-साह और शांतिभित्र थे। बाइरात थे। सर्जुर में काल का सक्या तीस लाख के करीय होगी। या सुझ भापार्य बालते हैं। होडा नागपुर के ऊपरी भाग तथा मध्य '!!न में भी वे सवते हैं। होडा नागपुर के ऊपरी भाग तथा अध्य '!!न में भी वे सवते हैं।

द्रिवण जाति के लोग कोलों की जापेदा ज्यिक उन्नद झीर सम्ब • ये। येभी उन प्रारम्भिकतम होगों में से हैं जो इविण् वी स्थित भारत के विस्तृत सूभागों में बसे हुए ये। लेकिन प्रश्न उठता है, क्या कोलों की तरह ने भी भारत

वहाँ वह प्यान में रखना अनुपयुक्त न होगा कि मारत की भाषाओं को ममुखतः बार भागों में विश्वाबित किया गया है—शास्ट्रिक, द्विवह, इन्हों-आयेन श्रीर तिब्बती चीजी। गृह्यहा भाषाई आस्ट्रिक परिवार से तब्बन्य रखती है।

में बाहर से खाए ये खयवा दिच्या के घातु-फाल के निंवासियों के उत्पाम स्थान, खीर उनके इतिहास के वारे में बिद्वानों में मारी सतमेद पाया जाता है। कुछ प्रकारड विद्वानों का कहना है कि द्रविद्वां ने उत्तर प्रधाम मार्ग से खाकर मारत पर खाकमण किया और मैदानी प्रदेश में से होकर उनमें से खाकर वर्ष खाकमण किया और मैदानी प्रदेश में से होकर उनमें से खाकर वर्ष प्रधान विद्वा के जिकेने प्रठार पर जाकर वस गए। खपने इस मत की पृष्टि में ये बिद्वान चत्विस्तान के एक करीले की खोर संकेत करते हैं। इस कवीले के कीम बाहुई भाषा चीतते हैं जो सामिल से मिलती जुलती है। "

सुदूर बल्लिस्तान में द्रविह भाषा का को क्ष्य उपलब्ध है, उसके थारे में नहा जाता है कि वह उन प्राचीनतम द्रविहों की भाषा का अवशेष हैं जो पिछड़ गए थे, जब उनके दूसरे साथां आगे यह कर भारत में पहुंच गए। इसके प्रतिकृत हतने ही उदे और मान्य हिसानों का मत है कि शाहुई लोग उन द्रविहों के अवशेष हैं जो भारत से बल्लिशनान तक पहुँचने में सफल हो गए थे। लेकिन वह मत कुल्ल अधिक मान्य नहीं मालूस होता, क्योंकि प्राचीन लोगों के जिनने भी लामूहिक अभियान हुए हैं, उनकी दिशा बाहर से भारत की और नहीं। इसलिए द्रविहों का वाहर से भारत में आना अधिक उपयुक्त जान पहना है।

🕇 देखिए 'कैन्ब्रिज हि॰द्री श्राफ इन्हिया" भाग १, पृष्ठ ४२ । यहाँ इस निपय

क इस मन के सब से बड़े बोरह दिशव काल्डवेल है। घावा-सरवन्धी इस सामब को श्राधार मान कर विद्वान विश्वध ने यह मत प्रकट किया कि कीरबर पर्यंत श्रेणों में रहने वाले बल्ली क्षील हे बाहुई लोग द्वावद है। विश्वप के प्रमुप्त कर्फ के भग्न में विश्वप के बाहि एस भी बुल्ल दिहानों का करना है कि बाहुई लोगों में श्रीर द्वावा में साहत पियक विश्वपता पहें जाती है। कर्नल होल्डिय का सब है कि बाहुई तुने मंगोल जाति के वे जिन्होंने, कीरबर के पराह गरेश में द्वावद के वे स्वावद के पराह में स्वावद के स्वावद के स्वावद के स्वावद के स्वावद के साहत के स्वावद के साहत के स्वावद के साहत का साहत के साहत का साहत के साहत का साहत के साहत का साहत के साहत का साहत के साहत का

द्रविडो फे भारत में यस जाने के बहुत समय बाद आर्थ भारत में उत्तर पश्चिमी माग से आए। यह स्वम निक ही आर्थ और द्रनिङ था कि उनके और पुराने वसे हुए लोगों में सवर्ष होता। उम सवर्ष का फल यह हुआ कि द्रविड धीरे धीरे भारत के दिल्ली प्रदेश में चले गए और वहाँ पर, निना किसी विन्न वाथा के, अपैचाइन शान्तिमय जोवन निताने तो। प्राचीन तामिल किंवरनी के अनुसार द्रविड प्रदेश पॉच हैं—मामिल, आध्र या तेलुगु, कन्तडी प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात ।

आर्य अपने वर्म प्रत्या में द्रियहों के सन्वश्य में, जो उनके शतु थे, अपनी भागनाओं को छोड़ गए हैं। द्रियहों को उन्होंने दस्यु, दानव और राक्तस आदि शादों में उन्होंन किया है। 'काले वसी' और 'पपदी नाक' वाले कह कर उनके प्रति अपनी भूता को आर्थों ने व्यक्त किया है। इन कथित राक्तों के कुछत्यों के उन्होंच से रामायण के पुष्ठ भरे पड़े हैं। किन्तु, आगर सच पूझा जार तो, अपेका छन कुछ काला गर्थ होने पर भी द्रियह खोग आर्थों से, जिन्हें अपने गीर वर्ष पर गर्व था, सम्यता और

पर विस्तार से मकारण नहीं डाला जा शकता । फिर् भी कुळ प्रचलित सर्तों का उल्लेख यहाँ किया जा शकता है । एक मत है कि ज्ञायरलेंड को सेल्ट ज़ीर हिमरी जाति की तरह भारत में को शकते पहले छार्य ज्ञायर, हिमरी जाति की तरह भारत में को शकते पहले छार्य ज्ञायर, हिमरी कर तिनिधित्व करते हैं । स्वमीय श्री बनक्यमाई का कहना था कि तािमत सोम जा उल्लेख स्वीत मगील जाति है । वमाल को ताही का पर कर ये हिच्ची प्रायद्वीय में ज्ञाकर वस गए । लेम्सरियन सम के अनुसार को लेस्सर परियो आवा सारतीय खागर में निमम हो गया है हिच्ची का महितार का वो ते ही शाला है है । वह ममुख जाति है। या वा है है । वह ममुख जाति हिपर मा को जी है शिक्ष हो वाति वो दो शाला है है । वह ममुख जाति हिपर मा मा से सात्त में याई थी—उजरान्पूर्य और उत्तर परिचान मार्ग है भी। इन मतों वे अलावा कुछ बिद्वानों का मत है कि हिच्च हो हो से उसके परिचान के प्रार्थ भी खाता में हिपर में स्वर्थ के निवान के हो स्वर्थ के स्वर्थ के स्वर्थ के स्वर्थ के स्वर्थ के स्वर्थ के श्री अपन विद्वानों का मत है कि समस्त है हो है जोर उसके आधार पर किया विद्वानों का मत है कि समस्त हम् हमी हिप प्रवेश का स्वर्थ के निवान वे ।

 <sup>&#</sup>x27;कैन्त्रच हिस्ट्री ज्ञाक इन्डिया' भाग १, पृष्ठ ५६३

संस्कृति का जहाँ तक सम्प्रन्थ है, किसी तरह भी फम न थे। त्रायों के से द्रियंडों का इतनी उपेचा त्रीर पृष्ण के माथ वर्णन करने का कारण सम्भात यही है कि उन्हें द्रियड़ों से निरन्तर, करम-करम पर, सचर्ष करना पड़ता था। गहरे सचर्ष के बाद ही त्रायं त्रागे बढ़ पाते थे।

र इतिहास के पूर्वों में द्रविङ् जाति के लोग साहसी थोद्धा और

द्रविडों की सस्टति

ड्यापारी के रूप में प्रसिद्ध हैं। वे शातिपूर्ण उद्योग घर्षों और ड्यवसाय के प्रेमी थे। अपनी ही नौकाओं में ड्यापार करते और भारतीय टीक, चायल, मलमल और भोर सुद्दर फारस तक ले

जाते थे। मेसोपोटामिया और गरिया माइनर से भी उनका सम्बन्ध था। वे बहुत साहसी थे और जत्यन्त प्राचीन काल में कितने ही हार्गे जीर अझात प्रदेशों को अपन अधिकार में कर लिये थे। ये व्यवस्था और अझात प्रदेशों को अपन अधिकार में कर लिये थे। ये व्यवस्था और अनुशासन के प्रमी थे और इतिहाम में अति प्रारम्भिक काल में ही रापत्रप्राय राज्यों की स्थापना करने में सकलता प्राप्त कर लीथा। इसके अलाया उनकी शामन प्राप्तां काली स्वप्ट और जुलमा हुई थी। इन द्रविड राज्यों के स्थन्तन से हम इसा पुरतक से अन्यत्र विस्तार के साथ बतान का प्रयन्त करेंगे।

प्रारम्भिक द्रविज्ञों का धार्मिक भावनाएँ असदिग्ध रूप से, अपिरुद्धत थीं। वे धरती की देवता और दवा दानों रूपों म पूजा करते था। आर्थी के ऋग्वेद में इस बात का उल्लेख मिसता है कि वे दश्य 'शिशनदेवा' थे—अर्थान वे शिशन और शप की पूजा करते थे। अगर यह सत्य है तो प्राचीन द्रांवड नाग पूजक जाति ये लोग थे। यह असस्मय भी नहीं साल्या होता, क्यों कि दिल्या आरत मे नाग देवता के हजारों मन्दिर पाये जात हैं।

श्राची क घम श्रीर दर्शन क्ष्मणा विचार कही श्रीवक परिष्कृत य— यह श्रामे बनलाया गया है !—सम्पाटक

<sup>्</sup>री में मारागाजिन प इस मत का अनक निद्वानों ने तीज विरोध किया है। इन विरोधियों में औ कीनरत्नम सन से अमयी थ। 'लाइट आप' द्रूप' माग द नम्दर ने अआपने इस मात का तीज विरोध किया है कि दूदिक सर्व पुत्रक ये या सर्प का से उनका कोई सन्वय था। अपनी पुष्टि में जो तर्क 'उरोने रसे, उनम से कुछ थे हैं—

मूलत: द्रविणों में कोई जाति-प्रया नहीं थीं और नुफ श्रादि द्वारा धर्म-शिला का भी कोई नियमित आयोजन नहीं या। धर्म-शिला की पिरादी श्रांगों ने, यहाँ वसने के बाद, चलाई थी। धर्म और दर्शन के सम्बन्ध में आयों के बिचार यहुत परिच्छत थे। हिंस पिल और राझसों की उपासना को जो द्रविशें के धर्म के श्रीम थे, हटा कर जनका स्थान ऐसी उच्चतर धारणा ने ले लिया जिसके खुसार परमासमा मानव जाति के कल्याण की देख-रेख करने याला है। सम्बन्ध के विकास के खाय प्राचीन द्रविश्व भी श्रामै यहें और प्राचीन भारत की जातियों में श्रीमम स्थान प्रहण कर लिया। आधुनिक काल में उनका प्रतिनिधित्य सामिल, तेलुगु, कलड़ और मलवाली लोग करते हैं।

कोल और इबिहों के खतिरिक्त समय समय पर भारत में चन्य जातियाँ भी खाती रहीं । खारों के जागमन और अन्य जनार्य भारत में बसते के सम्यम्य में बिस्तार से हस जातियाँ खाते परिच्छेद में लिरोगे। खब इस परिच्छेद में, डम विदेशी जातियों का विवस्ण दिया जायगा

- (१) द्रिविणों के प्राचीन साहित्य में नाग पूजा का कोई उल्लेख नहीं मिलता।
- (२) द्रविकों के प्राचीन देशता मुहर्गा स्त्रीर पुत्तिवर थे। सर्गे का रनके पूर्वजों के रूप में कहा उत्लेख नहीं विखता।
- ( १ ) जितने भी शक्तिशाली द्वविण राजे हुए हैं, सर्प उनमें में से एक का भीराज चिन्ह नहीं था।
- (४) तामिल जो नाग-पूचा करते हैं, यह आयों की देन है।
- (५.) विशेष रूप से नाग-देवता के लिए निर्मित मन्दिर नहीं मिलते।

श्री जीवरत्नम के ये तर्क जब प्रशाश में आए ये तो उनका काफी प्रभाव पढ़ा था। तेकिन इचर जो आधुनिक लोनें हुई हैं, वे द्रिवेटों के नात-पूक्क होने की पुष्टि करती प्रतीत हाती हैं। एलता मैडम गंगाजिन का यह मत है कि नात-पूजा धनायों की प्रधा है किसे तह में आयों ने अपना लिया, अधिक ठीक माल्यून होता है। जो भी हो, यह नियय जटिल हैं और एक फुटनोट में इस पर अधिक विस्तार के साथ प्रकश्च डालना कटिन हैं। जो विभिन्न समयों में भारत में ऋाई और म्थाशी रूप से यहाँ त्रम गई।

हिमालय के उत्तर तिव्यत का पठार है और इससे भी आगे,
पूर्व में, चीन देश स्थित है। मगोल जाति के
मंगोल लोग उन प्रदेशों में बसते हैं। क्रप-रंग में ये
प्रविद्धें से बहुत फिन्न हैं। इनका मिर चौड़ा
और वर्ष पीलापन लिए है। मुख्य पर बहुत कम बाल होते हैं। नाक,
जब की जगड़, एक दम बेठी हुई होती है। आँखें सोधी न शेकर कृष
तिर्धी होती हैं। छोटे कर और चपदे मुँह बाले ने लोग, जिनका
मृत देश उत्तर पश्चिमी चीन हैं, सुदूर अतीत में नई धरती की गोज
म निकल पड़े और जन्म में निक्यत पहुँचे। हिमालय ने निक्षय ही
इनके मार्ग की अवकद कर दिया होगा, नहीं तो ये भागत के मैदानी
प्रदेश में आकर देश हालते। यदि ऐमा हो जाता तो भागत का
इतिहास दूमरा ही होता। लेकिन हिमालच के मच्च की दुर्गम चाटियों
ने इनकी मन्यायना न छोड़ी और ये लोग धीरे-धीरे प्रवापुत की
पाटियों में उतर कर आगे यहे और जन्म में आसाम तथा बंगाल के
कुछ भागों में बम गए।

इनमें से कुछ और भी नीचे उतरे; चिन्द्यिन, सिताँग और इरावदी के साथ-साथ चल कर इन्होंने बरसा पर अपना अधिकार जमाया। इनकी वे सामूहिक यात्राएँ बहुत लेथे समय तक चलती रही होंगी। इन यात्राणों में उत्तर और उत्तर पूर्वी भारत के बहुत से तिवासियों के रक्क से इनके रक्क मिश्रण हुआ। फलत परमा, आमाम, हिमालय के उपवदेश, नेपाल और मुदान में मंगोल जाति के विभिन्न रूप, कुछ अस्तर के साथ, पार ाते हैं। यातल और उद्दीमा में मंगोल और इथिहों का स्वतंत्रता पूर्वक सम्पर्क हुआ। इसके परिणाम स्वरूप वार्ति ने अन्य लिया जो आज मंगोल होंवह कहलाती है।

ऐतिहासिक काल में भारत के भागों को विजय करने या यहाँ वसने के लिए श्रनेक विदेशी जातियों के श्रागमन

यवनों का श्राममन का पक्षा घलना है। इनमें सब से पहले फारम के निवामी थे। ईरान के नासक देरियम के नेतृत्य

में उन्होंने आक्रमण किया और उत्तर पश्चिमी भारत पर प्रधिकार कर निया। हेरियम, झस्तारोम (Hectospes) का पुत्र था। सिफन्दर के बाक्रमण फे दौरान में और उसकी मृत्यु के पाद भारत की उत्तर परिचनी सामा यूनानी सरदारों के और उन साहमी लोगों के हाथ में रही जो विंब्र्या से खाए थे। ईरान और यूनान के ये निवासी, वास्तव में, खाव थे जो सदियों पहले मूल इन्हों बार्यनों से विद्युष्ट कर खलग हो गए थे।

दूमरी सदी के प्रारम्भ में मध्य एशिया की एक पर्यटनशील जाति 'शक' भारत में खोई खौर उसने देश के उत्तरी राज, यूची खोर तथा पश्चिमी भाग में खपने स्वतन्त्र राज्य कायभ हुए। कर लिए। शकों का खनुसरए एक दूसरी खाना-

यशेश जाति यूची ने किया। कुपण इसी जाति के पर वर्ग से सम्बन्ध रखते थे। ईसा हाल के प्रारम्भ में इन्होंने भारत के उत्तर पश्चिमी प्रदेश में बहुत बड़े साम्राज्य, की स्थापना की थी। कुपणों के बारे में यह निश्चय रूप से नहीं कहा जा सकता कि वे अनायं थे। कुल पिद्वानों का मत है कि वे इरान और यूनान के आयों से बहुत अशों में मिलते थे। लेकिन हुणों के सम्बन्ध में, कि जाहों में या हु ईसवी में भारत में प्रवेश किया, इन सरह का सम्देह नहीं किया जा-कता। वे आय ये और एक काल तक भारत के फाफी यहे भाग पर बनका अधिकार रही। सात्री सदी में बनकी शक्ति होग हो गई और उनके पॉय टब्यइ गए।

इस प्रकार व्याचों के बाद किन्सी ही निर्देशी जातियाँ भारत में 'बाई—ईराती, यूनार्ना, राक, यूची बीर हुण उत्तरी भारत में बादि। भारत में बातियाँ वस गई जातीय मिश्रमा कीर बाद के निवासियों के साथ घल मिल कर

जातीय मिश्रण श्रीर यहाँ के निवाधियों के साथ घुल मिल कर रहने लगीं। जातीय मिश्रण का यह प्रम उत्तरी

भारत में सांद्र्यों तक चल्लता रहा। लेक्किन द्विएए में जाकर जो द्रविड बस गए थे, वे इस मिश्रण से मुक्त रहे और श्रापने ज्यक्तित्व, मरकृति और सभ्यता को निशुद्ध रूप में सुरच्ति रस्त सके। विदेशी सरकृतियों के केन्द्र श्रधिकतर उत्तरी भारत तम ही रहे द्विणी भारत, दूर तथा दुगंग होने के कारण, उससे यच गया।

भारत पर श्रव तक जितने सैनिक शाकमणों का इस उल्लेख कर चुके हैं, वे सन स्थल मार्ग से हुए। वास्कोडिगामा श्रन्य शाकमणा के समय तक श्रन्य कोई जाति समुद्री मार्ग से भारत पर श्राक्रमण करने की कल्पना तक नहीं से प्राक्रमण करने का प्रयत्न किया था, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। इसके बाद उन्होंने मकरान और विलोचिस्तान के स्थल-मार्ग

से आक्रमण किया और सिंघ को जीवने में सफलता प्राप्त की। सिध श्रीर उसके श्रास-पास के प्रदेश पर श्ररवों का श्राधिपत्य श्रल्प-

कालिक रहा। उन्होंने सिंध पर विजय तो प्राप्त की, लेकिन उसका कोई फल न निकला।

अरवों के काफी समय बाद अफगानों, तुर्को और मुगलों ने-जी इसलाम धर्म के श्रनुयायी थे-जत्तर-पश्चिमी सीमा के ऐतिहासिक दरीं को पार कर भारत पर आवमण किया। उनके बाद युरुप के लोग पहले शान्तिविय व्यापारियों के रूप में आए, और बाद में

उनमें भारत पर श्राधिपत्य जमाने की महत्वाकांचा जाप्रत हो गई। इस महत्वाकांचा से प्रेरित उनके प्रयत्नों का विवरण प्रस्तुत

इतिहास के दसरे खरह से सम्बन्ध रखता है।

## तीसरा परिच्छेद ः

## थार्य---उनकी जाति और जन्म-स्थान

#### [ 9 ]

द्रविद्धें के उत्तर मारत में बमने के बहुत बाद, उत्तर-परिचम की श्रोर से, बाढ़ों की तरह, बलिष्ट श्रीर युद्ध-प्रिय जाति के लोगों का श्रागमन भारत में शुरू हुआ। उत्तर-परिचम प्रदेश से द्रविद्धों को खदेड़ कर, उनके स्थानों पर इन लोगों ने श्रिधकार किया श्रीर समुचे हिन्दुस्तान में कल गए।

ये होाग आर्थ कहलाते थे। ईरान तथा खन्य प्रदेशों में रहने वाकी जाति से भिन्नता प्रदान करने के लिए इन लोगों का इन्हों आर्थन भी कहा जाता है। आर्थ का अर्थ है खन्छे और ऊंचे कुल का बराज। पूलतः इम राज्द का प्रयोग उन लागों के लिये होता था जो वैदिक मंत्रा की रचना करने थे। इस राज्द का प्रयोग अपने की उन राज्जाति के लोगों से लाम करने के लिए होता था जो पर के पर के लिए होता था जो पर के पर के लिए होता था जो अपने की उन राज्जाति के लोगों से खलग करने के लिए होता था जो भारत में पहले से रहते थे— अर्थात् द्रविद्व जाति के लोगों से जानमें स्वरंग करने के लिए होता था जो भारत में पहले से रहते थे— अर्थात् द्रविद्व जाति के लोगों से जिन्हें आर्थ दरखु कहते थे।

इनका कद लम्मा चीर काठा मजुबूत होती थी। इनका वर्षों गीर जीर जीर जोत की तरह होती थी। इन्ह्या अर्थ जीर छीर नाक तोते की तरह होती थी। इन्ह्या अर्थ जीर छीर कद के द्रविद्रों से ये सर्वथा कि स्वाप्त को संस्कृति में भी वे भारत के चादि निधासी द्रविद्रों से अधिक उज्जत थे। सहियों से सीतोत्मुखी तथा नम जलवायु में रहने, दूध, मॉस धीर गेहूं का अचुर मात्रा में उपभोग करने, जीर सुन्ते बातावरक् में ठ्यायाम-श्विय जीवन विताने के कारण इस आदि ने संसार की जावियों में सेट्ट स्थान प्राप्त कर तिया था। गेरी के साथ-माय वे अंते के कारण इस आदि में सेट्ट स्थान प्राप्त कर तिया था। गेरी के साथ-माय वे अंते के कार सर्वों के प्रयाग में भा अरवन्त कुराल थे। बहुत मेहनत जीर धन स्वय कर के चर्चोंने इन अर्जी का निर्माण किया था। ज्यत तक इन्होंने समुद्र के दूर्यन नहीं किय थे, कीकन नदी और कीजी अपनी पनाई हुई नौकाबों से पार करना जानते थे। उनका मिरवस्त "ममावसील था, प्राकृतिक हरव जीर परनाएँ उनके मिरवस्त "ममावसील था, प्राकृतिक हरव जीर परनाएँ उनके

की मभी भाषाओं में समान रूप से पाए जाते हैं। यदि इस कमोटी पर कोई प्रदेश सही नहीं उतारता तो उसे आर्यों का आदि-स्थान मानना कांठन है। अतः हमें ऐसे प्रदेश की खोज करनी रवान नाता कालन है। जार इन रहे वर्ष का राज करा है। होगी जो इन विशेषवाओं को पूर्व करता हो। फलताः आयों का आदि-श्यान यह प्रदेश है जो "पूर्व दिशा में कार्पिधयन, दिख्ण में बालकत, परिचम में आदित्यन आल्प और वोहमर वाल्ड और उत्तर में एजेंगथज तथा उन पहाड़ों से पिरा है जो कार्पिधयन से जाकर मिल जाते हुँ।" मोटे रूप में यह वह प्रदेश है जहाँ आज हुगारी, आस्ट्रिया और बोहेमिया बसे हुए हैं। एक अन्य मत के श्रमुसार आयों का आदि-स्थान रूस के स्टेपाज के दिवाणी भाग में था।श्र

प्रपत्ने श्राहिस्थान से श्रार्थीके दल-के-दल एक केबाद एक,

अपने साथ क्रियों और बच्चों को लिए हुए, चल आर्थों का प्रस्थान पढ़े। उन्हो-युगोपियन परिवार के इन लोगों की पूर्वी शाखा, अन्त में, भारत तक आने में समर्थ हुई। प्रस्तुत जानगारी के आधार पर यह बताना कठिन है कि किन मार्गी से होकर ये लोग भारत पहुँचे। लेकिन छी यशों की राज्या से हुकर ने जाने ने सारों हुया है। लाका आराया की अपनाया आप अपनाया के अपने के स्वयंत्र से स्वयंत्र है। यह महत्त्र सारों ही अपनाया होगा, इसकी करना महज ही की जा मकती है। यह महत्त्र सारों बोसपेरस या देरेदानियाज से होका, एशिया साइनर के पठार सं, शाया होगा। इसके बाद बान भील के दक्षिण से भील उसिया तक के निम्न पहाड़ों को पार करते हुए, कास्पियन सागर के दिल्लाणी छोर से जार्य कोग मशहाद पहुँचे होंगे। मशहाद से हिरात का रास्ता जातात है। यह भी सम्भव है कि इस यात्रा के दौरान में श्रार्थों ने विशिद्र्या (बल्ख) पर श्राविकार जमा लिया हो, श्रामेर

<sup>&</sup>quot; कैम्ब्रिज दिस्ट्री आफ इन्डिया, भाग १ पुछ ६६ । द्रविहों और आयों दोनों के ग्रादि-स्थान के सम्बन्ध में विद्वान एक मत नहीं हैं। क्लक्सा के एक विद्वान श्री ए० सी० दास ने काफी शक्ति और तकों के साथ यह सिद्ध करने मा प्रयत्न किया है कि आयीं का आदि कीड़ा-स्थल सप्तसिन्धु का प्रदेश था---उत्तर में भारमीर की मुन्दर घाटी श्रीर पश्चिम में गांघार इसमें सम्मिलित थे। देखिए ए० सी० दास लिखित अप्रवैदिक इन्डिया। इसके साथ-साथ पाँबटर श्रपनी पुस्तक 'एंशेट हिस्टारिक्ल ट्रैडीशन' के पृष्ठ १०२ में जिन परियामी पर पहेँचा है, उनकी भी तलना की बिए ।

डेरिया या आक्सस तथांसाइर डेरिया के बीच के उपजाऊ प्रदेश पर भी उनका कब्जा हो गया हो । । । । अभी तक वे संयुक्त । अभी तक वे संयुक्त

श्रीर श्रविभाजित थे। इन्हें हम इन्डो-युरोपियन कहते हैं। सीमान्य से ऐसे अनेक प्रमाण मिलते चोगजकोई का उसीर्ण लेख हैं जिनसे इसकी पुष्टि की जा सकती है। जर्मनी के (कैपेडो शिया में, ) बोगजकोई स्थान में जो

खुदाई हुई है, उसमें अनेक देसे लेख प्राप्त हुए हैं जिनमें इन्द्र, बरुण श्रीर सहोदर भाई नासत्यों के ठोक उसी प्रकार के नाम श्राते हैं, जैसे भारतीय प्रंथों में देखने को मिलते हैं। इन नामीं के ऋस्तित्व का एक कारण यह बताया जाता है कि "यहाँ, सुदूर पश्चिम में आयों के चिन्ह का होना यह प्रकट करता है कि पूर्व की खोर यात्रा

आर्था था विषय का दाना नव नक्य करवा हूं कर हुए जा जा जात करते समय इस प्रदेश से भी चनका समर्थ स्थापित हुआ।" योगजरोई के इन लेखों का काल १४०० ईसा पूर्व बताया जाता है। इनके खाधार पर हम खनुमान लगा सकते हैं कि किस काल में इन्डो-युरोपियन जाति दो भागों-ईरानी आर्थ और इन्डो-आर्य-विभक्त 🥰 थी।†

इस विभाजन का कारण सहजं की समक्र में जा सकता है। जब आर्थ, संयुक्त रूप में इरानी पठार में रहते ईरानी और आयों थे, उनमें धार्मिक मतभेद शुरू हो गए। एक दल का विभाजन आकृतिक शक्तियों का, पहले की भाँति, पुजारी बना

रहा। उसके देवता थे-वहण, सोम, मित्र श्रादि। दूसरे दल ने विश्य की अधिक ऊँची और व्यापक कल्पना की जिसके अनुसार विश्व का सूत्र सञ्चालन एक सर्वोपिर शक्ति, जिसे वे आहर मजदा कहते थे, करती थी। धीरे-धीरे ये लोग असुर और प्राकृतिक देवताओं के पुजारी देव कहवाने लगे। इन दोनो दलों में—अपुरी श्रीर देवों में—संघर्ष शुरू हुवा और इन संवर्ष में श्रप्तीं की बहुद हुई। वराजित होने वर देवों ने ईरान के उत्तर-पूर्वी मान में

<sup>\*</sup> देखिए कैम्ब्रिक हिस्ट्री ग्राफ इन्डिया माग १ पृष्ट ७०

<sup>ो</sup> यह भी सम्भव है कि इन्हो-मुरोवियनों के बारम्भिक दल पूर्व दिशा में भौर भी आगे यह गए हों-वहाँ तक कि सारत भी पहुँच गए हां। आने इत चरि निवास -स्थान से इ.सं बानि के स्थानान्तर काल को सगति मदान करने के लिए उसे २५०० ईं पूठ पहले लेबाने की शावत्यकता नहीं है।

शरण ली। यहाँ से, काफी मुसीयतें उठाने श्रीर संघर्ष करने के बाद, वे पजाव में श्राकर बस गए।

### [ २ ]

द्यारों के जीवन के सम्बन्ध में हम उनके सबसे प्राचीन प्रंथ धरनेद से बहुत कुद्ध जान सकते हैं। ग्रम् (अक्) प्रमुचेद का काल राज्द का द्यार्थ है पद्य द्योर नेद राज्द का ज्ञान— ध्रपीरपेय ज्ञान। श्राचीन ग्रुपियों के सभी

प्रधों से ऋग्वेद सबसे प्राचीन और पूर्व माना जाता है। इसमें १०१७ सुक्त और दस मण्डल हैं। इन सुक्तों से उस फाल के पुरोहितों की प्रचलित धार्मिक परण्या वर्धित है। आदि-आयों की धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था को समफ्रने

मे इन मंत्रों से विशेष सहायता मिलती है।

ऋग्वेद से इम बात का पता नहीं चताता कि खार्य किस प्रकार भारत में खाए। लेकिन चसमें जिन नहियों तथा प्रेटिक खार्यों का पहाडों का बल्तेस्य हैं। बसके सामों से हम सस

पैदिक आर्यों का पहाड़ों का उल्लेख हैं, उनके नामों से इम उस विस्तार चेत्र का अनुमान लगा सकते हैं जहाँ वे, अपने इतिहास के शारम्भिक काल से, रहते थे। स्टापेट

में कुम (फायुल) धुषतु (स्वात), कृषु (कुर्रम) श्रीर गोमती में कुम (फायुल) धुषतु (स्वात), कृषु (कुर्रम) श्रीर गोमती (गुमल) निर्वों का बल्लेख है। इन नामों से पता चलता है कि श्रफतानिस्तान के प्रदेश, ध्वात, कुर्रम श्रीर गुमल निर्वों की घाटियों में ये सबसे पहले बसे थे। इन्दस नदी पर भी उनकी

• ग्रातपय ब्राहाण् में इस प्राचीन स्वपर्य मा काषी श्रद्धां और स्वष्ट निवरण् है। श्रमुरों के सम्बन्ध म बहा गया है। क सरव का छोड़ कर श्रहरप की उन्होंने प्रह्मण कर लिवा था। पारिसपों के वर्ष म-घों (वस्ता २०) में को इस सम्बन्ध के उल्लेख मिलते हैं उनन देवों को श्रस्दरय-नामी बताया गया है। श्रमुर, श्रमुर किसे श्रावेतमा में स्वामी तथा स्वसे बहा देवता माना गया है। श्रमुरों के साहित्य में रास्त्र वनगथा। देव सन्द भारतीयों के लिय 'ग्रुम' श्रावेदता में राच्हां की पिक में रहता गया है।

अभुरों और देवों का यह संग्राम दीर्घ काल क्र और व्यापक चेत्र में चला। विरोग विवरण के लिए मार्टिन हाग इन ऐचरेन आहाण, भाग र पृष्ठ २२ और बी॰ एस॰ देशल इन्त 'ए हिस्सू आफ इन्डिमा साम दि अलियरट टाइम्स', भाग र, पृष्ठ २३-२५ देखिये। श्रतेक बिस्तयाँ थीं। सागर तक सम्भवतः वे श्रभी नहीं पहुँचे थे।
पजाव के प्रदेश को उन्होंने श्रिष्ठित कर लिया था, यह निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है, क्योंकि पंजाब की पॉर्चो निहमों का
न्यायेद में उल्लेख है। इनमें पर्यपिनी (रावी) नदी का उत्यायेद में उल्लेख है। इनमें पर्यपिनी (रावी) नदी का उत्य काल
न्यायेद में पर्वच्यू रं स्थान रहा है। इसी नवी के तट पर
दस राजाओं का युद्ध हुआ है। सतला श्रीर यसुना के पीच में
सरस्वती नदी का उल्लेख है। यसुना का उल्लेख तीन चार हुआ
है जिससे पता चलता है कि श्वरवेद काल में आप यसुना तक
पहुँच गये गंगा के प्रदेश में, जहाँ तक पता चलता है, वसी तक
अपना खड़ा नहीं जमा सके थे। श्वरवेद के सुकों में गंगा का
उल्लेख पक्षाथ चार हो मिलता है। नर्मदा नदी श्रीर विश्वा की
पहाड़ियों का भी उसमें कोई उल्लेख नहीं मिलता। श्वरवेद में श्रेर
का, जो बंगाल का जीव है, श्वीर चावल का जो दिलए पूर्व की
वपक है, उल्लेख नहीं मिलता। इससे माल्यम होता पूर्व की
वपक है, उल्लेख नहीं मिलता। इससे माल्यम होता है श्वार्थ
कार मारत में भी नहीं पहेंचे थे। संस्प में स्थानेद काल में आप
काश्वल की घाटी, पंजाव और सतलल तथा यसुना के श्रीव के पूर्वी
प्रदेश में बसे हुए थे।

श्वामेद में शुद श्रीर लड़ाइयों का उल्लेख प्रमुर मात्रा में मिलता है। मारत के आदि-निवासियों तथा पीदिक काल के मुद्ध जन्य उपजातियों से श्रायों को अनेक युद्ध करने पड़े थे। धार्य इन्हें दस्यु या रास— अधकार के पुत्र कहते थे। के पक्त मे दस हजार कृष्य प्रसार सीनिकों के येड़े का, जो आशुमती नदी के तट पर पहाय हाले था, उल्लेख है। आदि-निवासियों से होने वाले युद्धों से भी

देखिए देग्निव दिस्ट्री आफ इन्डिया, माग १, प्रष्ठ ८१

दस्य, सपटतः, पजाव के खादि निवासी थे। जावार-प्रकार, रूप रेता भाषा और धर्म की द्राव्ट से वे सर्वया भिल थे। वे कृष्ण वर्षा थे; नाह उनकी गर्दी के बराबर थी, त्याण और बलिदान से ख्यारिखित तथा देवताओं से विमुख थे। उन्की धार्मिक प्रयाद्यों के बारे में केवल दो स्थानों पर इस बात का उल्लेख मिलता है कि वे शिक्ष की पूजा करते थे। शिक्षदेव के खुग्वेद में पूजा और उपेदा के नाथ उल्लेख मिलता है। लेकिन बाद में शिक्ष-पूजा ने कार्य क्योप स्थान प्रदा्य कर लिया था। देशिय शिक्षमेहर लिस्ति परितान खाझ खुग्वेद', पुष्ठ १६-४०।

श्रिषिक महत्वपूर्ण एल्लोख उन संघर्षी का है जो स्वय आर्थी के विभिन्न दलों के बीच होते थे। ऐसा माल्म होता है कि जो आर्य पहले थाए, उनके नेवाओं ने इन्द्रस की उपजाऊ घाटी के प्रदेशों की श्चापस में बाँट कर छोटे मोटे राज्य स्थापित कर लिया। श्रार्यों के इन बादि राजाओं के बीच बहुधा संघर्ष चलता रहता था। दस राजाओं के जिल युद्ध का ऋगिद में उल्लेख है, यह इन्हीं राजाओं के व्यापसी संघर्ष से सन्धन्ध रखता है। यह संघर्ष सम्भवत: दो प्रदेश से रहने वाले आयों के बीच था-एक तो वे जी उस प्रदेश में पसे ये जो बाद में ब्रह्मावर्त कहताया और 'भरत' कहलाते थे, दूसरे आर्थों की वे डपजानियां जो उत्तर-पश्चिमी प्रदेश में बस गई थीं। 'भरतों' के अलावा दो अन्य वर्ग त्रिस्स और पुर, इस फाल के इतिहास में आते हैं। ऋग्वेद में पाँच वर्ग के सीगी-पद्म बन्य-का बल्तेस खगह-अगह मिलता है। इसके आचार पर यह सहज ही माना जा नकता है कि पंजाब में जी आयं यसते थे, वे पाँच वर्गों में विभाजित थे। होनों ही इन्ह और अग्नि की, जो उनके प्रमुख देवता थे, मानते थे। ऐसा प्रतीत होता है कि पूर्व की श्रीर अवाध गति से वक्षते हुए, हम्हें कुछ समय के किए सरस्वती और कुरुक्षेत्र के प्रदेश में ठक जाना पड़ा। दरपुत्री के सामृद्दिक अवरोध के कारण सम्भवतः ऐसा हुआ। इसका परिखान यह हुआ कि इस प्रदेश में वे एक साथ मिल कर रहने के लिये याच्या हुए। इस मिश्रमा के फलरमस्य आयो चल कर हत्तरी गगा और बसना के प्रदेश से यनने वाले आर्थ पाछाल कहलाए । जब तक आर्थ पंजान में रहे. तब तक वर्गों से विभाजित तथा व्यवस्थित थे । लेकिन जय आगे बढ़ कर वे शता के दाश्राया में फैल गए, तब उनकी समाज-व्यवस्था से परिवर्तन हुआ। पेरो के अनुमार वे विभिन्न वर्गी तथा जातियों में घंट गए।

युद्ध-पक्षा में शामों के राजा और सरदार मादे रथे। पर पद फर भाग लेते थे। शेष आर्थ उनके पीछे पैदल नार्थों में चलते थे। क्यान चीर विष युक्त गीरों पा सुक युद-पना कर प्रनेप दोसा या। यक्सम, माले, तलवार, परसे, गुलेस चादि उनके हिस्सार थे। चार्य

के पास घोड़े भी बहुसस्या में थे। लेकिन इसका पता नहीं भक्तना कि घुड़स्पार सेना का वे उपयोग करते थे या नहीं। साधारणतया युद्ध का प्रारम्भ वन्दना और मंत्रों के उधारणा के साथ होता था। नदियों के तट बहुषा चनके युद्ध-चेत्र वनते थे— चराहरण के लिए दस राजाओं का युद्ध पर्कापनी (रावी) नदी के तट पर हजा था।

युद्ध-कला में भूगवेद-काल के आर्थ अत्यन्त निपुण थे, साथ ही वे शान्तिमय कीवन को उपेदा की दृष्टि से दृष्प तथा नहीं देखते थे। युद्ध-कला के साथ-साथ छपि-उद्योग-पंथे विज्ञान में भी ने पारंगत थे। खेतों की सिंचाई के लिए उन्होंने गहरें कुएँ खोदने और नहरें

के लिए उन्होंने गहरे कुएँ खोड़ने कौर नहरें बनाने में अद्भुत क्मता का पीरचय दिया था। इल वलाने के लिये भोड़ों को जोतते थे। जो और गेहूं की खेती प्रमुख रूप से फरते थे।

आयों ने बड़े-बड़े नगरों की रचना धानी तक नहीं की थी। धारेचेद में नगरों के जीवन का कोई उल्लेख नहीं मिलता। लेकिन . रखा के जिए वे मिट्टी के परकोटे, अपनी बत्तियों के चारों श्रीर, अवश्य बनाते थे। उनके उद्योग-धाने केवल युद्ध में काम आने पाती चालुकों—गाड़ी, रथ, अक्र-शास्त्र आदि—चक ही सीमित थे। घरेलू उपयोग के चरताों के चनाने में घातुओं का उपयोग प्रचुर मात्रा धीर व्यापक रूप में होता था। सोने चाँदी के गहनों का इस्तेमाल बहुत होता था।

ऋषेद काल के आयों की सामाजिक और रांजनीतिक व्यवस्था कित्सत्तासमक परिवार पर आधारित थी।

सामाजिक स्थिति फलतः विनकी यंश परम्परा पिता से शुरू होती ' श्री । उनमे एक परनीयत का चलन था,

यशिप राजा तथा श्रम्भाव व्यक्ति सरदार श्रादि —एक से श्राप्त के श्रीदि —एक से श्रीप्त हैं श्रीदि —एक से श्रीप्त हैं से बहुति के श्रीप्त श्रीप्त हैं से बहुति के श्रीप्त श्रीप्त हैं से बहुति स्थान के श्रीप्त हैं से स्थान पर पुरुष-मन्तान की समाज में ऊँचा स्थान

षन्या फे स्थान पर पुरुष-मन्तान की समाज में ऊँचा स्थान दिया जाता था क्योंकि श्रन्तिस क्रिया-कर्म करने का श्रमिकार वर्मा को या। विधाद-संकार उनके जीवन का श्रमियार्थ श्रंत था श्रीर उसे बहुत ही परिश्र तथा ऊँचा पद दिया जाता था। संयुक्त परिषाद-प्रथा की प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त था और परिषाद के सबसे बड़े पुरुष-सदस्य का नियंत्रण परिवार के सभी सदस्य मानते थे।

राज-कार्य चित्रवों के हाथ में रहता था। राजा उन्हीं में से होते थे और सैनिक का काम भी वे ही करते थे। परोहिनों का वर्ग काफो विकसित था-भारतीय आर्य और ईरानी आर्यों के विभाजन के बहुत पहले यह वर्ग विकसित हो चुका था। सोम और श्राप्त देवताओं से मध्यन्धित अनेक पूजा-विधियों की रचना वे कर आप्ते देवताओं से मन्याच्या जगक पूजानावाचा का रचना पे का कुछ थे। राजा और पुगेडितों के कर्तव्य स्पट रूप में निर्धारित कर दिए गए थे जिससे दोनों के यांच संपर्य न हो। पुगेडितों में क्षतेक श्रेणियां थीं—जैसे होत्री, प्रशास्त्री, श्रीर व्यक्ष्युं। इनके कार्य भी श्रालग श्रालग थें—कुछ मंत्रीबारण करते थे, कुछ विल-कार्य को सम्पन्न करते थे। इसी प्रकार के श्रान्य कार्य इनकी विभिन्न श्रेणियों में धिमाजित थे। पुरोहित राजा या सरदार को राज-नीतिक तथा धार्मिक दोनों सामलों में सलाह देता था। आर्य-जाति के शेप लोग बेरव (जनसाधारमा) कहलाते थे। बेरव खेती और व्यापार का काम करते थे। शुद्र साधारखतया उन लोगों को कहा जाता था जिनकी धमनियों में आर्थ-रक्त नहीं था, जो आर्थ-वर्ष जीर आर्थ-धर्म से हीन थे। खर्ग्यद में शूद शब्द का उस्तेख एक ही बाद हुआ है और उसके अन्तर्गत वे सब आदि-निवासी आ जाते हैं जिन्हें आर्थों ने पराजित कर दामत्व की स्थिति तक पहुँचा दिया था।

म्हरवेद-काल के समाज का केन्द्र भाग था। प्रत्येक माग एक समिति (थिस) का सदस्य होताथा और समितियों से मितकर जन-सभा की रचना होती थी। कितने ही

राजनीतिक व्यवस्था विद्वानों का मत है कि ऋग्वेद-फाल में धर्मा व्यवस्था के लिये स्थान नहीं था। लेकिन ऋग्वेद

के बाद के भंत्री में—जैसे पुरुष सुक्त में—हिन्दुओं के चारी वर्षी का उस्लेख भिक्त सुक्त में—जिन्दुओं के चारी वर्षी का उस्लेख मिलता है। उस काल की राजनीतिक ज्यवस्था के बारे में सम्वेद से कम जानकारी प्राप्त होती है। प्रत्येद से जिन राज्यों का उल्लेख मिलता है, उनमें अधिकांश अमंदिगक रूप से राजतंत्रीय थे। इसके सिवा अन्य किसी प्रकार की शासन-ज्यवस्था उस काल में मान्य नहीं थी। राजा की धायः परम्परागत अधिकार प्राप्त होता था। कर्तव्यों का सपटवतः कही उल्लेख नहीं मिलता, लेकिन उनमें

जनता को रहा करना, धाम या जनसमूह की छोर से बिलप्रदान करना छादि निश्चय ही थे। राजा अपनी प्रजा से उपहार छौर भेंट खीकार करता था खौर विजित सूमि का एक बड़ा भाग उसके हिस्से में छाता था।

राजाओं के आंतिरिक्त ऋग्वेद में अन्य कतिपय अधिकारियों का उल्लेख मिनता है। उदाहरण के लिए सेनानी की नियुक्ति मम्भवत. सैन्य-मञ्जालन के लिए की जानी थी। इसी प्रकार प्रामर्गी होते थे। इनका क्या सैना की लेटि दुक्तियों का नेतृत्व करना था। युद्ध सिना के स्थान अत्यन्त महत्वपूर्ण होता था। यह सदा राजा के माथ रहता और उमके मंत्री का काम करता था। युद्ध सेत्र में राजा के माथ रहता और उमके मंत्री का काम करता था। युद्ध सेत्र में राजा के काब करता था। यह सुक्त सेत्र में राजा के काब करता था। युद्ध सेत्र में राजा के कावें, युरोहित ही करता था।

ऋग्वेद में जन-मभा और माम-समितियों का उल्लेख मिलता है। ये सिमितियों और सभा दिम मकार कार्य करती थी, इसका विसरण उपलब्ध नहीं है। लेकिन इसी प्रकार की प्राचीन कालीन यूनानी समितियों और उनके कार्यों के आधार पर खतुमान लगाया जा सकता है कि ऋग्वेद काल की सभा समितियाँ राजाओं की विदेशी-नीति को डालने में काफी हद तक भाग लेती

होंगी ।%

वैदिक आर्थो का धार्मिक जीवन प्रकृति के शुभ रूपों की उपासना पर आधारित था। प्रकृति के विभिन्न उपादानों धार्मिक जीवन को विभिन्न नाम दिए गए थे और इनकी उपासना से शुरू करके उन्होंने विश्व उपापी चैतना की कल्पना की थी। वे गण जिनकी वे पूजा करते थे और जिनकी बन्दना के जिए उन्होंने मंत्रों को रचना की थी, जिस्स जिलित थें—

क कुछ विद्वानों का मत है कि छमा-किसित—में दोनों शब्द दो मिनन प्रवाद तो वंदधाओं के खोतक है—एक वंदधा समूचे अनवसूद से—जनवा से सम्बन्ध रखती है और दूखरी नेवल कुलीनों और प्रमुख श्रविमारियों की है। लेकिन कुछ श्रव्य विद्वानों का महना है कि विमिति का कार्य जातीय प्रामलों भी देल-भाल बरना या और छमा उछ स्थान विशेष वा नाम या वहाँ वच जमा होते वे। छमिति में राजा भी उपस्थिति का उल्लेख स्थल्प से मिलता है। किसी घुमकड़ कथा वाचक या विद्वान् शास्त्री द्वारा सुनने के लिए जमा होती है। एक महाकवि ने ठीक ही कहा है—

> यावत्स्थास्यन्ति गिरयः-महीतले । तावन् रामायण-कथा लोकेषु प्रचरिच्यति ॥\*

क्तर कालीन महाकान्यों के वैदिक श्रीर संहिता युगों में श्रायों श्रीर देश के श्रादि निवासियों के वीच मिश्रण का प्रमुख राष्ट्र श्रीर प्रारम्भ हुशा। इस मिश्रण से कई राष्ट्रों की जाति-वर्ग स्थापना हुई और इसके फलस्क्स्प पाँच प्रमुख जातीय वर्गों का निर्माण हुशा। इस प्रमुख वर्गों

में से एक ने उत्तरी गंगा और खसुना के प्रदेश में अपने राज्य की स्वापना की। ये कुरु कहलाते ये और हस्तिनापुर इनकी राजधानी थी। पाख़ातों के हिस्से में गंगा के उंतार का विरुद्ध परेदा आया। कापिल्य इनका प्रमुख नगर या राजधानी थी। कोशल ध्वध में विदेश पुर्वी भाग में कम गए और कासियों का —िजनका महाभारत में जागर जात करने ये नगर यन गया।

में जगह-जगह एल्लेख है, वनारस प्रमुख नगर यन गया। इस काल की राजनीतिक अवस्था के सन्यन्ध में परवर्ती हिन्दू-

साहित्य से इतना पता चलता है कि राजाओं की राजनीतिक व्यवस्था शक्ति जीर अधिकार बढ़ गए थे। राजाओं में स्वेच्छाचारिता और निरंकुराता की मायनायें पाई जाती थी। किन्तु कहीं-कहीं, निवारे रूप में, जनता-द्वारा राजाओं के अपदस्थ किए जाने का उल्लेख मिलता है। यह इस बात का संकेत है कि सब कुछ होते हुए भी जनता की सभा-समितियाँ सबेथा

श्वरितत्व शून्य नहीं हो गई थीं।

इस काल में राजा अनेक पदाधिकारियों से थिरा रहता था। ये पदाधिकारी राजाओं की निजी आवश्यकताओं की पूर्ति के अतिरिक्त राज-काज की देर-भाव करते थे। इन पदाधिकारियों में सेना का नेहरल करने वाले सेनानी, गाँव के मुख्यि प्रामणी, चजी जो राज-महत्त का प्रवन्ध करते था, सामप्रहिजी, जो सार्थी का काम करते थे और भाग दुग्धा अर्थाम् कर-संमद्द करने वाले होते थे। इनमें प्रामणी द्वारा राज्य का अर्थाम् कर-संमद करने वाले होते थे। इनमें प्रामणी द्वारा राज्य का अर्थुशासन और करों की वसूली की जाती थी। जन-समितियों के अधिकार सम्मवतः सीमित और कम हो गए

 <sup>&#</sup>x27;जब तक भूपर हैं गिरि-अखलायें, मानव यहाँ रामावख-गान गायें।'

थे—पहाँ तक कि बाद के साहित्य में सभा और समितियों का बहुत ही कम उल्लेख मिलता है। साधारण लोगों में जो केवल वहें समारोहों या बड़ी समाओं में सम्मिलित हो सकते वे और ऊँचे वर्ग के लोगों में जो सभासद कहलाते ये और न्यायं सम्बन्धी कार्य के लिए दरबार में नियसित रूप से सम्मिलित होते थे, भेद रखा जाता था।

सभासदों की श्रद्धायता से राजा फेबल भारी अपराधों पर विवार करता था। निजीरूप से प्रतिशोध तेने की प्रथा का संशोधित रूप में उन दिनों प्रश्वलर था। इसके अनुभार आहत व्यक्ति को मुश्रावजा देना होता था। मुश्रावजों की रहम या प्रकार आहत व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा पर निभेर थी। आग-परीचा लेने का चलन था। क्याय-प्रदृति अभी नक स्वव्हां तर्रहें विकसित नहीं हो पाई थी—प्रदृत्वा अभी नक स्वव्हां तर्रहें विकसित नहीं हो पाई थी—प्रदृत्वा अभी नक स्वव्हां तर्रहें विकसित नहीं हो पाई थी—प्रदृत्वा अभी नक स्वव्हां तर्रहें विकसित नहीं हो पाई थी—प्रदृत्वा अभी ना स्वव्हां तर्रहें विकसित नहीं हो पाई थी—प्रदृत्वा अभी ना स्वव्हां तर्रहें विकसित नहीं हो पाई थी—प्रदृ

कृषि और उद्योग धंघों के त्रेत्र में इस काल में आध्यक उन्नीत हुई। हल में सुपार किया गया और कई प्रकार उद्योग-भन्ये के अन्न योए जाने लगे। सभ्यवा के विकास के साय-साथ उद्योग-धंघों में वृद्धि हुई। इस काल में

समुद्री ज्यापार होने के चिन्ह नहीं मिलते। कला कौराल के चेन्न में होगों ने काफी छन्नति की और, उन्हें समुद्ध खनस्था में पहुँचा दिया। धाहु-सन्त्रन्थी झान का बिस्तार हुआ खीर टिन, सीसा तथा चाँदी को, परेल, तथा खनंकारिक प्रयोग के लिए, काम में लाया जाने लगा। इस कान में हीरे, रथ, टोकरी खीर रस्से बनाने बालों का पर्याप्त उन्लेख मिलता है। बुनकर खीर धातु साफ करने बाले इस काल में होते थे। मसाला लगाकर खाय-सामधी को असंत्रक सुरिचत रखने की कला लोग जानते थे।

इत काल में स्त्रियों को स्थिति गिरी हुई थी। प्रारम्भिक वैदिक काल में एक पत्नीत्रत का चलन था। आगे चल लियों को स्थिति कर, परवर्ती काल में, बहुपत्नी प्रधा ने उसका स्थान विथा। राजाओं का अनुसरण उनके सभासदों और ऊँचे थमं के कुलीन लोगों ने किया और वे भी आधिक न्त्रियों रखने को। कुल निहानों का मत है कि शिशु बालिकाओं के इत्या के भी इस काल में बदाहरण मिलते हैं। लेकिन यह सत्य नहीं है। यह अवस्य है कि कन्या के स्थान पर पुत्र का जन्म आधिक सीमाग्य सूचक समका जाता था—'कन्या का जन्म दुःखों का कारण है और पुत्र का जन्म सब्बेच्चि स्वर्ग का प्रकाश। इस काल के श्रान्तिम भोग में जो साहित्य रचा गया, उसमें रित्रयों की मान-मर्यादा का कम ध्यान रखा गया है।

उल्लेखनीय परिवर्तन घर्म के चेत्र में इस काल में दिखाई पहता है। बिल तथा अन्य अनुष्ठानों ने विस्तृत रूप धार्मिक प्रगति धारख कर लिया। राजसूय और अश्वमेध यह देशों काल की देन हैं। पुराने देशताओं के अतिरिक्त नये देशता भी इस काल में पूजे जाने लगे। कह की पूजा का समावेश और विच्छा का देवताओं को पंक्ति में उपीत्तत होना इस काल के धार्मिक परिवर्तन की सूचना देते हैं। जन-प्रिय चारित्रों को देशस प्रदान की प्रश्नि भी दिखाई देती है। राम और उच्छा की

का समावरा जार। विच्यु को सुचना होते हैं। जन-प्रिय चरिनों को देवाल महान होते हैं। जन-प्रिय चरिनों को देवाल महान की प्रश्निक की दिखाई देती हैं। राम चौर छुप्ण का अवतार मानना इसी प्रश्नुति का सूचक है। देश की द्रविद जनता को प्रसन्न करने या उन्हें आये ख्रयदा हिन्दू-धर्म में दीचित फरने के विषय जमायों के देवता नाग की भी पूजा उसे खाय-रूप देकर की जाने लगी।

दर्शन-सन्धन्धी ज्ञान का भी इस काल में विकास हुआ। इस

काल से एवं गए व्यक्तियों में से कुछ में पुनर्जन्म के सिद्धान का स्पट्ट और सुलका हुआ प्रतिपादन किया गया है। व्यक्तिय इस यात की शिक्षा देते थे कि प्रत्येक सरकारवेषी को अपनी आंत्मा पर ध्यान किर्नुद करना चाहिये जो "ज्ञान का लोत और प्रकार को सरकर है और जिससे ईश्वरीय शुख विचयान है।" युनर्जन्म के मिद्धानत का विकास इसी काल में प्रारम्भ हुआ। जिन तर्पाययों को प्रद ज्ञान प्राप्त हो जाता था या जो आत्मा की शिक्ष भे पहचान तेते थे ये अब में लीन होकर पुनर्जन्म के भव-वन्यनों से मुक्त माने जाते थे। जो अब्देश कार्य करता या उन्हें कुल में जन्म लेता थीर जो चुरे काम करता यह त्याव्य कुल में या कुले, सर्प वा अपन्य किसी जीय कार्य करता वह वाव्य कुल में या एक वर्षनियद में कर्म के सिद्धान्त का पूरा विवेचन किया गया है और यवाया गया है कि सिद्धान्त का पूरा विवेचन किया गया है और यवाया गया है कि किस प्रमार का वस सिद्धान्त कि प्रत्येक व्यक्ति को अवने कर्मों का कार्य करती है। एक वर्षनिय में जान सिद्धान्त कि प्रत्येक व्यक्ति को अवने कर्मों का कार्य करा में सा कार्य करती का कार्य के सा कार्य करती का कार्य करती है। एक करते वह में कर्म के सा कार्य करती कार्य के सा कार्य करती कार्य करती कार्य के सा कार्य के सा कार्य करती कार्य के सा कार्य करती करती कार्य के सा कार्य करती कार्य के सा कार्य करती कार्य कार्य के सा कार्य करती कार्य कार्य के सा कार्य करती कार्य कार्य करती कार्य कार्य करती कार्य कार्य कार्य कार्य करती कार्य कार्य के सा कार्य करती कार्य का

करने की किया—श्रथीत पुनर्जन्म की करनना—का बल पाकर श्रीर भी पुष्ट हो बाबा। बीद और जैन धर्म की उत्पत्ति में इस सिद्धान्त का बहुत बंड़ा हाथ है।

बाह्य काल की समाप्ति पर जो नया युग आरम्भ होता है, उसमें अनेक प्रविद्वत्वी धर्म प्रकाश में आते हैं। बौद्धिक

अनेक प्रविद्वत्वी घर्म प्रकाश में आते हैं। बौद्धिक यहुमुसी निकास प्रमति की दृष्टि से यह काल महत्वपूर्ण है। सांस्कृतिक विकास इस काल में प्रदुसुसी होता

है। जिस वारीको जीर सावधानी का प्रयोग वित जाहि के अनुष्ठानों की सम्पन्न करने और प्रार्थना करने में किया जाता था, यह इस काल में अन्य नये शास्त्रों के जन्म का कारण वनती है। वेदों के जम्म का कारण वेद तनसे व्यापित का तिमाण के लिए जो तिमम प्रति किया किया पर थे, उनसे व्यापित वाशन का पित्राम हुआ। वारों की गति-विधि और उनसे स्थिति विशेष का अन्यम इस लिए आवर्यक हो उठा कि अनुष्ठानों की सुन्न विशेष में सम्पन्न करना होता था। इस तनसे जमित विज्ञान का प्रारम्भ हुआ। पराजों की विशेष और उनसे आप पित्रोम का प्रारम्भ हुआ। पराजों की विशेष ने शारीर विज्ञान की नीय का काम किया न्यापित रोग विशान की सिपति वैदिक काल की अपनेश अनु नीचि गिर गई थी। कि

इस प्रकार जिस नये ज्ञान की उपलब्धि हुई उसे स्ववस्थित रूप देने का प्रथम किया गया और उसे ६ वेदाहों में सकतित कर दिया गया। धर्म सूत्रों की भी रचना की गई जिनमें प्रत्येक वर्ग के लोगों के कर्त्तव्य निधारित किये गए। इन कर्त्तव्यों या धर्मों का उल्लंघन राक्ष्ते के लिये मयानक दवों और नारकीय जीवन वितान के भय का पर्याप्त मात्रा में श्रयोग किया गया।

वयेतिय विद्यान ने इस बाल में निरोण उस्ति यह की कि वर्ष पन स्त्रीर पत्रा बनाने का प्रयत्न किया गया। नज्य-सन्त्रभी साम वर स्वभीर हार हुआ। इस विद्यान विद्यान के प्रतिकृति का मन है कि नज्य सम्यत्नी सन्त मात्रज ने वेरीलोन से प्रहृत्य किया कि है। इस सम्यत्न में सादर्ग का स्वर्ण में विद्या कल-प्लापन का उल्लेख किया बात है। वेशीलोन के साहित्य में भी यह पाया साता है। एक दूर्वरे मत्र के स्वर्ण सात है। केशीलोन के साहित्य में भी यह पाया साता है। एक दूर्वरे मत्र के स्वर्ण सात केशीला किया के सी पह पी से सी है सी सुनानी भाषा में सी में सी है सी किन हाल में एक येशी लिप का मनाया सिना है को किन्सु की पारों में मासुक होती थी।

<sup>\*</sup> कैं। प्रत दिस्ट्री जाक इंडिया, भाग १, पृष्ट ३८।

त्रार्गे की परनर्ती कालीन समाज-ज्यास्था की प्रमुख विशेषता जाति प्रथा का विकास है। इससे पहले तक जाति सामाजिक व्यवस्था शब्द का प्रयोगी 'चर्या' क्षर्यात् रग की प्रकट करने के लिए होता था। भेद के विचार रोस्पष्ट

करपे जाति के स्थान पर 'श्रेखों' शब्द पा प्रयोग परता अधिक सार्दक होगा। भ्रायेद काल में केतल हो श्रेखियाँ धी—एक शासक श्रेखों, दूसरी शासित श्रेखों। यासक श्रेखों में जार्य ये जीर शासित में हिंग्य तथा ज्याय जादि निवासी। लेकिन जागे प्लकर स्वय जार्यों में ही जाने के श्रेखियाँ करका हो गई। जब बिल तथा जन्य जार्यों में ही जाने के श्रिखाँ करका हो गई। जब बिल तथा जन्य जार्यों में हो जाने के श्रिखाँ करका हो गई। जब बिल तथा जन्य जार्यों में हो जार्यों के श्रिखाँ करका से विदेश के ज्याप्या, वेद-मन्त्रों की जार्या जीर श्रिखाँ के श्रिखाँ वास्त्रों के श्रिखाँ के श्

समाज की जो स्थिति थी उसमे योद्धाओं का उपर आना स्मामानिक था । युद्धिमय राजाओं ने शस्त्र चलाने में कुराल सरदारों की सद्दायता से विस्तृत भू जेतों पर अपना अधिकार जमा लिया था। धन श्रीर सम्पत्ति के बाहुल्य ने उन्हें समाज में ऊँचा स्थान दिया। फलस्वरूप राजन् और स्त्री वर्ग की रचना हुई।

जो लोग खेती और दूसरे कार-बार करते थे, वे वैरय कहलाने लगे। देश के जो जादि निवासी थे, जो परतत्र तो हो गए थे सगर अभी तक अपना अस्तित्व बनाए थे और जिन्हें आय दस्यु कहते थे, शुद्ध कहलाये।

प्रारम्भ में स्तियों श्रीर बाह्यखों में उतना भेद नहीं था जितना बाद में हो गया। यह भेद जातिगत न होकर जातीय गेद-भाग कर्मगत था। एक स्तिय बाह्यख बन सकता था श्रीर बाह्यख घित्रथ बनकर राजा के साथ गुद्ध 'में राख उठा सकता था। होकिन जैसे-जैसे समय बीतता गया, त्राहाख खोर स्तिय एक दूमरे से खता होते गए और उनमें आभिजार के मावता हुद होती गई। इसी प्रकार खन्य वर्गों या जातिशों के साथ मी हुखा। उनको राजन पान, भाषा के भेद तथा जीवन की साथ भी हुखा। उनको राजन पान, भाषा के भेद तथा जीवन की

परिशितियों ने खीर खिशिक दुकड़ों में वाँट दिया और वे विभिन्न सम्प्रदायों में वँट गर। रोटी पेटी का सम्बन्ध भी अपने-अपने सम्प्रदायों में वँट गर। रोटी पेटी का सम्बन्ध भी अपने-अपने सम्प्रदाय में, अलग अलग, करने लगे। श्विति यहाँ तक पहुँच गई कि कोशन प्रात्मण मगधी आहाण से सम्पर्क नहीं रात्र सहता या। किर मी इनमें एक साम्य था। वह यह कि सभी आहाणों के वेदों के अध्ययन जीर उनकी ज्वाहणां करने का विशेषाधिकार प्राप्त था, कि आपन्य सम्पर्क स्थान स्थान स्थान करने का विशेषाधिकार प्राप्त था, किया कर्म और यहादि वे ही करते थे। कला वायजूद मेरी के अपने समान भावना ज्यात थी कि वे सपं एक ही प्रतियों के उत्तराधिकारी हैं।

परवर्ती काल से जातियों की संख्या बढ़ने की प्रष्टुलि स्पटः रिसाई देती है। इस पृद्धि के अनेक काग्या थे। जीविका वापन के लिए उन्होंने जो कर्म प्राचाये उनमें भागिक विश्वांस, एक स्थान से उनक् कर दूसरे न्यान और दूमरे बातायरण में चले जाना, रिति रियाज और आपा में परिवर्तन और सबसे अन्त में अन्तिर्वाह—इस सब कारणों ने मिलकर नई जातियों की रचना में मदद दी और यह कम, दुर्माग्यवरा, आज तक जारी है।

जाति-वयस्था के विरोध में बहुत कुन्न कहा जा जुना है। इसने इमारे देश की राजनीविक और जातीय एकता को नष्ट कर दिया। जीयिका और व्यवसाय के साधनों को परन्यरागत बनाइन छोठित करने की जिन्मेशरी इसी के साध निर्माश को खोखता कर हिरताओं ने छुन की तरह आज हमारे समाज को खोखता कर दिया है। जितन मरयेक चित्र के हो पहलू होते हैं। अपने समय में जाति व्यवस्था ने च्यव्हा और प्रशास होते हैं। अपने समय में जाति व्यवस्था ने च्यव्हा और प्रशासनीय काम किया—'इस मधा ने च्यारत स्थाग की भावना का प्रसार किया; व्यक्तों को रोजा, आभीविकाहीन होने से जागों को प्रवास।' आर्थिक हरिट से प्रस्के व्यक्ति को वर्ध-व्यवस्था ने इस योग्य व्यानी में मदद दी कि यह आपने कर्तव्यों को पालन सुचाह रूप से करे। ससेव में, इस व्यवस्था ने समान को राजनीविक च्यवस्था ने प्रमान से सुक कर दिया।

## चीया परिच्छेद

## भारम्भिक चौद्ध-काल

पिछत्ते परिच्छेद में हम देश चुके हैं कि किस प्रकार भारतीय आर्य जाति के तीय यगाल की सीमा तक फैल सामाजिक, गए और किस प्रकार उनकी सामाजिक तथा आर्थिक और धार्मिक संस्थाओं का विकास हुआ। वीद्ध कात के सामाजिक प्रारम्भ में अर्थान् ई० पू० छठी और पाँचथी शती

पिस्थितियाँ में — राजनीतिक और धार्मिक इसचल का केन्द्र हिन्दुस्तान के पश्चिमी भाग से इट कर पूर्वी भाग

में चला गया। मगय के राज्य ने प्रकारा में चाना शुरू किया चीर उस काल की अनेड ऐसी प्रभावकारी घटनाए हुई जिनका सम्पन्न मगप के शासकों या सम्बों से था। इस काल के उत्तरी भारत के विवरण के लिए हम प्रमुखतः ज्य प्रकारण सोवों के—जैन और बीडों के भार्मिक साहित्य के अपनी है।

दूस फाल के जन-जीवन के मन्यन्य में हमें पाकी में विदेरे वीद प्रंथों—पिटकों जीर जातकों —से काफी जानकारी श्रीज-साहित्य प्राप्त होती हैं। बोदों का पूर्व कालीन साहित्य पाली में —जी प्रान्तीय बोली पर काधारित सावा

थी—लिला हुचा है। पानी प्राफ्त का प्राचीन-तम साहित्यक रूप है। पानी धर्म-प्रथो की रचना चत्तरी भारत में हुई थी। बीद्ध धर्म ने अभी नहीं जन्म लिया था। लेकिन पानी का यह साहित्य नंग, यरमा और स्थाम में आज सुरिन्त है। कुल तीन पिटक थे—सुव, विनय और अभिधनमा। है० पूर्ण हाय शती में इन जिपिटकों का उचना कार्य समाज हो कर समाण का नहीं है। लेकिन कहीं कहीं हो से साम हुई से समाण का नहीं है। लेकिन कहीं कहीं हो से साम हुई से समाण का नहीं है। लेकिन कहीं कहीं हो से साम हुई से साम की सुद्ध के गुँद से निकसे थे।

इन पिटकों को बड़ी सावधानी के साथ सुरक्ति राग गया है। पहले पिटक में याँच निकाय मंथ सम्मिलित है। इन्हीं के हारा बौढ़ इतिहास के पूर्व काल का प्रमुख भाग हमें प्राप्त होना है। बौद्ध धर्म श्रीर सुद्ध के प्रारम्भिक श्रनुयायियों का विवरण मी हमें इनसे प्राप्त होता है। ब्राह्मण् और बीद्ध धर्म के सम्बन्धों पर इनसे श्रन्छ। प्रकाश पडता है।

विनय पिटक के सम्पूर्ण होने मे पूरी एक राती का समय लगा था। इसमें बीद भिछ सघा के नियम बवनाए गए हैं। श्रीभेधनम में निकायों मनोधेद्वानिक के नीति शाल का वर्गीकरण किया गया है। एक निकाय में छुद के गृहत्याग से लेकर निर्वाण शांति तक की लन्नी कथा वर्गित है। निनय में इसका सूर श्रीर क्या गया है। एक दूसरे निवाय में सच को स्थापना तक पहुँचा दिया गया है। एक दूसरे निवाय में जितार के साथ खुद के जीवन के अनितम दिनों की कथा वर्गित हैं। ये सम बीद प्रथ अशोक का से दुराने हैं। इनमें किसी व्यक्ति था स्थान का उन्लेश निर्वाण में किसी स्थान का उन्लेश नहीं मिलता—न लगा में पिसी स्थान का न दिल्ली) मारत या पूर्वी मारत या किंग्न के दिल्ली। प्रदेश से किसी स्थान का, न आरत के परिचम, में न अपर गोडानरी के दिल्ला में किसी स्थान का, न आरत के परिचम, में न अपर गोडानरी के दिल्ला में किसी स्थान का।

जानको में बुद्ध के पूर्व जन्म निकार्य सकलित हैं। इसमें कुल ४५० जन्म कथा है और २१ अगों में उनहें जातक सकलित किया गया है। इसके धारक के सक

नातक सकतित किया गया है। इनके प्रारम्भ में एक लम्पी भूभिना दी गई है, जिसमें युद्ध के जीवन

का पूर्व इतिहास - इस जन्म से वहते रा बोर इस लग्म का-दिया गया है। प्रत्येक पहानी युद्ध के धार्मिक जीवन की किसी न किसी घटना पर आधारित है—जैसे किसी कहानी से सप के सहस्यों हारा नियमों की अवाधा या उरलंघन का विवास है, किसी में सप के भित्रुओं की मूर्याता को रोल कर रागा गया है, किसी में सप के भित्रुओं की मूर्याता को रोल कर रागा गया है, किसी में नीप के भित्रुओं की मूर्याता को रोल कर रागा गया है और किसी में नीप कि आज है और किसी में नीप कि अच्छे और ऊँचे आवर्षों के टंडान दिय गए हैं। इन्हें तथा इसी सरह की अन्य घटनाओं को सामने राव कर प्रत्येक कहानों में युद्ध अपने पूर्व जीवन की पर कर अवीक कर स्वान के स्वान की स्वान कर कर किस समार कर के स्वान की स्वान कर कर की स्वान की स्वान कर की स्वान की स्

जानकों के अन्त में क्याओं का साराश दिया गया है जिसमें युद्ध पूर्व जन्म की क्याओं के विभिन्न पार्नी का उरतेय करते हुए

" बातर या बुद्ध से पूर्वंद्व मी की कहानियाँ—पो॰ दें की वाँपन प्रादि प्राग पानी से अनुसदित आग १—(१८६५) नृमिद्या, पृष्ठ ६। गताते हैं कि इस जन्म में उन पानों ने किस किस रूप मे जन्म लिया है। जातमों की कथाओं में से कुत्र तो प्रत्यन्त मौद स्नोत से निक्ती हैं, तेकिन श्रविकांश जनमावारण में प्रचित्त तोर-कवाओं का स्पान्तर हैं जिनमें श्रादिम-काल के विचारों, श्राप्तरवासों श्रीर रिति-रियाओं के सप्ट तथा प्रधानपूर्ण चित्र मिलेते हैं। इस लोक क्याओं का महत्य इम लिए भी है कि प्राचीन मारत के सामाजिक कीवन और रीति-रियाओं पर इनसे अन्छा प्रकाश पड़ता है।

द्वज जातक कथायें भरहत, साँची और अमरायती के स्तूर्ण के बार्ग और यनी पत्थर को वेदिन हा पर अधित है। इन स्तूर्ण का निर्माया-काल ईसा से पूर्व उतीय और दितीय रावी ऑका गया है। इक जातकों के साथ उनके परा-शियेक भी अधिक है। इनमें पता चलता है कि ईसा से पूर्व उतीय राती में भी इन कथाओं का ज्यापक प्रचार था और उस काल में भी इन्हें धर्म का अप सममा जाता था। सम्मत्रतः इन कथाओं को अशोक के समय से पहले उत्तरी मारत में रचा गया था, धर्मान कर में उन्हें ईमा सं० पॉचर्था अभीर ती स्वा गया था।

इनके श्रविरिक पाती से श्रन्य वीद मंथों की भी रचना की गई। इनमें पिटकों के टीका मंथ यिरोप उल्लेखनीय पाली-साहित्य हैं। इन टीका-मन्थों में मूल पर टिस्पणियों दी गई है श्रीर विगरे हुए सूत्रा की एकत्रित कर बुद्ध की जीवन कथा की सन्द्रह कर देने का प्रयत्न किया गया है। इन टीकाकारों में श्रद्यकीप सब से महान । ईसा से पॉचवी राती के प्रारंभ में यह लका का निवासी था।

टीकाओं के आविरिक पाली में दो ऐतिहासिक मन्यों की भी रचना की गई। इन मन्यों में से एक का नाम दीववंश है। इसमें लंका द्वीन का इतिकृत विलित है। यह ईसा के बाद पाँचवी वा चौथी शती में लिया गया था। दूमरे मंथ का नाम महानंश है। इसकी रचना महानाम कवि ने, पाँचवी शही के धन्त में, की थी। दोनों ही मंथ प्राचीन तन्यों पर आधारित हैं और इनमें मैतिहासिक दिन्द में विश्वसानीय विचरण काफी मात्रा में मिलता है। लेकिन इनके माथ इनमें इन्तकशश्रों और चमस्कारिक दशानी की मनगार है। जो भी हो, सीलोन में बीढ़ बर्म के इतिडाम की जानहारी को ट्रान्ट से ये पंथ महत्वपूर्ण तथा जययोगी स्थान रसते हैं।%

लेका में खीर भी पाली मंथीं की रचना की गई थी। इसमें एक महत्वपूर्ण अंत्र मिलिन्द पान्ह है। इमकी रचना उत्तर भागन में हुई थी। इसमें बीद्र मिद्धानों का, गजा मिलिन्द श्रीर एक भिन्न फे

संवाद के का में, निरूपण किया गया है।

पाली मंथों को बौदों का एक ही वर्ग पवित्र मानना है। दूमरे बौद्ध सम्प्रदाय, जो बाद में खिलारन में आम, कुत्र संस्ट्रन स्त्रीर मिष्ठिन बोजियों में लिए गए घर्म मेथों को मानते हैं। मंख्य में लिए गर धनमंब इसी उत्तर काल के महाबान सम्प्रदाय के हैं। महाबान सम्प्रदाय का साहित्य प्रसुर मात्रा में मिलता है। इस साहित्य पर हम जाने जल कर प्रकाश वालिंग।

भारत के इतिहाह में ईसा से पूर्व छठी राती का महत्वपूर्ण स्थान है। यह बीदिक जगत में महान चथल-

महत्वपूर्ण शती पुथल का काल था। इस काल में क्रतेक विदारों कीर मठों की स्थापना हुई--जैसे बीद और

जैन विद्वारों की। लेपन-कता की भी इतना विस्तार परले नहीं हुआ था। समुद्री व्यापार में इन काल में काफी उन्नति हुई। मारतीय आयं और दिन्दू धर्म दीवित्त जनायं लोगों की भीगोलिक जानकारी का चेत्र भी किन्तत हो गया था। न्हिला और उत्तर मारत के जला करने तिल दुर्गम नहीं रह जला करने तिल दुर्गम नहीं रह गया था। उत्तर और दिल्ला भारत के बीच सम्पर्क और आदान-प्रदात का कम न्धायित हो गया। मारा और नगरों को संख्या उत्तरी ता रही थी और वहे राव्यों के निर्माण की नीम पढ़ चुकी थी। इसलिए आधरयक है कि इस महत्वपूर्ण काल के मारत की सामाजिक, घारिक आधिक और राज्योंतिक परिश्वितयों का विस्तार के साम अध्ययन किया जाय।

प्रारम्भिक बौद्ध काल में समाज की व्यवस्था वर्णो पर श्राकारित थी । लेकिन वर्ण-व्यवस्था का विरोध श्रीर

समाज-व्यवस्था उसकी अनुपयोगिता को शकट करने वाली

को मैनुप्रल श्राफ इडिश्न बुद्धिया पृष्ठ ६ भी देखिए।

इन प्रन्यों के महत्व और उपयोगिता के लिये गौगर और बोड निलित महावंश या दि बेट कानिकल आफ शीलोन की मूमिका देनिए। एक कर्ने

भोबनाकों का प्रसार भी शुरू हो गया था। किन्तु बुद्ध के मिद्धानों के प्रसार के वावजूद वर्ष-ज्यवस्था वनी रही। बुद्ध के समय में सामाजिक संगठन में बोई फेरफार नहीं हुखा। स्वयं वीडों में भी जातियों का भेद-भाव किया जाता था श्रीर उच हुल का वे भी ध्यान रखते थे क्ष

चारों वंशों पा ढाँचा पूर्ववत बना रहा। किन्तु विरोधी भाव-नाओं के फल-स्वरूप वह अब जनना कड़ा नहीं रहा जितना पहले था। विभिन्न वर्शों के तिए निर्पारित कर्त्तच्यों के पालन में 'ढिलाई होने लगी। सामाजिक जीर आर्थिक परिधितयों ने विभिन्न पेरो प्रपनाने के लिए लोगों को वाध्य कर दिया था। केवल पारीगों का चर्ग ऐसा था जिसमें पुरतेनी उद्योग धंधों को लकीर पीटी जा रही थी।

शासक वगे से भिन्न च्रियों में, सैनिक का वाना त्याग फर कितने ही किमानी करने लगे थे। बाहाणों में से कितनों ने व्यपने पूजा-ते छोड़ कर व्यवसाय काना शुरू कर दिया था। इस फाल के चात्रों में वे कोल कीर दृषिङ्ग मरदार भी सम्मिलत थे जिन्होंने हिन्दू धर्म प्रदण् कर जिया था और जो छोटे-छोटे इहालों पर राज्य करने थे।

एक ही वर्ष्य के लोगों में क्षानेक प्रभार के भेट-भाव उरवरन होते जा रहें थे। जगहरण के लिंद समय के प्राप्ताण कोशल के प्राप्ताणों के मुकाबले में निम्न भेगी के सममे जाते थे। कोशल के प्राप्ताण क्षायिक 'पक्के' थे क्योंकि वे क्षपनी जाति के नियमों का सरती के साथ पालन करते थे।

व्यापार फे फारण जो बेश्य कथिक सम्बन्ध हो गए थे, उनवा मान और स्थान केंचा हो गया था। जो सम्बन्ध नहीं थे श्रीर जैसे-तेसे गुजर करते थे, उन्हें हान हाँछ से देखा जाता था श्रीर राज्य को और से उन्हें अगा मान नहीं मिलता था जितना मन्यन्त मैर्सी को।

जुड़ों की संग्या बहुत अधिक थी। वे श्वतार्थों के पंशाज थे। दनका जीवन बहा दुःग्यमय था। लेकिन बीदों के विकास सीर

<sup>ै</sup> देशिए चारक विकासी पुश्तक 'टि गोशान चर्मेनाइज्यान इन् दि नार्य देख्य इन्द्रिया इन् बुद्धिक टाइस्में १ चनुषादय एक्त के जीन (पृष्ट देण)

शद्र तथा अपन्य जन प्रियता के माथ उनकी अवस्था में काफी हींम वर्ग सुधार के चिन्ह दिसाई देन लगे।

श्रुदों से भी निम्नस्तर के हीन जाति श्रीर हीन व्यापार करने वाले, लोग थे। ये श्राविम जाति के निवासी थे। इनका काम वहेंलिये का होता था। ये चिडियों को पकडते ये श्रीर पश्रुशों की प्राल उतारने का काम करते थे। इनसे भी श्राविम हीन जाति के लोग चाहाल कहलाते थे जो मृत पशुश्रों का माँस प्रांते श्रीर बहुत ही गश्र जीवन ज्यतीत करते थे।

सामाजिक ज्यवस्था के निम्नतम स्तर पर दाम होते थे। सरया में ये लोग कम थे और इनके साथ कोई दुन्धं दहार नहीं होता था। यह सिद्म्य है कि इस काल में दास प्रधा का चलन था या नहीं। सम्मवत दास प्रधा को इस काल में दास प्रधा का चलन था या नहीं। सम्मवत दास प्रधा को इस काल में दोई मान्यता प्राप्त नहीं थी। योदों के प्रारम्भिक पाल में दाम द्वित वहीं परते थे जो अपना क्या नहीं चुका पाते थे और उन्हें अपने को देच देना पडता था, या किर देसे लोग होते थे जिन्हें किसी अपराध के कल स्वरूप दासत्य का दरह भोगना पडता था। जो भी हो, इन हासों के साथ अन्य देशों वे सुकानले कहीं अच्छा ज्यवहार किया जाता था। इनमें से अधिवारा पदान आदि के साथ में सासपूरिक रूप से उन्हें नहीं जागा जाता था। मुसम्पित बोर जागीरों पर काम करते थे। खेती अथवा ज्यवान आदि के साथ जागीरों पर काम करते के तिर किराये पर ममदूर रखें जाते थे। मजदूरी उन्हें हने और खाने कपडे पे रूप में दो जाती थे। कुछ लोग नरद मजदूरी भी देते थे।

इस काल की समाज-व्यवस्था. यदाण वर्णो पर खाधारित ही,
लेकिन मिल सामाजिक स्तर के रोगिए को यह
यर्थे व्यान्त्रस्था
जन्म वनहीं होता था कि वर्णे व्यानस्था के कारण
उन्हें किसी प्रकार दवना या खनिच्छा पूर्वक कार्य करता है। वर्णे व्यानस्था निरक्ता प्रकार हुन किसी प्रकार दवना या खनिच्छा पूर्वक कार्य करता है। वर्णे व्यानस्था निरक्ता स्था कठोर रूप ज्यान चल कर महुण करती है। ज्यावकल जैसी कट्टर ज्यानस्था चन दिनों नहीं थी। बौद प्रयों में इस साद के जनक उद्दाहरण मिलते हैं जितसे पक्त चलता है कि उक्त काल में पेशा परिवर्तन का ज्यां आति परिवर्तन नहीं था। उस काल में पिता किसी जाति गत मय के एक चित्रय रसोइया या व्यवसायी यन सकता था। इसी प्रकार एक माछण किमी घनुष्वारों के सहायक का काम कर सकता था। कितने ही घाइएए शिकारी श्रीर ल्हासा या जाल फेकने वाले का काम करते थे। मिन्न वर्णों के लोगों के सपों का भी यदा कहा उल्लेख मिलता है। जातकों में श्रीने के पी कथाएँ मिलती हैं जिनमें राजा, बाहाए जीर देश्यों की चिन्छ मित्रता का उल्लेख मिलता है। इसमायता के फल राह्न श्रीर विवास समाता के फल राह्न श्रीर विवास समाता के प्रकार के यहाँ शिला के किए भेजते थे। उनके एक साथ सात्रायान श्रीर विवाह सम्बन्ध तक की घटना खों का उल्लेख पाया जाता है। क्ष

कितने ही मौद्ध प्रश्न इस काल के भारत की आर्थिक स्थिति पर अच्छा प्रकाश डालते हैं। इनसे पता चनता है कि इस काल के भारत में कृषि अथवा अन्य उद्योग-धन्यों की अवस्था केसी थी। इस काल की अधिकांश जनता प्रामों में रहती था। नगरों की संख्या बहुत कम थी—कुल मिला कर बीस से भी धम नगरों का उल्लेख मिलता है। उल्लेखनीय नगरों के नाम ये ये—सबस्थी, चन्पा राजगृह, साकेत, कोसार्थ और बनारस। मीथों के बहान नगर पाटलिपुत्र का आभी तक निर्माण नहीं हुआ। या। नगरों में पर इंटों के यने होते थे। लकड़ी का भी वनमें प्रयोग होता था। दीबारों पर पलस्तर होता था। जारी उन पर मेस्की चित्र आहित रहते थे।

शासन की इकाई श्रीर सभी प्रकार की इत चल का केन्द्र प्राम होते थे। प्रत्येक माम, श्रीसतन, तीस परिवारों से बना होता था। प्राम के पारों त्रीर चरागाहों की भूमि होती थे। कही प्रकों के कुरसुट या घने जगल होते थे। खेती करने योग्य धरती नियास-रथानों के समृह के चारों खोर होती थे। धरती का विभाजन खेतों में बनी ड-हीं नालियों से होता था जिनका उपयोग खेतों ने सींचने के तिए किया जाता था।

• केविव दिश्य भाग चित्रम भाग । महिन्से

<sup>&</sup>quot; कैंग्निन दिस्ट्रा आपक इन्डिया, भाग १, परिच्छेद च्याठराँ, पृष्ठ २०६. देखिए ।

<sup>†</sup> इन विभावक-नालियों या ताइयों को उपमा बौद्य-भिन्नुकों के अनेक इंक्ष्णे जोड़ कर बनाए गए पहिनने के यका से की गई है। यह वक्ष विशेष भक्तर या होता या और सभी बौद्ध मिल्लुक इसी को पहिनते थे। अद के राज्यों में—'भिन्ना में मिले पटे पुराने वस्तों के दुकड़ों की ओइकर यह

देत आकार में बोटे होते थे। इन्हें प्रत्येक मृहत्य कुद्र किराये के मजदूरों की सहायता से जीतना बील था। कहीं कहीं वहे देतों का भी उल्लेस मिलता है। गाँव के गानलों का निपराग मुस्यिय करान वार्य आप होत्या के साथ प्रदेश हैं वहे देतों का भी उल्लेस मिलता है। गाँव के गाँव है और उसे अपने कार्य का पारिश्रमिक मिलता था। आवापाशी की और निगेण च्यान दिया जाता था और गाँव के सभी निवासी सार्यजनिक द्ययोग की यस्तु औं के निर्माण में हो अबस्त के लिए गर्वे की बात समक्रने थे। सार्वजनिक हामित-भवन के निर्माण में हाथ बराने के लिए स्विया तक तैयार रहती थी। चावन को खेती वे लोग मुद्धार हर से करते थे। चौ और गन्मा भी बोते थे।

कृषि इस काल के लोगों की जीविका का प्रमुख साधन थी। सेकिन साबादी का काफी अच्छा भाग उद्योग

कृषि तथा उद्योग घंचे धंयों के सहारे जीउन यापन करता था। खनेक बद्योग-धंचे इस काल में प्रचलित थे। जातक कथाओं में वर्णित बात सच हैं तो मानना होगा

कि इस काल में उद्योग-धंघों ने खन्धी उन्नति कर ही थी और उस काल में उद्योग-धंघों ने खन्धी जन्मिल, गाड़ी और रघ साना, हाथी वॉल का काम, सिन्दाल सनाना, जीहरियों का काम, भयन-निर्माल कला, चमड़े ना काम और चित्रांकन आदि इस काल कि प्रमुख चर्चीग-धंघे थे। ऐसा जान पड़ता है कि अम-विभाजन के आधुनिक सिद्धान्त का ये लोग खरने उद्योग धंघों में पालन करते थे। खतार कर विभाजन करते थे। खतार कर विभाजन कर अपने संव थे। के प्रमुक्त कर के प्रमुक्त कर का बात विभाज कर अपने संव थे। के प्रमुक्त कर अपने संव थे। के प्रमुक्त कर का बात विभाज कर का अपने संव थे। के प्रमुक्त कर का बात विभाज कर का बात विभाज कर का बात विभाज कर महाजन बनमें अपनी पंत्री लगारे थे। ये महाजन सेटी 'श्रीठन' कहलाते थे। सह कर अपनी पंत्री लगारे थे। ये महाजन सेटी 'श्रीठन' कहलाते थे। सह कर अपनी पंत्री लगारे थे। ये महाजन सेटी 'श्रीठन' कहलाते थे। सह कर अपनी पंत्री लगारे थे। ये महाजन सेटी 'श्रीठन' कहलाते थे। सह कर अपनी पंत्री लगारे थे। ये महाजन सेटी 'श्रीठन' कहलाते थे। सह कर अपनी का उल्लेख मिलता है जिसका वनाय आहार था—जिवसे उसके किए किसी के पन में नोरी जारिक को प्राचा जा उत्तर हो। "(विन — र)

• सौदागर सम्हों मं, कारवाँ-वा बनाकर, याना करते थे। सौदागरों के इस समूद का एक नेता श्वीता या बिसे 'सरनगर' कहते थे। साफे में व्यवनाय काने के भी कई उदाहरण मिलने हैं। निर्माण एक ही पेशे के कारीगरों ने किया था। लुहारों के प्राम, इन्हारों के प्राम, नीका बनाने वालों के प्राम, इस प्रकार कारीगरों के अपने प्राम होते थे। ये प्राम बहुषा बड़े नगरों के बाहर उनसे मिले हुए बसे होते ये या इनमें अपनी मंहियाँ अथवा िशोप हाटें होती थी। मीटागर और पूंजीपति एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्वतंत्रतापुर्वेक जाकर बस जाते थे। इसी प्रकार हराल कारियार भी पुटकर काम अथवा स्थायी धवे की रोज में अपरिचित काम आप साम अपरास्त्रता स्थायी धवे की रोज में अपरिचित काम अथवा स्थायी धवे की जोज में अपरिचित जगहों में जाकर वसते जरा भी नहीं हिचकते थे। ही

वनारस उन हिनों उद्योग धवों और त्यवसाय का प्रमुख पेन्द्र था। उत्तर और उत्तर-पूर्व की दिशा से विशद यिकत्मानं वर्षिक मार्ग वने थे औ बनारस में एक दूसरे आयात-तियात से मिसते हुए अन्त में बरोच तक चले गए थे।

निजास के इलाक में स्थित पैठान भी व्यवसाय का यहुत बड़ा फेन्द्र था। सीदागरों के कान्यों वहाँ वहुषा पहुँचते थे। पश्चिम में वेशीलोन तक से क्यापार होता था। व्यापारिक जहाज बरोप से बरमा जाते हुए भारतीय समुद्रवट से गुजरते ये जीर कका के बन्दरगाह में कनका पड़ाव होता था। ये नीवार्ष काफी बड़ी होती थी। इनके खलावा भारत ब्यार मध्य तथा पश्चिमी प्रिशास के श्रीय स्थल मार्ग भी था। वह मार्ग गोधार में तस्त्रिता

होतर जाना था। त्रमुखतः देशम्, मलमहः, चाक् फंची व्यक्ति, फवष, सुनिवतं तल और इत्रादि, औवधियों, हाधी-दांत वा वाम, हीरे-जवाहरान और स्वर्ण का भारत से न्यावार होता था। निक्कों का इस पाल में प्रयोग किया जाता था। 'निक्क' सोने पा विक्का था और अपने मुलक्त में जामरण वा काम देता था। 'वर्ष' भी सोने वा विकस दोता था। नाज और ताज के भी रिक्के प्रचलित थे। वीडियों से निक्कों का काम तिवा जाता था। सामाणी थे आदान-प्रदान वा स्थान निर्धारित मुन्य के मिकोंने ले लिया था और

<sup>्</sup> वाधिन सप वे नाहित्व में (ई० स० द्वितीय शती) इस बात ना उरनेला मिलना है कि सामिल गता लोग कुशल नाहोगों को नर-हाने ने पर पाने यहाँ बनाते में। धनमती छीर ममर्पत तह से नांगी के उस्त्रेस मिनते हैं।

श्रधिकतर उन्हीं का प्रयोग होता था। अदल-बदल का न्यापार पज-चूरी श्रमस्था में होता था। सूद पर धन देने वाले एक नये वर्ग का जन्म हो गया था। यह वर्ग स्त्रर्थ का समह करके रसता था। इस प्रकार, सब कुछ देसते हुए, इस काल के लोगों की आर्थिक श्रवस्था काफ़ी उन्नत थी। क्ष

ईवा से पूर्व छठी शती भारत के धर्मों के इतिहास मे गुगपरि-वतनकारी स्थान रखती हैं। यह आध्यारिमक छटा शती में बिद्रोह और धार्मिक आत्वोलन का काल हैं। धामिक स्थिति इसमें खनेक नये धर्मों का वर्य हुआ। जैन और चौद्ध धर्में इसी काल की देन हैं। इन्हा बिस्तार के साथ खब्यन करने से पहले हमें, हुत गिर से, ईसा से पूर्व छठी शती के धार्मिक जीयन का जबलोकन करना चाहिए।

हम देख चुके हैं कि ऋग्वेद काल से सीधी-सादी प्रकृति क्यासता प्रचलित थी। इस जपासता वा स्थान आगे चल कर एक सर्वांदरि की बच्चतर धारणा ने से लिया। चितन्य सर्वापरि या चैतन्य प्रजापित मृष्टि का स्त्रामी है। यह खड़ेल याद वही था जिसकी वर त पिदों में स्पन्ट शन्दों ने पोषणा की गई है। लेकिन न्यावहारिक रूप में इस पर विग्नुत फर्मेशराखों का मार लदा हुआ था। पुरोहितों की श्रेष्णी ने परु जाति या वर्ग का रूप खारण कर लेने के नाद देवताओं की सख्या में इस खाशा से कि जनता वन सब वी पूजा कर चौर

<sup>&</sup>quot; 'श्रीर हमने खेता वारी के जाम को अव्यवसाय और सामता क साथ, हाय, दिना दिशी रायण्य के, होते देता है। इसके उद्योग यथी और ग्यवसाय को फ्ली फूली अवस्था में देता है। उपक्ष और स्थानिक तौर पर उपसायिक व्यवस्था के क्ली अवस्था में देता है। उपक्ष अशेर स्थानिक तौर पर उपसायिक व्यवस्था के, अलाग अलाग तथा सवस्य क्ष्यवस्था के मिन वारा होते हुए देला है। हम उद्याग पर्यों में युव स्थालक शासकों के मिन तथा हक हमार होते हैं। प्राचन अपने पूर्व पर्याग बदने, नथे काम करने तथा नगर ये उसके अपने अपने पूर्व पराग बदने, नथे काम करने तथा नगरी जगहीं में आकर यहने का भी भारत या। सहार ने यह कि दे ठठ नहीं ये। घन और लेग देन की प्रधा से वे पूरी साद परिवित से। यह सब हमने बहुत पहले, ईंक सक सातर्थी सती से सुगी पहले, देला था।''—सेरियल शीमती सहत केविद, कैमिन हिस्ट्री आतर हिन्दरा, भाग र, पुछ दश्र है स्पृत्त ।

भी दृद्धि कर दी। इस प्रकार भारतीय त्रिदेव, ब्रह्मा, विष्णु और मदेश की ध्थापना हुई। वे सन्देशिय मत्ता के ही तीन रूप हैं। इनमें एक सृष्टि कर्ना दूसरा शालनहार और तीमरा विनाश और विध्यंस करने वाला है।

शिव की उपायना ने अपने विकास काल में, आदि-निवासियों की यहुत-सी प्रधाओं को अपने में समाविष्ट कर लिया। इस प्रशास नाग और लिंग की उपासना रींग धर्म का अंग हो गई। जैसे जैसे संतय वीतता गया, नये देवता मेंदान में आते गए—जैसे आया श्री माँ, जो भाग्य को देवी भागी जाने नगी। इस देवी ने बुड-काल में बहुत ही 'ताविष्य स्थान प्राप्त कर लिया। धरती और पर्वतों के देवी-देवताओं की भी जपासना होती धर्म, अध्या कर तक कि भूमदङ्क के पारी राश्वों के भी अपने प्रयत्न थे जो अपने अपने प्रयत्न की रहा करते थे। नाग और गरुड़, जो आदिम नियासियों के जाति पिन्ह थे, शिव था विराप्त के बाहनों में सम्मिलित हो गय और शासपों हारा पुने जाने लगे। इस प्रकार ज्यानहारिक विन्यू धर्म में, प्राचान जातियों के सभी अंपविश्यस खीर अध्य स्थाई, किसी न किसी स्वर्भ में, प्राचान जातियों के सभी अंपविश्यस खीर अध्य स्थाई, किसी न किसी स्वर्भ में, प्राधान जातियों के सभी अंपविश्यस खीर अध्य साई किसी न किसी स्वर्भ में। प्राप्त में प्रिष्ट हो गई।

इस रिशति से चिन्तनशील हिन्दुओं के हृदय में विश्वोभ उरपन होने लगा। कितने ही लोग पुरोहितों की बहुदेव-पूजा जीर कर्म- पायहों के जाल से मुँह मोद कर जंगकों में चले गय जीर कर्म- पायहों के जाल से मुँह मोद कर जंगकों में चले गय जीर वर्द जाकर प्राप्त चिन्तन में लीन हो गय। उनकी हिन्दे में देशें की शिद्या का धन्त जीर उदेश्य वह वा कि व्यक्तिय ज्ञातमा की विश्व की आत्मा में लीन कर दिया जाय। इस अवश्या तक ज्ञान के हारा ही पहुँचा जा सकता था, यलि तथा इसी वरह के अन्य धनुतानों हारा गही। 'क्तन पहुँचा था कि कर्म का चक्र आतान की रचन करदेश देते ये। उनका पहुँचा था कि कर्म का चक्र आतान की रचन करदेश देता। है। वह मुक्त कर्म हो चक्र चक्र करते के लिए बार- बारा है। वह मुक्त कर्म हो चक्र मुक्त करते के लिए बार- बार जन्म लेने का मार्थ तैयार करता है— धनव को भौतिक बरुगों में उनके रहता है। अता कर्मर जीवन हु:रामय है। दुर्स में मात्र, अच्छे या सुरे कर्मों के अनुगत से, घटता पहती है। दूर में मात्र, अच्छे या सुरे कर्मों के अनुगत से, घटता पहती हती है। ' †

देलिये शब टेवड जिलिन 'बुद्धिरह इन्टिवा' पृ० २२० |दोएर्नले कृत रिस्ट्री ब्राफ इन्टिया ।

पुरोहितों के ढोंगपूर्ण जीवन से असन्तुष्ट समाज के पढ़े-लिखे-वर्गमें इस तरह के उच जिचार घर कर रहे थे।

वात इतनी ही नहीं थी। वर्ण व्यवस्था के अतिरिक्त आश्रम की व्यवस्थाकाभी विकास इस काज में हो रहाथा! इस व्यवस्था के श्रतुसार प्रत्येक व्यक्ति का जीवन चार क्रमिक भागों में घाँट दिया गया था। पहला ब्रह्मचर्याश्रम, दूसरा गृह्ध्याश्रम, तीमरा . वानप्रस्थ और चोवा सन्यासाश्रम । मूलते. इस व्यवस्था की परिधि में सभी द्विज जाजाते थे। लेकिन चृत्रिय युद्धी और राज्यों के निर्माण काय में फॅसे रहते थे. इसलिए प्राह्मण ही इन चारों आधमीं के अनुमार जीवन विताने के अधिकार का उपयोग करते थे। लेकिन जय युद्ध और सवर्पाबहीन शान्ति ने दिन शुरू हुए तो एतियों ने भी वानप्रस्थ 'त्रोर सन्यामाश्रम को अपनाने तथा उनके अनुसार जीवन विताने की इच्छा प्रकट की। सैद्धान्तिक रूप से उन्हें ऐसा करने का पूरा अधिकार था, लेकिन ब्राह्मणों ने बन्हें इस ऑधकार से बख्रित कर दिया। इसकी प्रतिकिया का ही फल था कि ब्राह्मणों की व्यवस्था से भिन्न सघों जीर विहारों की स्थापना होने लगी-जैन श्रीर बौद्ध सघ इसी के परिणाम स्वरूप थे। लेकिन यह बात ध्यान में रखने योग्य है कि बोद्ध श्रीर जैन बारतय मे वर्ण व्यवस्था के नहीं, बरन् झाझणों के इस एकाधिपस्थ के विरुद्ध थे।

ईसा से पूर्वे छठी शती में उत्तरी मारत का राजनीतिक जीवन कैमा था, इमका विवरण हमे प्रमुखतः जैनिधी राजनीतिक व्यवस्था फ्रोट बीढों के धर्मप्रधों मे मिलता है। इस

विवरण के अनुसार उक्त काल में उत्तरी भारत में सोलह यह गाव्य या महाअनपड़, हिमालय और नर्मदा के बीध, कायम थे। इनमे चार अधिक महत्वपूर्ण थे-

(१) मगध जिसकी राजधानी राजगृह थी।

(२) मोशल जिसकी बाजधानी पहले साधित और फिर सावस्थी ( शावस्ती । यनी 1 मोशलों की जाति बहुत शक्तिशाली थी। मगधीं से उनका निगन्तर सवर्ष होता रहता था। अन्त में मगर्थी से उन्हें पराजित होना पड़ा।

(३) यत्मगाव्य जिस में आज का बुन्देलसएड सम्मिलित था। गोसाम्बी इमकी राजधानी थी।

(४) सुप्रसिद्ध व्यवन्ती, मालवा वा प्रदेश, जिसकी राजधानी चउत्तेन थी।

बारह श्वन्य छोटे जातीय राज्य थे। राईस ढेविड ने इनका इस प्रकार उल्लेख किया है—श्रद्ध, कासी श्रीर प्रज्ञी जितमें लिच्छवि श्रीर विदेह भी सम्मिलित थे, महा, चेदि, कुडु, पाञ्चाल, मीर्य, सूर-सेन, श्रासाक या श्रास्त्रक, गांधार श्रीर कम्मोज।

सोलह महाजनपदों में काशी प्रारम्भ में सब से शक्तिशाली था। विदेहों को इसने उदरस्थ कर लिया था और प्रमुख राज्य इसकी राजधानी बनारस अन्य नगरी से श्रेण्ठतर

थी। यौद्ध प्रथा के अनुसार एक समय में काशी एक यही अच्छी-प्रासी साम्राज्य-राक्ति थी। कोग्रल के अन्तर्गत तीन बड़े नगर थे- खयोध्या, श्रावस्ती खीर साकेत। कोराल, कुरू-पाखात की अपेत्ता, आर्थ संस्कृति के प्रभाव में बाद में साद थे। इस प्रभाव की महत्त करने में विदेह कीशलों से भी पीछे रहे। बुद्ध के समय तक श्रयीध्या एक साधारण स्थिति का नगर हो गया था। ईसा से पूर्व मातवी और छठी शती में कोशल एक शक्तिशाली 'राज्य था। इसका पहले काशी और फिर मगध से युद्ध हुआ। युद्ध का कारण और चुदेश्य मध्य देश में अपना प्रभुत्य स्थापित करना था ।

थाङ्ग राज्य मगध के पूर्व 'में स्थित था। इसकी राजधानी चम्या एक महत्वपूर्ण जगह थीं। ब्रश्नी राज्य में आठ जन-संय सन्मितित ये जिनमें विदेह जीर लिल्हिय मय से महत्व पूर्ण थे। वेंसाज़ी इसकी रामधानी थी—लिल्हिवियों की ही नहीं, वरम पूरे संघर्राज्य की। मण्जी के इस गखतंत्रीय सच राक्ष्य का उदय सम्भवतः विदेह के उन राजाओं के अन्त के बाद हुआ जिनका सम्भवतः विद्हं के उन राजाश्चा के खान के वाद हुआ। जनका शाहाणों में उन्लेख मिलता है। लिन्छिय राज्य की रद्ध रूप से स्थापना इमा से पूर्व छठी राती में वैशाली में हुई थी। लिन्छिय सम्भवतः चित्रप थे, यद्यपि इछ विद्वान् उन्हें विदेशी मानते हैं। क्षे इनमें से छछ राज्य राजतशीय थे, थोड़े से निर्याचन-पद्धति पर भी आधारित थे। खादि निवासियों के गंखतंत्र भी थे। इनमें शाह्य खीर मीरिया, विदेह खीर लिन्छिवयों के जनतत्र महत्वपूर्ण

देखिए चौधरी कृत 'वालीटिक्ल हिस्ट्री श्राफ नाईरन इन्डिया ( तीसरा संस्करका ) पुष्ठ दश्च दह ।

ये। विदेह और लिच्छिव संयुक्त रूप में बच्ची या प्रजित्तयन कहलाते ये। इनके खलावा कुशिनगर छीर पावा के मन्त राज्य भी थे। खात के विदार प्रदेश में, नहीं जैन धमें और बीद धमें ने जन्म लिया था, ये स्थापित थे। पंजाब और दोशाबे में भी गणतत्रो का जन्म निता है। गण्तंत्रीय राज्य प्राचीन काल के अनुः शेष थे। भी गणता थे। पंजाब की प्राचीन काल के अनुः शेष थे। भी

राजर्तत्रीय राज्यों के शासक राजा होते थे। साधारणतया वंशा-े सुगत वे गदी पर बैठते थे पर खेटहाचारी

राजकीय सगठन और निर्देखरा नहीं होते थे। श्रपने मंत्रि-सहज की

सलाह से काम करते थे। मंत्रियों के अधिकार व्यापक होते थे। राजा जितने आदेश जारी करता था, उन सब के लिए अपने मंत्रि-मंहल का समर्थन भाग्न करता था। कुशासन और मूरता के बारण राजाओं के गरी से हटाए जाने के अनेक उशाहरण मितते हैं।

राजाओं को कुछ विशेषाधिकार और सुविधाएँ प्राप्त होती थी। कच्चे माल की उपन पर, वार्षिक कर के रूप में, दसवाँ माण उन्हें मिलता था। स्वक भूमि या नगतों को वे उपयोग में ना सकते थे। जर राजा का उत्तराधिकारों जन्म लेता तो राजा अपनी प्रजा से, दुग्भ, घन, वसूल करता था। उत्तव और समारोहों के अवसर पर यह वन्दियों को मुक्त करता था। आलेट राजाओं का प्रिय आमीद था और प्रजा उनके लिए 'मूगों के जंगनों' की रजा करती थी।

<sup>\*</sup> हुद छप को व्यवस्था और अनुशासन ने भी राजनीतिक विधान प्रयमा निया था। युद भिद्धाओं को उपरेश देते ये कि ये जिजनों के विधान और नियमों के अनुशर चर्च जिससे में मिलिशों के समान सम्मन दो जाएँ। ये भिद्धाओं को स्वयं में नियमित जैठक करने का आदेश देते ये जिससे सम एक साथ बैठ कर एक प्रत से कार्य-अझलन कर सके, अपने मुख्यों को पात सुन सके; मनमानी के स्थान पर मुनिशोजिन नियमों का पासन कर समें; जो सर्व सम्मित से निर्दियत दोकर नियम का यथा था, उसी का अनुसरण कर तके और अनियमित कार्यवाहियों पर रोक लगा टकं—डीक उसी तरह जैसे कि प्रतियों के संघ में किया जाता था। (देखिए के॰ पी॰ जायसवाल रचित 'हिन्दू पालिशे', पुष्ठ ४०)

गणतंत्रों में से कुछ का शासन सीचे नागरिकों के मंगें द्वारा होता था। सच की बैठकों में जो निखय होता

गणातत्रों का शासन खसी के अनुसार कार्य किया जाता था। ये बैठक मंडल में होती थी। एक निश्चित संमय

के लिए लोग अपने कार्योधिकारी को चुन लेते थे। यह नार्याधिकारी राजा कहलाता था। लिच्छिन दो या तीन प्रमुख अधिकारियों को चुनते थे, किन्तु सर्वापरि शक्ति निशिष्ट अधिकार प्राप्त नागरिकों के संग को प्राप्त होती था। शाक्यों में भी शासन-कार्य सार्वजनिक किति हारा सम्पन्न होता था। इस समिति का एक चुना हुआ मुस्तिया होता था। बीहों ने कित्वचस्तु में एक नये महल का उद्यादन किया था जिसमें नीति-शासन पर अनेक सम्मायण होते थे। शाक्यों के प्रस्थेक प्राप्त का वर्ष सुक्ती समितियों में होता था। गोंब के सभी गृहस्य लोग वस समिति की बैठ में में भाग लेते थे।

यहुत दिनों तक समका लाता था कि जैन धर्म बीड धर्म धो ही
एक शारता है। १३ अप यह िश्विन रूप से निद्ध रे—जैंग धर्म कार है। १४ जिस धर्म गीतस सुद्ध के जनम से
गींड धर्म पक्ति प्रसित्त हो गया था। देश से पूर्व अवधी
शतों में एक जैन शिद्ध धारवेंनाथ ने जैन धर्म के संखापक के
स्थापना की थी। महाधीर चर्डमान ने, जो जैन धर्म के संखापक के
रूप में जनसाधारण में प्रसिद्ध हैं, इसे उपवश्यत कर मंप रूप देने
में सकता प्राप्त की। पार्यनाथ ने अपने जानुवायिगें के मम्भुग
पार महान प्रतिवाध में अस्ति हैं, इसे उपवश्यत कर संघ रूप देने
में सकता प्राप्त की। पार्यनाथ ने अपने जानुवायिगें के मम्भुग
पार महान प्रतिवाध से किने वाद्यी बसु को का स्थाग। महाधीर
ने इन चार में एक स्थाय पाँचवा प्रतिहास और जोड़ ही। यह यी

पित्रता। ये पाँचों मिल कर एक पंथ मा रचना करती थी जो

पदायग धर्म कहलाता था।

<sup>•</sup> कोल्मुक जैसे लेलाकों ने मुनदे सवार को सलातो को है। बह गीतम इन्द्र को महाकीर का शिष्य समझने था। जैसको और शुरलर ने यह निम्न बहने के निष्य काना था। किया है कि जैन वर्त का अधितत स्वरूप गा। (देशिय दुरलर वृत जैनसमेन द्वारा सम्मादिन 'दि इन्हियन नेवर्ज्जान नेक, रहे-के का संस्राह्म ।

जैन मताबलम्बी कुछ महान पुरुषों की उपासना करने हैं जो वीर्धेद्वर कहलाते हैं। इनकी सख्या चौत्रीस है। महानीर इन सन में अन्तिम है। वह सिद्धार्थ के महातीर पुत्र थे। सिद्धार्थ एक इतिय जाति के मुखिया श्रीर बैशाली के स्वरूप जन सत्तात्मक जनत्र के प्रमुख अधिकारी थे। ईसा से पूर्व १६६ में महाबार का जन्म हुआ था। तीम वर्ष की अपराधा में आप पार्श्वनाथ के सच में सम्मिलित हो गए थे। इस सघ के अभ्यासों से सन्तुष्ट होकर अपने श्रमण काल में श्राप उत्तर भारत के धनेक नगरे। में गए और जिस नये सघ का आप आयोजन कर रहेथे, उसके अनुवादी एकतित किये। वयालिस वर्ष की अगस्था में आपने केंग्रहय प्राप्त किया और इसके बाद तीस वर्षी तक, अपने इस सशीवित धर्म का प्रचार करते रहे। अपने जीवन के अन्तिस काल से आपने जिन' का उपाधि प्राप्त की। इस जिन से ही जैन शब्द बना और उनके धर्मका नाम जैन धर्म हुआ। ईसा के पूर्व ४२७ में पटना जिला के एक छोटे से नगर पाया

में आपने स्रीर त्याग किया। इक बीद्धा की तरह जेन भी वेटों और उनमें प्रियंत अनुष्ठानों को नहीं मानते थे। जैन वर्भ का सब्ब मोच प्राप्ति था,

जैन वर्म के तिजात आह्ना को भौतिक वश्यनों से शुक्त करना।
'तीन रुत्त' जो पर जैन सहाप्रसन्दिये को लह्य कि पहुँचाने में सहावता दे सकते हैं, इस प्रकार हैं—(१) सम्यक दर्शन, (२) सम्यक ज्ञान और (३) सम्यक कमें। विश्वासमा

<sup>\*</sup> इसी तिथि के आधार पर आर्शियक बीन इतिवृत्त का निर्मारण हुआ है। एक दूधरी अनुभूति के अनुभार महाधीर का निषम द्वास पूर्व १६० में सा इसे लेतामण हुआ था। महान् बैन भिन्न हमन क्रमेर महत्वाल द्वारा सा इसे के लामण हुआ था। महान् बैन भिन्न हमन क्रमेर महत्वाल द्वारा आत रथ्य के लामण पर बीकीशे और मणिट्यर ने इस तिथि को निर्मारित निया है। बुद ने निवाण को तिथि भी इसके दुः द्वार्थ वर्षों के अन्य निवाण को तिथि भी इसके दुः द्वार्थ वर्षों कर अन्य की प्राथित की गई है—ईसा से पूर्य एक ४६७ — विवाण हमने दिवार की हमी हिल्द बीकी लितित करान्य को भूमिना, बीन पर सिमय लितित 'यानी हिल्द आप इन्द्रिया, वीचा सहस्त्र दुवरे परिन्देश आप रिशिष्ट औ। 'पूर्य ४८ ५० भी देखियर जिल्ला निर्वाण की निर्म की समी है न्यांस के पूर्व ४४६। इतन अनुसार नितान भी रिग्रासात दिवार महि इस इस्तुवार वितान भी

फ चैदिक मिद्धान्त को जैन नहीं मानते न चह प्रजापित या स्रष्टा फे रूप में किसी सर्वोपिर शिक्त की याचना करते हैं। मानव में जितनी निहित शुद्ध शिक्ष्यों हैं, उन मच को माकार प्रतिमा उनका परमात्मा है। उनका विश्वाय है कि इस संसार में चोई ऐसा परार्थ नहीं है जिसमे जीव न हो। खिद्धान्त है। इसी कारण जैन मॉस नहीं , खाते और इनमें 'जो श्रापिक कट्टर होते हैं वे पानी मी छान कर पीते हैं, सॉस नाक पर यथे कपड़े में से छनी हुई वायु का तेते हैं और जब चलते हैं तो अपने आगे का माग चंदर से साफ करते जीव ह साफ करनाने में मुँह अथवा नासिका के द्वारा कोई जीव हदर के न पहुँच जाए, पाँव के नीचे कोई जीव कुवत कर न मर जाय।' क्ष

जैन सन्यासी चौर मुनि चौर भी कहें नियमों का पालन करते हैं। व्यक्तिस मोक के लिए जो मार्ग ये चुनते हैं, वह छोटा किरनु आरयन्त किंउन होता है। ये मंन्यासी, यती या साधु कहलाते हैं और साधारण जैन मनायलन्यो चपासक या आवक कहलाते हैं। जैन कठिन तपराग में पियसास करते हैं। उनकी सब से कठिन तपराग 'सल्लेरान' हैं जिसमें भूखे रह कर पीरे चौरे रारीर ना चन्न किया जाता है। इसका उक्लेख करते हुए ल्युइस राइस ने कहा है—"मानवी 'प्रचलना का कहलम व्यक्त लेराक भी जिससे कठोरतर व्यक्त की करना नहीं कर सकता यह है एक नंगी चहान जिस पर चीण काय चपासक, छी और पुरुष, मूफ यंत्रणा में, खुद व्यवने आप खुलाई हुई मृत्यु की अन्तिम घड़ी की प्रवीचा कर रहे हैं। इस व्यक्त पूर्ण हरम का सब से अधिक कटु यहल् यह है कि ये वे लोग हैं जिनमा सब से साहा मार्म हिना है—जो किसी भी जीव को कट नहीं पहुँचाना चाहते!"

महाबोर की मृत्यु के बाद जैन घम के सिद्धान्तों का, इस घम के बिहाद ऋदुवायियों ने, न्यापक प्रचार किया। ये जैन घम का प्रचार बिहाद 'श्रुत केबबिन' कहताते हैं। इनसे भद्रपार्ट्ट सब से श्रुक्तिक प्रसिद्ध हुए। अटबाट चन्नाय और

संव से अधिक प्रसिद्ध हुए। मद्रवाहु चरनुगुप्त मीर् के समकालीन थे। जापने एक बहुत बड़े देल के साथ दिन्छ भारत की और प्रधान किया या। बहाँ जाकर, ताबिल प्रदेश में, जैन धर्म

देनिय धर्म लिखित 'हिं'ही श्राफ रिलीबन्स इन इन्डिया'।

का प्रचार किया। फलतः ईसा काल की पारन्भिक शतियों में इस धर्म के ऋनुयायियों की वहाँ कमी नहीं रही।

दिल्एा-मारत की आंग मह्याहु का अभियान एक महान् पटना थी। इस घटना का महत्व इम लिए भी है कि इसी मनय जैन मन में दो दल धन गए थें—एक दिगम्बर, दूसरा रवेताम्बर। १८ इन दोनों दलों में विशेष भेद यह था कि जिगम्बर—जो मह्याहु के अनुगामी थे—नमता के निवस का सर्का के साथ पाचन करते थे। रवेताम्बर नम्न नहीं रहते थे। महावीर के काल में भा गारत ने आजीविका दल या सं अपना एक दल बना दिया था। अशोक ने आजीविका दल या सम्मदाय के अनुयावियों के लिए गगा के निकट पहाड़ रोने कर समाए गए निवासों को प्रदान कर दिया था—दिगम्बर होने के कारण वस्ती में वे नहीं रह सकते थे।

जैन धर्म का एक अपना रोचक इतिहास है। इसका विशेष विवरण आने चल कर देंने। इस धर्म ने अनेक विदानों को जन्म दिया, संस्कृत के साहित्य में दृद्धि की, पाली में भी इसमें प्रयों की रचना हुई। अनेक धार्मिक और ऐसे प्रथ लिखे गये जा सांसारिक जीवन से सम्बन्ध रखते थे। दिल्ली भारत के साहित्य और मंस्कृति पर जैन पम का प्रमाव विशेष कर से गहरा पड़ा।

जैन धर्म का तरह बौद्ध धर्म भी बाह्यायों के जातीय आमिजाय श्रीर आधिपत्य के विरुद्ध चिश्रयों के विश्लोभ का धाँद धर्म परियात था। जैसा हम कह चुके हैं, बौद्ध धर्म का प्रारम्भिक काल आन-धान श्रीर जिह्नासा का काल था जो तरकार्जान समाज के प्रश्वच असन्तेय श्रीर तिज्ञास का प्रकट करता था। ज्यावसाधिक जेप्न में असकताता श्रीर तजन्य सकट

काल था जो तरकार्जान समाज के प्रत्यंत असन्तोप जारि 'यहांम को प्रकट करता था। ज्यावसायिक त्रेत्र में ज्यसफलता चौर तजन्य संकट ने लोगों को सांसारिक सुरा से विसुरा कर दिया था जीर इस फाल

<sup>\*</sup> ईशा-काल के प्रारम्म तक यशावि ये दाने एक नहीं बन पाए थे, किर भी यह द्वीकार करना होना कि भद्रबाहु ने बिस पण का ख्यलस्थन किया उछने कीर ईशा बाद ८० सन् में चन्द्र कीर श्वित्रमृति के पण ने मिलकर इस विभावन की भूमिका का काम किया और चल्लामी की दूसरी महान् परिषद् के पूर्व हो, ख्रान्तिम रूप की, दोनों दल खला हो गए। इस महार देश संग्यान हो के शप्य में यह विभावन हो गथा। देलिए सी० जे० साह कुन "क्षेत्रम इन नाम इन्डिया, ईसा पूर्व ८००० देश स्व ५ थर १९

केंसे पीछा छूटे, यही उनके सामने सब से बड़ा प्रश्न था श्रीर माहस के साथ वे इस प्रश्न का उत्तर सोजते थे।

सभी मुसीघतों के मूल कारण को बुद्ध ने सनक लिया था। यह मूल कारण हप्णा थी। सभी प्रकार की हप्णा का नाश, बुद्ध की सम्मति में, दुःसों की निद्धय ही दूर कर देने में समर्थ है। चार सत्यों को बुद्ध देखते थे—एक तो हु ख को, दूमरे उसके कारण को, तीसरे उसके दमन को और चौथे दमन के तरीके को। दुःस के कारण को उमन करने के लिए उसका सही तरीका मालूम होना चाहिये और यह तरीका था सभी आक्रांचाओं का, हप्णा और मोह का त्याग। अपनिम मोच निर्वाण के साथ माह होता था। निर्वाण का प्रमं है—सुस्तद मृत्यु और पुनर्जनम के भय से मुक्ति।

युद्ध का कथन था कि छत्यु मानव को अन्तिम शान्ति प्रदान नहीं कर सकती क्योंकि इत्यु के बाद आत्मा किर से जन्म लेती है और दुःष्टों का दौर किर आरम्भ हो जाता है। विश्व को निरी माया सममने से—जैसा प्राव्या कहते हैं—काम नहीं पलता। न यही मानने से काम चलता है कि आरमा और ब्रह्म एक है ऐसा सममना उपहासारवह है, ।वर्योंकि—'' विश्व की वास्तिविकता के सम्या में मानव चाहे जो भी धारणा यनाए, मति ही उसे निरीमाया अथवा अम सममने का प्रवत्न करे, लेकिन जीवन के दुःसों की बास्तिविकता से वह इन्नार नहीं कर सकता—चनकी बाश्तिवकता को स्थाकार करने के लिए उसे बाध्य होना पहता है।' इसलिए आरम दमन, मन्तोप और पर प्रेम के द्वारा हो निर्याण पद प्राप्त किया जा मणता है—यही इसका विश्वित मार्ग है। निर्याणपद प्राप्त किया जा मणता है—यही इसका निश्चित मार्ग है। निर्याणपद प्राप्त किया जा मणता है—यही इसका निश्चित मार्ग है। निर्याणपद प्राप्त किया जा मणता है—यही उसका जयदेश देते थे।

यह सममना भूल है कि गीतम युद्ध सभी की जातों में जाकर ध्यान-चित्तन में लीन होने का उपदेश देते थे। ये इस मान की स्थीनार करते थे कि सर्थसाधारण की अपने सामारिक पर्तन्यों का निर्याद करना पाहिल क्षित्र उनके पश-प्रदर्शन के लिए उन्होंने कुछ विशेष तिमा तिमारिक कि ती हो नियम अपेशाहन को रोत कि स्थान स्थान से सामारिक कि से। स्थान स्थान से सामारिक की सामारिक की सामारिक से सामारिक से सामारिक से सामारिक से सामारिक से सामारिक से सामारिक सामार

१ कोई किमी जीव की इत्यास करे।

- २. कोई किसी वस्तु को महरण न करे जब तक कि स्वयं दाता उसे न प्रदान करे।
- ३. कोई श्रसत्य न बोले।
- थ. मादक द्रव्यों का कोई सेवन न करे।
- ४. कोई अपवित्र जीवन न विताए।

युद्ध वा धर्म अत्यन्त उदार भावनाओं से संयुक्त था और इसकी नैतिक पृष्ठभूमि अत्यन्त सुन्दर थी। प्रारम्भ से

युद्ध का विश्वव्यानी ही इनके हजारों अनुयायी ही गए। बीद-संघ धर्म देश-भर में स्थापित हो गए और दूर-दूर तक

बौद्ध घर्म का प्रचार करने लगे। अशोक के समय में बौद्ध घर्म जनता का—सर्वसाधारण का—जीवित धर्म डो गया। इतन, प्रेम और जमा पर आधारित इम धर्म को आज मानव-

जाति का एक तिहाई भाग मानता है।

इस रिधित एक यह धर्म कैसे पहुँचा, कैसी कैसी कायश्थाओं मे से यह गुजरा और किर किस प्रकार, अन्त में, अपनी जन्म-भूमि तक से यह लोप हो गया—शौद्ध धर्म के इतिहास से सन्यन्यित इन प्रश्नों तथा इसी तरह के अन्य प्रश्नों पर हम इस पुस्तक के दूसरे भाग में विचार फरेंगे।

प्राचीन मगय की सीमाएँ, भोटे रूप में, तगभग वेही थीं जो जाज पटना चीर बिहार के गया जिलों की हैं। इसकी रू-मगध का प्राचीन राजधानी गिरिज्ञज, गवा की पहाड़ियों में थान--६००-- स्थित, राजांगिरि के निकट थी। यह प्राचीन भारत

ज्ञथान—६०० स्थित, राजांगरि के निकट थी। यह प्राचीन सारत ई० पूर्ण से = ३२१ की सब से महस्वपूर्ण राजधानियों में था। ई० पूर्ण तक ''शाबीन भारत के इतिहास में मगण राज्य का

रण्यूणात आपान भारत के झावहास से संगर्थ-राज्य की वहां स्थान था जो पूर्व नार्मनकाल के डंगलेंड से वैसेन्स का कांत्र आधुनिक जामेंनी के सीवहाल में प्रशिषा का रहा है।" समय-समय पर कितने हो राजवंशों का चर्डा शासन रहा—मीर्य, युंग, कण्य और गुप्त। धार्मिक जीवन का भी, जैसा हम देख खुके हैं, यह प्रमुख केन्द्र था। जैन और वौद धमें यहीं की घरती में पते और पनमें थे। कीटिन्य और कमल डह, पाणिन और पात्र जी और पनमें थे। कीटिन्य और कमल डह, पाणिन आपात्र आपात्र जनेक प्रकारत विद्यानों ने भी यहीं जन्म जिला था। मगा में ही भारत के प्राचीन विद्यविद्यानों में भी यहीं जन्म जिला सीर विक्रम रिला—

की स्थापना हुई थी।

ऋग्वेद काल के लोग, जहाँ तक प्रतीत होता है, मग्ध से परिचित थे। इद्ध विद्वानों की घारणा है कि ऋग्वेद में जो

प्रारम्भिक इतिहास की रत का चल्लेख है, वह मगध से ही मन्द्रस्य रखता है। बेहिक काल के आर्थ मगध की यहन

उपेताको दृष्टि से देखतेथे। इसका कारण यह था कि मगध पर बाह्मणुत्य का रंग विल्कुज नहीं चढ़ सका था। किन्तु श्रार्यों का प्रभाव यहाँ धीरे-धीरे और देर में फैल गया 'और भारतयुद्ध के समय में मगध द्यार्थी का वामस्थान हो गया था। मगध पर शामन करने चाला मद से पहला राजवंश वृहद्वथ का था। वृहद्रथ सुप्रसिद्ध जरा-संघ का पिता था। इस राजवंश था अन्त, जहाँ तक सम्भव है, ईसा से पूर्व छठी शती में हुआ था।

पौराणिक सृची में अगना राजवंश वह था जिसकी स्थापना शिशुनाग ने की थीं। शिशुनाग से मतलब यदि शिशुनाग-पंश शेष नाग से ही है, जैसा छुछ विहानों का मत है, तो इम वंश के राजा उस नाग जाति के ही लोग

थे जिनका उल्लेख महाकाव्यों में प्रचुर मात्रा में मिलता है। अ मगध-राज्य के नश्थापक विम्यसार या श्रेणिक ( ईमा से पूर्व ५४३) थे। वंशानक्रम में व्यापका स्थान पॉचवॉ

था । आपकी राजधानी राजगृह, थी। आप विम्यसार राजनीति के परिवत और यहत घड़े योदा थे।

श्रापनी कुराल श्रीर विद्वत्तापूर्ण नीति के कारण ही आप मगध की इतने बड़े साम्राव्य का रूप दे सके थे। कोशल और बेशाली के शामकों से आपने विवाह-सम्बन्ध स्थापित किया था। अंग के पड़ोसी राज्य की, युद्ध करके, आपने अपने राज्य में सम्मिलित कर लिया था। काशी का कुछ भाग आपको अपनी एक रानी के साथ दहेज में मिला था। यह रानी कोशल के राजा की कन्या थी। महाबीर वर्द्धमान श्रीर गीवम बुद्ध जानके राज्यन्याल में जीवित थे झीर जापनी वैशाली-पत्नी महाबीर वर्षमान से सम्बन्धित थी। जैन माहित्य और चतुश्रुतियों में आपका नाम अने र और विभिन्न रूपों में दिखाई देता है। आप जैन धर्म के सब से पोपक तथा समर्थक

लोगों में थे।

<sup>\*</sup> विम्बनार से लेकर मौथों तक मगब के सब्बों की सूची लका के मन्धी, पुराणों, जैन प्रन्थों और अशोकवडन में-जो उत्तरी मारत के बौदी नी

इस राक्तिशाली राजा की खुखु, उसके अपने ही पुत्र अजातरायु के कारण, भूरत से तड़प तडप कर हुई। अपने पिता की भूसी मार कर ईसा से मूर्व ४६१ मे अजातशब गही पर बैठा।

यदि बौद्ध ऋतुश्रृतियों का विश्वास किया जाए तो पिछहन्ता राजा अजातरात्रु का सब से पहला काम गीतम बुद्ध से भेंट फरना था। गीतम बुद्ध के सामने

अप्रजासरायुने अपने अपगाय को स्वीकार किया आर उसके पास से मुक्ति प्राप्त करने की दच्छा प्रकट की। गीतम युद्ध ने आलातरामु की प्रार्थना स्वीमार कर ली। युद्ध के साथ अज्ञातराष्ट्र की इम भेट को दृश्य भरहून के स्तूब पर (सम्भयत: ईसा से पूर्व दूमरी राती में) श्रव्धित है। जैन साहित्य में भी श्रजातरात्र का अन्छे रूप में उल्लेख हैं। जैन परम्पत के अनुसार अजातराष्ट्र ने विश्वसार को भूषा नहीं मारा था। जो भी हो, अजातरात्रु बहुत शक्तिशाली राजा थो। ऋपने राव्य की सीमा का काफी विस्तार करने में उसने सफलना प्राप्त की । सब से पहला युद्ध उसने कोशकों से किया। बोशल के राजा ने अपनी धन्या का, जो दिन्यमार की मृत्यु के नार्रा विश्वाहो गई थी, पक्तियाथा। यह पता नहीं चलता कि इस युद्ध में अजातश्त्रु ने विजय शह की भी। जो भी हो, वाद में इद समकीता हुआ और अन्त में कोशल राज्य भी अजातरात्र के हाध में चला गया।

वैशाली के लिन्छवि भी समध के शत्रु थे। प्रजातशत्रु ने जब देखा कि वह इन शकिशाली लोगों की हराने में अममर्थ है तो उमने वस्माकर नामक एक बाह्मण को अपने यहाँ रखा। इस बाह्मण ने परम्परा ना प्रतिनिधित्व करते हैं-किलता है। पौराणिक स्चियों में राजाश्री वे नाम तथा काल में विस्तता पाई आनी है, लेकिन नहीं तक शिशुनान-पंश की बाग परश्वत का महत्तव है सार रूप में ये सब एकमी हैं। विश्वतार, प्रवातराषु प्रौर उद्धिन के वशानुक्षम में भिन्नता नहीं मिलती, विवा रक्के कि पौराणिक सूची में दर्शक वा नाम उदयिन से पहले आना है। (देखिए भीगर लिप्तित महावंश भूमिका और प्रायिटर लिखित 'डि पुराण देसरट श्राप दि हार्नेस्टीज श्राप दि वसि एव, पृष्ठ दरु-१६)

ां इन राजाओं के भहा पर बैंडने की तिथि और भी परेले. जमशः ईंसा से पूर्व पट्ट और ५४४, स्विर् की गई है। देखिर बीठ ए० स्मिध की 'श्रमी दिस्ट्री प्याप इन्द्रिया? चौचा संहरश्या प्रस्त प्रश

अपने छल कपट द्वारा लिन्छ्रवियों का पतन करने मे सफनता प्राप्त की। इस प्रकार अजातशानु ने लिन्छ्रवियों की भूमि पर अधिकार कर लिया और उनका स्मामी वन बैठा। उन पर अकुश रराने के लिए अजातशानु ने सोन और गद्धा के सक्षम के निकट, सोन के उत्तरी तट पर, एक छोटे से दुर्ग का निर्माण किया। इस प्रकार पाटलियुन की—जिसने मोर्च काल में निश्चवयाणी स्वापित प्राप्त की विच हो। सगध राज्य को अजातशानु ने बहुत विस्तृत रूप देने मे सफनता प्राप्त की। दिकाल में विच का पूरा प्रदेश उसके राज्य के अजनता आप गा। के वीच का पूरा प्रदेश उसके राज्य के अजनता आप गा।

श्रानातरात्रु के बाद उसके जो उत्तराधिकारो गही पर चेंठे, वे नाम मात्र के राजा थे। पुराखों के श्रानुमार श्रानावगतु न उत्तराधिकारी वोस श्री के बाद दर्मक गही पर वैठा। लेकिन उत्तराधिकारी वोस श्री के बाद दर्मक कोई उल्लेख नहीं

मिलता। इन मन्य के अनुसार कानाराम् का पुत्र तथा उत्तराधिकारी उद्धिन था। उद्दयन ने, कानातरामु के यमाण दुर्ग के निकट, सुप्तमपुर की स्थापना की। यह मगर याद के पाटलिपुत्र का स्थानापन था था उसके जास पास ही थित था। इस यश परम्पा का जितन राजा महानन्द था। महानन्द ने एक दाली की से विवाह किया था। इस की से उसके एक पुत्र हुजा अ जिसका नाम महापद्मा नन्द था। महापद्मा मन्द ने नही पर जपना कथिकार जमाया जीर इस प्रकार नन्द यहा वा शीगाएँदा किया।

पुरायों में शिश्चनाग राज्ञा की चित्रय और शथम नन्द की सभी चृत्रियों का नाश करने जाना शजा बताया गया है

् नन्दों में शक्ति और उसे स्थयम् राजा की। उपाधि दो गई है।% ही सकता है उसने शिशुनाग ये समकाना सभी

राजयसो मो -कलिंग, इहबाङ, सुरसेन और मशुरा क्यांह मो-पळड दिया हो । खारवेन के सुप्रसिद्ध द्वाया गुम्क संग्य वे च्यतुसार नन्द पा

 शिशुनागन्यस के व्यन्तिम दो सक्त, निन्दवर्जन और महनन्द, मध्मार नमें ल दो में—मध्मान्द और तनक पुत्रों से मिल प्राचीत नम्द गं। सनीन और नदेन नदी में भारी सामाविक और मिलि मेंद्र मा। न दर्नार नद्मान के मध्य में कोई विशिवत सामग्र उपलब्ध नहीं है। (वैधिक देखें) मार प्रित्ते सामग्र उपलब्ध नहीं है। (वैधिक देखें) मार प्रतित्ते, समाव , पुत्र १०३०) राज्य कलिंग तक विस्तृत था। "पुरार्लों में कहा गया है कि नन्द की छत्रखाया में भारत का काफी भाग एक सूत्र में वध गया था। इसका समर्थन चन यूनानी लेख हों के विवरण से भी होता है जिनका कहना है कि व्यास के पार, सिकन्दर के समय में, एक राजा की छत्रद्वाया में जिसकी राजधानी 'पाली बीथरा' था, श्रत्यन्त शक्तिशाली लोग रहते।"क्ष

एक पुराण के अनुसार महानन्द और उसके पुत्रों ने == वर्षी तक राज्य किया। एक दूसरे पुराण के अनुसार उनका राज्य काल केवल २= वर्षो तक रहा। लंका के प्रथों के ऋतुसार उनका राज्य काल ऋौर भी घट कर केवल २२ वर्ष रह जाता है। प्रथम नन्द ध्यपने पीछे न फेबल एक बड़ा साम्राज्य बलिक एक बहुत बड़ी सेना श्रीर भरपूर राजाना भी छोड़ गया था। यूनानी लेखक कटियस, हिंडोरस और प्लूटार्फ के अंधों में इसके प्रमाण मिलते हैं। इन तेखकों के कथनानुसार सिकन्दर के समय में गगा के प्रदेश में जी राजा शासन करता था, उसके पास एक शक्ति शाली सेना थी जिसमे हाथियों स्त्रीर रथों की संख्या बहुत अधिक थी।

चन्द्रगुप्त मौर्य के सुप्रसिद्ध मत्री कौटिल्य ने इस वश का तरता पत्तर दिया था, लेकिन यह फैसे सम्भव हुआ, इसना विस्तृत विवरण नहीं मितता। जो कुछ मितता है वह केवल नीटिन्य के अर्थ शास्त्र, पुराण और बाद में लिखे गए एक नाटक 'मुद्राराज्ञस' में। इन सब बातों से यही परिणाम निकलता है कि जिस तरह

सिकन्दर की विजयों के फलस्वरूप पजाब के छोटे

मीर्प साम्राज्य का छोटे राज्यों का नाश हो गया और चनद्रशुप्त भीर्य की छत्रछाया में चत्रर-पश्चिमी भारत एक होकर श्राधार उठ खड़ा हुआ, उसी प्रकार पूर्व मे नन्द राज्य ने

चन्द्रगुप्त मीर्य की शक्ति के उत्थान में थोग दिया और उत्तर पूर्वी भारत एक सूत्र में वध गया।

विम्यसार द्वारा श्रम की विजय के साथ, ईसा से पूर्व लगभग ५०० में, मगध राज्य का विस्तार खारम्म हुआ था। उसके पुत खजातरात्र ने मन्य का प्रमुख काशी, कोशल और विदेह ( उत्तरी विदार ) पर,

· देखिए हेमचन्द्रस्य चौषरी लिखित 'पोलोटिनल हिस्ट्री आफ ऐशट इन्डिया', तीसरा सरकरण, पृष्ठ १५६ । साहित्यिक परम्परा के अनुमार उत्तर में भोराल श्रीर दक्षिण में कुन्तल, दोनों नन्द राज्य में सम्निलित ये।

पाँचवीं शती के पूर्वाद्ध में, स्थापित कर लिया था। कर्तिग पर भी, थोड़े समय के लिए एक नन्द राजा ने विजय प्राप्त कर ली थी। इसके बार चन्द्रगुप्त ने " उत्तर-पश्चिमी प्रदेश पर खपना खाधिपत्य स्थापित कर राज्य सीमा को और भी विस्तृत किया। इस प्रदेश में कुछ वर्षी तक मिक्रन्टर महान् और उसके त्त्रपों का बोलवाला था। अशोक ने वर्लिंग पर फिर से विजय प्राप्त कर उम श्लीर की राज्य मीमा भी बढा दी।"

## पाँचवाँ परिच्छेद

## भारत में यवन — सिकन्दर का आक्रमण

फारम और भारत का सम्बन्ध बहुत ही पुराना है। उसकी जड़े बहुत प्राचीन याल तक में हैं। सिन्य का वेसिन, ?-- ईरान श्रीर प्राचीन काल में, इन्हो-ईरानी या-भारतीय श्रीर ईरानी, दोनीं इसे श्रपना सममते थे-भागत दोनों से इसका सम्बन्ध था। ऋग्वेद मे इन दोनो के क्रमिक सम्बन्ध का उल्लेख मिलता है। देद और आयेश्ता दोनों

में इस सम्पर्क-संमर्ग और सम्बन्ध के प्रमाण मिलते हैं।

विद्वानों या मत है कि आर्थी के भारत में आने से पूर्व उम मयुक्त आर्य-समुदाय की जो पजाय से यम गए थे

देर और असर और जो ईरान से ही रह गए थे--दोनों की -भाषा एक ही थी। उनके धर्मी प्राप्याने।

और प्रथात्री में भी भेद न थे। वैदिक और आवेग्ता के देवतागरा एक ही परिवार के सम्बन्धी जान पड़ते थे। धीरे-धी होनें ऋत्। होने शुरू हुए। एक क्योर वे हो गए जो पुरातनए दी थे श्रीर वह देवताचा की-प्रकृति के विभिन्न प्रतीकी का-पूजा करते थे। दूसरी खोर अदितवादी थे जो फेपल एक महान देगता-अदुर म≂र—पी उपामना करते थे। इस प्रकार 'देव' और चसुरों के दो महान् दल यम गए। उपास्य देवनाच्या के आधार वर ही उनके ये

र्मशा के प्रत्यों में शिशुनाम वंद्य के बास्त का बुतान्त मिलता है। यह इसान्त यनानियों के उन बर्गन से भली भाँति मिलना है को उन्होंने क्रमामियों के उत्थान के बारे में दिया है।

नाम पढ़े। अस्रोरं का पलड़ा भारी था। चन्हेंनि देवों की ईंगनी पठार के उत्तर-पूर्वी भाग में शरण लेने के लिए बाध्य किया। इसके बाद ये श्रागे वढे श्रोर उनका भारत में **प्रवेश हुश्रा**।

संयुक्त आर्थी के ईरानी और इन्डो-आर्यी के रूप में अलग-अलग हो जाने के पहले भी मारत से इनका धनिष्ठ

रवीजें

हड़पा चीर मीहन सम्पर्क स्थापित था । विभाजन के सम्पूर्ण हो जोदडो का नई जाने पर भी यह सम्पर्क बना रहा। गत वर्षी में जो नई सोजें हुई हैं, उनसे इस मत की पुष्टि

होती है कि मेसोपीटाभिया और ईरात से सिन्ध

के वेसिन की जोर जन समुदायों का ज्यागमन होता रहता था। इरानी पठार उनका राजमार्ग था। मारत के पुरावस्य विभाग ने पंजाय में इड्रप्स ब्यीर सिन्धु में मोहनजीदड़ों में जो सौदाई की है, उससे भारत के पूक्पितहासिक खतीत पर काफी प्रशस्त पहता है। इस सोदाई में अनेक ऐसी मोहरें मिली हैं जो मेसोपोटामिया के प्राचीन संडहरी में प्राप्त भोडरें। से मिलती हैं। यह मान्य इस बात का द्योतक है कि उत्तर-पश्चिमी भारत से फारस और मेसी-शोटागिया का, ईमा से पूर्व ३००० के सुदूर अतीत में भी, सन्पर्क स्थावित था।

इन महत्यपूर्ण योजों के फलस्यरूप अतीत के गर्भ में छिपी हमारी महान सभ्यता का पता चलता है। अपने

सिंध की घाटी वास-स्थान के अनुसार इसका नाम सिन्य-चार्टर की सभ्यता की सभ्यता राता गया है । अरु यह सभ्यता ई० पूर ३००० वर्ष पुरानी है। सोदाई में जी नगर

प्रकट हुए हैं, उनके अवशेषों के कई स्तर दिखाई पड़ते हैं। स्तर, प्रत्यन्ततः तीन भिन्न कांतां से सम्बन्ध रखते हैं। इन्हें देखकर आधु-निक नगरें। की याद आती है। ऐसा माल्म होता है कि किसी समय अक्षा लगने के कारण ये नगर नष्ट हो गए थे। भवने। के

\* देखिए सर बान मार्शल द्वारा समादित 'मोइनबोदहो एन्ट १६ इहस वेली शिवालजेशन (तीन माग)। सर जान मार्शल मारत के प्ररातत्व विभाग के डाइरेक्टर जेनरल थे। आपकी पुस्तक में इस खुदाई का आधिका विवरण मिलता है। साथ हो थी प्राज्नाय लिखित 'दि स्विप्टस ऑन दि इन्डस वैलीज' शीर्षक लेख भी ,३ खिए। यह आई॰ एच॰ न्यार्टली, ख्रींक द में प्रकाशित हम्राया ।

निर्माण में पक्की और कच्छी दोनों प्रकार की हैंटों और लकही का प्रयोग किया गया है। विस्तृत स्नानागारों से ये भवन सुमन्तित्रत हैं। नालियों की प्रणाली भी काफी ज्यविध्य और लंग की हैं। ऊपर जाने के लिए सहज सीदियाँ वनी हैं और फर्रा पक्के हैं। भीतरी भाग में छिड़िकवाँ हैं। वाहरी टीवारें। में खिड़िकवाँ वनाने का उन दिनें। रिवान नहीं था। सड़कां और गलियों में खुड़ादान रखें जाते थे। पानी के निकास के लिए, मड़कों की नाजी-प्रणाली भी, काफी व्यवस्थित होती थी। स्त्रीं से युक्त यहै-पड़े समा-सवनों के अथरोप भी इम फोदाई में सिले हैं। ये मभा-भवन बरासदों से सुसज्जत होते थे। इनका उपयोग सार्वजनिक सभाओं या धार्मिक उपदेशों के लिए होता रही

होगा।

मिट्टी की बोहर, एक विशेष प्रकार की भूरी लाल मिट्टी की बनी छोटी छोटी मूर्तियाँ, नन्दी और शिरत की प्रतिमाएँ ओहाई में मिली हैं। इससे अगुमान किया जाता है कि शिव के पित्र नन्दी और शिरत का असित स्वत्य जाता है कि शिव के पित्र नन्दी और शिरत का असितय उस सुद्र खनीत में था और उस काल के देवता आज भी पूजे जाते हैं। इससे यह भी पता चतता है कि शिव की पूजा आयों से पहले प्रचलित थी। श्राचों ने उसे यहाँ यसने

के बाद अपना लिया था।

सिन्ध की घाटी से मिली सोहरों पर श्रकित लेखों को एक पिट्टान् ने पढ़ने का प्रयत्न किया है। उनका सत है कि इन सोहरों की लिपी प्राची लिपि से सिलती है।

इस सम्यता के निवासियों का सुमीरियनों और ट्रविहों से क्या और जीन सम्बन्ध था. यह अभी तक निश्चित

श्रीर फैसा सम्बन्ध था, यह अभी तक निश्चित नत्मालीन जीउन भीहीं है। लेकिन एक बात निश्चन है कि सिन्ध की पाटी ईरानी पठार श्रीर सेसोपेटामिया के

लोगों तथा भारत के निवासियों है मिलन का घेन्द्र थी। यहाँ की सम्यता नगरवासियों की सम्यता थी, जिसमें जावन की वेसभी मुख सुविधाएँ भाग थीं जो एक मुसल्यन्त नगर की विशेषता हैं। मकाई श्राद्र की उम काल में काल्या व्यवस्था थी। वाट-रनान तरू की सुविधा का, यदि मक सही तो सुख मम्बन्न तोगा वर्षांग करते

थे। सहकों और गिनयों की सुष्टयवस्थित योजना, पानी के निकास के निक्ष नालियों का सुष्यन्य-ी सब इस बात की और इंगिंग करते हैं फि उस काल का नागरिक त्रीयन निवान्त छाधुनिक ढंग पर संगठित तथा ब्यवस्थित था ।

सिन्ध पाटी के पूरे प्रदेश में वया खूब होती थी। सिकन्दर के उससे पहले के इंशनी सखाटों के समय में, इस प्रदेश की सम्पन्नता श्रीट वर्षरना का जो विवरण मिलता है, वह इस काल की सम्पन्नता श्रीट वर्षरना के सुकावले में बहुत कम है। सिन्ध-पाटी की सम्पन्नता के काल में गह प्रदेश कही अधिक सम्पन्न श्रीर धन-धान्य से पूर्ण था।

परिश्वा माइनर में स्थित बोधावकोई के अवश्यों में जो उत्क्रीमं कंक मिते हैं, वे मस्क्रन कंकों से चहुत कुछ मितते हैं। इन्द्र, वरुक्ष आदि वैदिर देवताओं के भा वहाँ चिन्ह मिति हैं। कुछ इन तेरों का काल ईवा से पूर्व १८०० माना रावा है और इनसे यह चात प्रामा-फित हुई है कि "पूर्व की ओर पर्यटन करते समय आवे वहाँ भी अपने चिन्ह छोड़ गय हैं। इस प्रदेश में उनका आगमन ईरानी और भारती समयाओं में विभाजित होने से पूर्व, हुआ था।" यह भी सन्भय है कि आवों के त्ल इससे भी पहले यहाँ ग्याद हैं। मझाहों सेसीगाओं में कहानी की तरह पण्डियी एरिया के लोगों के भारत पर आक्रमण करने की अनुभृति में सत्य वा अंश हो सकता है।

इस प्रकार इस यह जानते हैं कि वृद्धं पेतिहासिक काल में भा भारत और कारस के नियासियों में पनिष्ठ तथा भारत और फान्न किसक सम्पर्क स्थापित था। वेद इस मम्पर्क वस में सम्बन्ध के वसे रहने का पोषण करते हैं। वेदों में वार्थ कें का उन्नेत्र है। विद्यामी का मत है कि यह पायंय शब्द का प्रयोग पार्थियों के पूर्व जों को और मंकेत करता है। इसी प्रवार पार्य और यहतिक, आहे करेक शब्द वेदों में कार्त हैं, क्षित कहा जाता है कि इस राहदों का प्रयोग ईरान की पुरानी जातियों के

<sup>•</sup> प्रास्त और आसत में ये देवता—इनका सम्बन्ध चाहि वो मो शहा हो— समान कर के पूने चले थे। इन्हें हम भूलता: ईशनी, वैदिक आयं या मिटानी तक चाहे को मान प्रकृति —िच्छानी की राजा लोग भी रून देन-ताओं को मानते थे। वे लिख्चत कल से प्रकृत करते हैं कि मारत कौरपास्क में सारय समर्के था। (कैशिवत हिन्सू आप इन्डिबा, भात—१, पुष्ट २२०)

लिए हुन्ना है। श्रावेस्ता तथा श्रन्य पासी स्रोतों से इस बात की भी पृष्टि होती है कि भारत पर फारस का गहरा प्रभाव पड़ा है। श्रावेश्ता में कन्धार का उल्लेख है जिसे पार्थियन रवेत भारत कहते थे। विलोचिस्तान के कई स्थानों का भी श्रावेस्ता में उल्लेख है। ईसा से पूर्व साववी शती से, विकि इससे भी युगों पूर्व से भारत, फारस श्रीर वेबीलोन के बीच व्यापार होता था, इसके निश्चित प्रमाण मिलते हैं। यह ज्यापार अधिकांशतः फारस की खाड़ी के मार्ग से होता था। स्यल-मार्गका भी उपयोग किया जाता था ईसा से पूर्व छठी शती में पश्चिमी एशिया में मेडो फारस-राज्य कायम था। इस राज्य का भारत से घनिष्ठ सम्बन्ध था। इस राज्य के राजास्त्रों ने, महान् साइरस (ई० ४४५-४३६) की तरह, ईरानी पठार के पूर्वी भाग पर विस्तृत धावे किए थे-विशेष कर उस प्रदेश पर जो हिन्दु-कुरा के निकट है और भारत के मीमा-प्रदेश से मिला हुआ है।. प्राचीन-यूनान का फारस से घतिष्ट सम्बन्ध था। उसके कुछ इतिहास-फारों का कहना है कि सिन्ध और फायुल के बीच जो लोग रहते थे, वे पहले असीरियुनी और फिर सीडियन तथा फारमवासियों के के आधीन थे। 🕸

दारा के उत्तराधिकारी और सहाम् विजेता काइरस ने इंसा से वृद्ध १२२ से ४८६ तक भारत के पर भाग पर— इन्द्रस-पाटी पर जिसमें पंजाब और सिन्ध की घाटी के प्रदेश फारितियों का सम्भिक्तित थे—राउव किया। उसके समय के कुछ रासम लेख मिले हैं जिनसे पता चलता है कि उसमें किया मिले हैं जिनसे पता चलता है कि उसमें किया मिले हैं जिनसे पता चलता है कि उसमें

<sup>\*</sup> इन इिहासकारों के अन्यों से पता चलाना है कि सुतिव्ह असीरिवन सामाती सेमीरानी अपनी भारत-विश्वय के मार्ग दोहीरिवस के मार्ग से ईरान लीटी थी। साइरस भी इसी आप से सार्गल्य लीटा था। साइरस ने उत्तरी मारत पर तो नहीं, केकिन दिन्य के परिच्चा महेदा पर, ओ उन दिनों मारत पर तो नहीं, केकिन दिन्य पाने बोले थे। ईन मेयर के इध्यानुशार- "ऐसा प्रतीत होता है कि साइरस ने पारोपनिसस (इन्तुइस्ण) को भारतीय लातियों पर अधिकार कर लिया था। कानुला की घाटी पर—विशेषकर नोपारियें पर—भी उत्तरस अधिकार स्थापित हो गया था। खुद दारा भी किन्य तक बहु आवारा था।

से मध्यसागर तक जितने भी प्रान्त थे, राज्य को सबसे अधिक आय इसी से होती थी। अपने एक समुद्री अफसर के नेतृत्व में दारा ने सिन्ध नदी के मार्ग की उसके सुद्दाने तक जाँच पड़ताल करने और फिर समुद्रतट के सहारे फारस की खाड़ी के सिरे पर लीट आने के तिए एक बेदा रथाना किया था। अपने अख-राखों के यल पर उसने सम्भवतः सिन्ध वेसिन से समुद्र तक के समृचे प्रदेश पर अधिकार जमा लिया था।

फारम के राज्य का अधिकार-सेत्र, प्रत्यत्ततः सिन्ध की धादी तक सीमित था और अनेक पीढ़ियों-एक शर्ता से अधिक तक-कायम रहा। न तो उसका विस्तार पूर्व के रेगिस्तानी पदेश तक हुआ, न गंमा की घाटी तक उसके पाँव फैन सके। लेकिन फारस के अन्य एशियाई प्रान्तों-हिरात, आर्कोशिया, गधारिया ( उत्तर-परिचमी प्रताद )—से यह भिन्न या। दारा उतीय ने, एकेमीनियन राजवश का व्यन्तिम राजा या-ईसा से पूर्व ३३० मे, भारतीय सैनिकों को साथ लेकर सिकन्दर महान् के विरुध युद्ध किया था। इम युद्ध में दारा कृतीय सारा गया श्रीर क्षिकन्दर की विजय हुई। पश्चिमी पंजाब और अफगानिस्तान के अधिकार में होने के

कारण भारत में फारस का प्रभाव वढ गया। फारत का प्रभाव फारल के मीने के सिक्के—दारा के नाम पर

जो दरिक कहलाते थे-शीर चाँदी के भी

सिक्के, भारत में चलते थे। फारस को लिपि के प्रवेश के कारण भारत में एक नयी लेखन शैली का चलन हुआ जो आधुनिक अपनी और फारसी की तरह दायें से बाय को लियी जाती थी-पूर्व प्रशाली के अनुसार वार्य से दायें की नहीं । इसकी वर्ण-माला के अवर धुमावदार थे, इसलिए यह लिपि 'सरोध्रि' फहलाती थी।

फारस के भवन-शिल्पियों ने भारत की भवन-निर्माण कला पर अपना प्रमाय हाला । सौर्य मम्राट् चन्द्रगुप्त और अशीक के काल

• ये लेख हैं—(१) बाहरनान शिला-लेख, काल देख से पूर्व ५२०० १८ । तेईस अधिकृत प्रान्तों की बो स्वी हसमें अंकिन है उसमें मान्त का उल्तेख नहीं है। (२) पर्वेषोलिस का चित्रालेख-ई॰ पृ॰ ५१८-५१५ में र्शकत, बिसमें हिन्दू (पताब मदेश ) का साप्ट उल्लेख है। (३) नक्ये

में इन प्रभाव ने और भी जन्तेसर्भीय रूप धारण कर लिया। इस काल की कवित्रय उमारतों को निश्चय ही ईराजी कारीमरों से बनवाया गया होता। कुछ विद्वानों का यहना है कि मीर्यन्दरवारों की पटना इंगनी होती थी और एक विद्वान का दो यहाँ दक कहना है कि मीर्य बरा, मुलना ईंगानी आ खार कारन्तु मन का अनुतायी था। ईमा के पूर्व २५० के लगभग कार्स का साम्राज्य बहुत कमजोर

हो गया। उसकी खब्बदाया में रहने यांसे क्तिने २—निक्रदर मा ही बान्त अपने को सुक्त करने वा बीड़ा उठा चुक आक्रमण थे। सिन्ध का परिचर्मा पहाड़ी प्रदेश और पंजाब

विभिन्न जातियों जी राज्यों के जायसी संपर्य का जाता हो ना यह थे। सिकन्दर ने दारा नृतीय पर विजय मात करने के बाद हिन्दु जुरा के बन्दर में स्थित चैिक्ट्रया पर अधिकार जमा किया और कारस के समूचे भानाज्य का स्वामी जन गया। अपने नाम पर उसने, आज के दिख्यों अफगानिस्तान के प्रदेश किया ने का स्थापना की जो आज कंघार कहनाता है 'यह सुनानी विजयों की पहली कड़ी थी जिसे सिकन्दर ने शुरू किया था।' ईसा से पूर्व देनह में सिकन्दर ने यही से उस पहाड़ी दीचा —पर्वेतमाला —ो पार किया था जो दसके और का सुन की पारी के घीन, यहिन कहना चाहिए सिन्य के प्रदेश के बीच — किया थी।

दमके पार सिकन्दर ने हिन्दुकुश पर जपने खपिकार को हद किया, और काबुल की पाटी के उत्तर में स्थित पहाड़ी प्रदेश पर (ईसा से पूर्व दरम-५०) खपने पांच अच्छी तरह से जमाए। मय उसका खगला कदन शिन्ध के प्रदेश की कोर दरा।

पश्चिमी पताब पर उन दिनों हो शांकरात्तों ः । राज परते थे—एक तच्चित्रता का राजा जो किम फेडम पंजाब की मिनी पार किन वहांच को दूरी पर स्थित था और दसरा मीडीयजाविकाल आर्थ स्थारनीय राजा एन

पुस्तम में दारा के मध्यरे पर क्षांत्व लेव, प्रश्प दं० पू०, जिनमें भारत स उन्होंन दे। रन लेवी के अनुवाद दारा नी भारत विषय का वाल दंवा से पूर्व प्रदास देवलें आखात होना साहिए। देविक वैधिक दिश्ते आप रुदेवा, मा। १, एउ ६५४ थ

<sup>&</sup>quot; दी: बी गानर वर लेल भारतीय इतिहाल के जसनू-काल ये नरमप



जिसे यूनानी लोग पोरम कहते थे। पोरस का राज्य फेलन और चिनान के बीच स्थित था।

वस्तिना का राज ज्यपने प्रतिद्वन्दी गंजा पुरु से दस्ता था। अभिसार के पहाड़ी सरदार से भी वह दबा हुआ था। अभिसार का प्रदेश उत्तर दिशा में, स्वात की चाटी में, स्वित था। इसलिए सिंघ पार करने से पहले ही उमने सिक्नदर के मामने, ज्यास समर्पण कर दिया। ईसा के पूर्व देद६ के प्रारम्भ में मिकन्दर वस्तिना पहुँच गया। यहाँ के राजा ने गईन मुका कर उसका स्थानत किया, जीर रसद और हाथी उदारता के माथ उसकी भेंट की।

तत्तरिक्षा के बाद व्यक्षिसार के राजा ने भी व्यादम-समर्पण कर दिया। चिनाव के उत्तर में स्थित पीरवो के एक मरदार ने भी इसी ब्रास्क ममपेण के रास्ते का व्यनुसरण किया। लेकिन राजा पुढ जा कर पदा कि बिना गुढ के यह मिठ-दर के व्याने नहीं मुदेगा मेसाम के तट पर उसने कपना पड़ाव डाला और व्यादमणकारी से मोर्चा तने की प्रतीक्षा करने लगा।

मिंकंचर चतुर था। दूर पर, नशे के जुकीते मोह की खाइ में, बह चुपचाप दूनरी छोर निक्रत गया छीर पुरु से भेलम का पुष इसकी गुठभेड़ एक ऐसे मैदान में हुई जो काफी वें या रखीर जहाँ पुरु की सेना धामनी से ऐसरे नहीं बदल मकती थी। पुरु की सेना धामप्राय भाग हाथियों की सेना का या छीर स्थान का तानी के कारण वह विराव में पड़ गया। शतु की अहवारोही मेना दुर्भेख थी खीर उमके आक्रमणों

में १६१५ हैं० के० कि खार० ए० एत० में देलिए। इसमें चन्द्रगृत मौर्य को परधी नतादा गया है और उद्भात को पारदी होने वा द्वार रिया गया है। निर्मेट सिम्म, ए० बी० कीम, और एक० डनल्यु टोमस खादि लेपक हम बातों की ठीक नहीं सम्भाने। ये लीग मौर्यों के पूर्वन पारधी नहीं मानते। प्रारंभिक मानतिय स्थाक्ष्यकला पर पारधी-प्रभाव राष्ट्र है। उत्तर काल में —पुद्र बाल के सम्बादी-प्रला में —पारधी व्ला की मिलता है। देलिए दो० खार० ए० एक० १६१२ हैं० पू० १६८-१४३ और २६४-६६ राषा १६१५ हैं० पू० ५०० ८०२

ने पुरु की रथ छोर हाथियों से मुसिक्विस सेना की परास्त कर दिया। छाठ घटे तर घातक युद्ध चलाग रहा। पुरु के सभी हाथी या तो मारे गए या पकड़ लिए गए। स्थ नण्ड हो गए छीर तीत हजार घाडसपार और १२००० पेंदल कैनिक खेत रहे। पुरु अन्त कर युद्ध क्षेत्र में डटा रहा और बन्दी नामक सिसन्दर वे सामने ले जाया गया। उसकी चराहुरी और खद्मुत साइम से प्रमानित होकर निकन्दर न उसे न केंग्रल गुक्त कर दिया गरन् उसे उसमे राज्य भा गायिस कर दिया। (फेलम का युद्ध, जुलाई, ईमा से पून ३२६) अ

श्चन पतान में ऐसी कोट शक्ति नहारह गई जो श्वाकतस्युकारी का युद्ध खेन म स्थुल कर मुक्तिन्ता करती। श्वभिमार पहले ही श्वात्म समयेस कर शुका था। श्विनान के पूर्व को श्रोर पहाडि में के श्वरस्था के निकट वह नहां जार इसके नाव राजी के निकट कवाई श्वाहे जाति के एक महत्नपूर्ध मधराव्य को परास्त किया। उनके हट मार्चे शागल पर पुक की महायना से जो श्वन सिकन्दर की श्वाना सेना होना हकर मनद करता था सिकन्दर ने श्विकार कर लिया।

जब मिकररर ज्याम नदा के तर पर पहुँचा तो उसके सैनिकों न चार प्राप्तक चागे पढ़ने से इरनार कर दिया ज्यास स प्राप्ता

(मितहरर, २२६ ई॰ प्०)। भारत म जपनी विजय मभा पाइनित करने के लिए सिकन्टर ने बारह महान् यूनागी देवताओं की पूना में पत्थर की बारह बड़ा बड़ी देदियों का निर्माण किया और गंबी तथा चिनाव ने किर से पार करके, छोटी नीजाओं के एक बेटे के महारे, निर्म नदी के मार्ग से, समुद्र में अवैराकिया और पर का और पल दिया।

भारत के जिन प्रदेशों पर मिकन्दर ने जिलस प्राप्त को थी, उन्हें यह खपने साझावय का स्थायी खग समकता था। फलम और व्यास न यांच के समूचे जिजित प्रदेश का शासन असने पुरु का सुपुर्न कर

हिमथ लिखिन 'जली हिस्ट्री जान इन्डिया', ( जीया सरहरसा ) पुष्ठ ६६, ७४ और परिशिष्ट 'ही' और 'इ' (पुष्ठ ८२ ह१) सुद्ध के दश्य और विवस्सा तथा तिथिकाल के लिए देखिए।

दिया था। इस प्रदेश भी मान जातियाँ वसती थी। सिन्ध श्रीर फेलम के प्रदेश का शासक तत्त्रशिला के राजा वो नियुक्त कर दिया। इस प्रकार सब प्रयन्य करने के बाद सिकन्दर भारत से प्रस्थान किया। 88

सिकन्दर की छोटां नीकाओं के बेडे ने नवा-मार्ग से प्रस्थान किया। नदी के दोनों तटों पर, चेड़े के साथ-माथ, उमरी सेनाएं, दी-दो पंक्षियों वसा कर, चल रही थीं। चेड़े और सेनाओं सा रचा का पूरा प्रवन्ध था। मरुलोई छोन सिवाई जाति के शांक्षशालों जोग, जो राघी छोर सेलम-चिनाय के संगम के उपरी भाग में रहते थे, वाहर निकल छाए। गहरे युद्ध के बाद सिकन्दर की सेना ने उन्हें भागने के लिए बाध्य किया। अन्त में निज्य और पश्चनदियों का मंगम स्थल प्रा पहुँचा। बहाँ पर सिकन्दर ने अपने नाम पर एक नगार थी स्थानमा कुँ। इसके बाद, काफी ज्याने चल कर, उपरी सिन्य में रहते बाली, युशिक जाति को सिकन्दर ने पगास किया और सिन्य नदी के डेलटा-प्रदेश के राजा ने, जिसे यूनानी पाटसीन कहते थे, उसकी अधीनना स्थी रार की।

अर्थिकन्द्र पाटक नगर पहुँचा। यहाँ यह एक समुद्री पड़ावें वा निर्माण करना चाहता था। निर्माण करना चाहता च

विक्त्यर का हरादा, प्रत्यस्ताः, पिर में भारत आकर आपनी विक्रय संधी आपीस्त्री की पूर्ति करने का था।

क्याईसोई स्थियों भी तरह स्थाने साहस के लिए प्रसिद्ध ! गंगनता पर नाम जाति में उस वर्ग के लिए प्रयुक्त हुआ है जो युद्ध-पुराल सीर रण-प्रिय होने थे ।

निकन्दर का साथी सेना का कार्या भाग नष्ट हो गया। समुद्री येड़ा जब श्रोर्भुज के जल हमरू मध्य मे पहुँचा सी उसे माजूम तुका कि कारी कठिनाइयो के बाद मिकन्दर कारम पहुँचा है। विगरिस के वहाने पर सिकन्दर और वहामरल की सेट हुई।

जर सिकन्दर पनाय से था, उस मसय प्रान्यों ( यूनाना साथा से प्रासिपाई) का मासक पाटलियुत का शिक्ष प्रान्ता मारा से प्रासिपाई) का मासक पाटलियुत का शिक्ष प्रान्ता मारा साथी नहां साथा सिक्ष प्रान्ता नन्द्र था। यह सदैहासक है कि नन्द्र को सूनानियों के आक्रमण की कोई सूचना मिल सनी थां या नहीं। यह सी निरक्यपूर्वक नहीं कहा जा सकता कि उसने पतान की विभिन्न जातियों की खार उनके मरकारों की, श्वातमण्डारियों का सुनानला करने के लिए, किसी प्रकार की रोई सहायना देन का प्रयन्त किया था खाथा नहीं।

भारत में सिवन्दर के शासन की आधार उसके बेतन भीगी मैनिक थे। ये सैनिक उन नये नुगर्रा में फेन ग्र *, युनानी च्याघिपत्य* ये जिनका स्थापना सिम्न्दर न की था। उस समय ज्ञव सिर्न्दर अपनी वापनी यात्रा है नीच में था, उसके नियुक्त किए हुए चृत्रियों के साथ इन मनिकों ने निश्नासन्नात किया आर उन्हें भात के बाट खतार दिया। जाकमर रह गईथा, उसे सिक-दर की अकाल सृत्यु ने पूरा कर दिया । इस प्रशार भारत से विदा, दाने 'ये तीन वर्षों के भातर हा उसके सभी पत्रधिकारा आह सैनिक मारंगण और अधिकृत प्रदेशों से उनका राज्य समाप्त हो गया। उसकी मृत्यु के बाद शाब ही उसका साम्राज्य कट बट गुथा आर भारत का स्वत प्रता सिन्य की घाटी और पत्राव के शासक पुरु तथा तल शिक्षा के राजा को नियुक्त करने के बाद मान लो गई। यूनानी च्रिय का इटा कर श्राकीशिया मे-सिन्ध नदा के पश्चिम का-भेज । दया गया, यदापि एक मेसीहोतियाबानी पदाधिकारी, इसक जार भा अप वर्षो तक मिन्ध की घाटी में बना रहा।

इस प्रकार मिवन्दर के राज्य ना प्रभाव भारत पर, वास्त्रव में, इतना श्रीर इसी रूप में रहा कि उसने यह पेमान पर, वारी चतुरता के साथ, सफल श्रावमण किया था। घातक युद्ध के कुछ इन विस्त चिन्हों के उ्रतिरिक्त भारत के भौतिक शरीर पर वह अपना और कोई चिन्ह नहीं छोड़ गया। 🕸

निकन्दर के आक्रमण के कुत्र राजनीतिक परिणाम श्रवस्य हुए। सब से पटला तो यह कि यहाँ विभिन्न श्राक्रमण का प्रभार जातिओं में और खनेक राज्यों में जी श्रापमी मंत्रर्षे और द्वन्द्व चलते रहते थे, ये दूर हो गये।

इस तथर के कारण पंजाब में एरता स्थापित नहीं हो मकी थी। इस ऐस्थ रा फल यह हुआ कि चन्द्रगुप्त गीर्थ की अपना राज्या-पिकार स्थापित करने में महन ही मफनता मिली। स्वतन्त्र जातियी और ख़ीटे मोटे सरदारों के मंच-राडव के आरशेष पर चन्द्रगुप्त मोर्थ ने खरनी इनारन राड़ा की खीर पंजाब के प्रदेश की महान मीर्थ मालाव्य का जंग बना लिया।

दूमरा परिणाम यह हुन्ना हि उत्तर परिचम मारत और यूनानी राड्यों— नैविद्रया, मीरिया और पूर्वी मध्य मागर जो सिकन्दर फे साझाज्य फे फट-वंड जाने पर ज्वनज्य हा गए थं— के साथ राज्य-नीतिक मथा पत्रय मन्दरन स्थापित हो गए। इन सम्मर्थी फे फलानरू, समय के साथ मथाया, मांग्कृतिस सम्पर्क तथा फादीन-मदान यहां और भागत ने यूनानी कता हो। मे विशेषकर उम स्थापन कता से जो गांग्यार हन में मि अन हुई, प्रीर यूनानियों फे ज्योगिय शांच ते जी है पढ़ विशेषकर उम स्थापन

'मीरिटन होका मिकन्दर की सेना ये मिन्य से कारस तक निर्दिशेय गमन ने एक नये रथल-मार्ग की गमस्या की बहुत हुछ इल कर दिया था। तट के सहारे-सहारे एटमिरन नीम्नरपम की यात्रा ने एक नये समुद्री भाग का िंगा कर दिया था। उसकी श्रकान मृत्यु न हो गई होती तो निर्द्या थारन खाने में सिकन्दर

देलिए बी० ए- स्मिथ लिपिन अली दिन्यू आफ इन्डिया, चतुर्थ संस्तरण, पुष्ट ११०। उत बाल के भारतीयों वर विदेशी आत्मचर्यों वा बना और कैंशा प्रभार वड़ा, यह दिवाने के लिए मैथ्यू आर्नेल्ड का निम्न वदाश बहुश उत्पृत दिया जाता है :---

<sup>&</sup>quot;The I'nst boved low before the blasts; In patient deep disdrins She let Tho legions thunder pasts; And

को विशेष कठिलाई न होती श्रीर पंजाब तथा सिन्ध पर राज्याधिकार यनाए रखने की वह कोशिश करता ।'' इन मार्गों ने ज्यापारादि के सम्पन्धों को दढ़ करने में चहुंत मदद दी ।

सिन्ध की घाटी को मिकन्दर युनानी सभ्यता का केन्द्र बनाना चाहता था—ठीक वैसे ही जैसे प्रांतिषी के समय में मिश्र छीर सेल्युकिड के समय में सीरिया थे। लेकिन घटना चक्र ने उसके इगद को पूग न होने दिया। उसके अधिकृत प्रदेश और काए कुए नगर जह न पक्इ सके। इन प्रदेशों से इतनी दूर बैठकर वह इनका प्रधन्य नहीं कर सकता था। फलतः जो होना चाहिए था, वहीं हुआ। अधिकृत भारतीय अदेश उसके हाथ से निकल कर स्वतन हो गए।

## छ्ठा परिच्छेद

मीर्य माम्राज्य और तस्कालीन सामानिक, धार्मिक और आर्थिक परिस्थितियाँ

मितन्यर ३६६ ई० पू० तक मिकन्दर के पॉथ व्यास नदी तक फैन गये थे खीर, कुछ काल के लिए, इस बात यन्त्रगुन मीय का ग्यारा उरपन हो गया कि कही मध्य देश भी का सारा-काल उम के हाथ में न चला जाए। उत्तरी भारत के निए, मीनाग्यका, इन तरह का कोई एनरा नहीं उराज हुड़्जा। जा भी हो, यह ग्याना केवल एनरा ही रहा खीर जितनी तेज गित से यह वरज हुड्डा था, उननी हो तेजी से यिलान होगा खीर सिकन्दर आगे बढ़ता तो इममें सन्देह है कि नन्द उसका लोहा लेने मे सफल हो पाता। जून, २०२ ई० ए० में सिकन्यर की छुए हो पढ़े की उनकी छुछ के साथ हा-साथ, शांप्र हा, भारत नथा भारत-गर क इसक स्वशं मी सामाजि हो गयी, और उसकी भीमोहोन्यन अधिकृत सेना मिन्म की चाटी में स्व गई—विदेशियों के प्रति भारतवासियों की प्रणा और विद्रोह ने उसे कहीं का न छोड़ा।

इस प्रकार, ईमा से पूर्व ३१० तक, मिक्ट्डर के यूनानी तथा मैमोडोनियन प्रतिनिधि, और उनके भारतीय मिक्टराजा—पुरु और तत्त्रशिला-सभी काल के गर्न में पहुँच गए। मैसोडोनियन ध्याधिरस्य का जो थोड़ा-बहुत अवशेष था, चन्द्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व ने उसे भी उत्तर-पश्चिमी भारत से पाताल-लोक में पहुँचा दिया।

चन्द्रगुप्त मीर्च का जन्म निस्त श्रेणी में हुआ था। नन्द्-राज-वंश

की एक रदोल के गर्भ से उमने जन्म लिया था। चन्द्रगुप्त मोर्ग का भारतीत विद्वानों का मत है कि उमका उपनाम अभ्युत्थान मौर्ग, सुरा नाम की रखेल से मना है। किन्दु पाली प्रन्य महावंश के अनुसार मीर्य शाक्य-जात

को एक उपराज्या थी। विष्यहालीयान के मोरिय लोगों का उरहेतर हमें मिलता है। सम्भव है, मीर्च उन्हीं का दूमरा रूप हो--या वहीं मीर्च हों। अ

विदेशी राज्य के विकद्ध उत्पन्न प्रतिक्रिया का—चृत्या श्रीर विदेश का—चन्द्रगुम मीर्य ने नेतृत्य किया श्रीर विदेशी राज्य के चिन्ही का श्रन्त करने में उसने सफलता प्राप्त की । इतना की नहीं वरम् चन्द्रगुम ने नन्द के उस राज्य की भी सप्राप्त कर दिया जी सरोगवरा सिकन्टर के हाथों नष्ट होने से वच गया था।

कहा जाता है कि चन्द्रगुप्त ने बन्द राजा को, जिसके यहाँ वह सेना-नायक के यह पर नियुक्त था, अवसन कर

नन्द-त्राय का पतन दिया था। अप्रसन्नता का कारण सन्भवतः यह या कि नन्द से असकी प्रजा श्वसन्तुष्ट थी श्रीर असन्तोप के इस बाताबरण में चन्द्रगुत ने मोरिय या मण्द जानि

श्वसन्तीप के इस वातायरण में चन्द्रगुत ने मोरिय या मधूर ज के लोगों को प्रोत्साहन चीर बढ़ाया देना शुरू कर दिया था।

इतको सम्मायना प्रविक मण्डून होती है कि मौर्य किमी प्राचीन भृति ना नाम हो। यूनानियों में भी 'मोरियहर्श' होती का उल्लेख मिलता है। यह महावंग्र के मोरिय बाति का हो यूनानी स्थान्तर हो सबता है। (देशिय 'रिकास हिस्से प्राप्त शन्दिना', मांग र, पुष्ट ४००)

दिन्तिक हिन्दी त्याफ इन्डिका, मान र, वृष्ट ४००)
एक मध्य कालीन अनुभृति के अनुभार भीवें वरिवार सूर्व यंश्री चित्रवी
में से था। एक जैन मन में चन्द्रगुप्त की मग्द्र-नोपक नामक एक गाँव ने
अधिकाता की बन्दा का पुत्र बनाया गवा है। अतः "यह मिह्नित रूप ने
माना आ मण्डा है कि चन्द्रगुत भीवें चनित्र आति मान-अर्थात गीविन या मप्द आति में उनने बन्म लिखा था।" हिन्दान में चन्द्रगुत मीवें पे पुत्र प्रीर पीय-जिन्द्रभार और अधीक की-खंबी नगवा गया है। (देलिए गव भीविग किलित चीनोटिक हिन्दी, पुष्ट २१०) नन्द के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए चन्द्रगुप को विद्या गुप्त नामक एक ब्राह्मण ने उकताया और प्रेरणा दा। यह वहीं ब्राह्मण या जो कींटिल्प ऑह चाण्डक्य के नाम से शिसद्ध हैं। यह नन्द्र विरोधी ब्राह्मणों के असन्तोप का शितिथि था। एसा शतीत होता है कि सुराहितों का कन्द्र जैसा वे ज्याना अधिकार सममते वे से सामा नहीं करना या जार उमने चाण्डक्य के साथ अपमानपूर्ण व्यवहार किया था। यह भा कहा जाता है कि चन्द्रगुप्त ने इस इराहे से सिकन्दर से भेट की थीं कि नन्द्र के पनन में सहायता होने के लिये उसे तैयार किया जाए। कि लिकन यह इसक्द कि युनानी भी नन्द्र की तरह निरक्त नया नद्द हैं, उसने होनों के नाश्च मा निरुष्य कर लिया। पुराष्ण और जैन यथा में नन्द्र और चन्द्रगुप्त भीये के युद्ध के अनेक प्रयास मिलते हैं जिनमें सेना की सामूहिक हत्या हे साथ नन्द्र को पराइय का इक्तेय किया गया है। ही

मीर्य साम्राज्य ने प्रारम्भ से हमे अपने इतिहास वा घटना तथा विधि-बद्ध विनर्ण मिलता। इन्द्रगुप्त मीर्य श्रोर श्रशीक के महान्

 विदन और सूटार्क के जनुसार विष्टन्दर से भट करने के समय चन्द्रगुप्त निरा लड़का था और विष्टर ने, चन्द्रगुप्त की तुस्वाइस पूर्ण वायों से उचेवित होकर, उसका विर उतार केने की ध्राका थी थी।

भ नन्द ने पतन में लिए चन्द्रगुप्त ने अपना पहला प्रवास विकाद में आक्रमण से पहले किया था। मुद्राराव्य नामक सम्भ्रत नाटक में अनुसार (यह नाटक हैंगा की वातवी शती में या सम्भ्रत हसे भी पहले लिला गया था।) चन्द्रगुप्त एक गया राज्य ना अधिदाता था और दस कार्य म स्थाय में मिलाय प्रदेश के पर कार्य राज्य ना अधिदाता था और तर कार्य म स्थाय में मिलाय प्रदेश के पर कार्य पर आग्रामण किया और नन्द की हत्या कर उसकी राज्यानी पर अधिकार कर लिया। चन्द्रगुप्त के प्ररेश कर चालाक्य में प्रवास कर स्थाय स्थाय कर पर सामक में प्रवास कर लिया। चन्द्रगुप्त के प्ररेश चालाक्य में प्रवास कर किया। चन्द्रगुप्त के प्ररेश चालाक्य में प्रवास कर लिया। चन्द्रगुप्त के प्ररेश चालाक्य में प्रवास कर कार्य की हत्य कर पर वाला गया, नन्द ने स्वाममक प्रन्नी राज्य में आहत समर्पण कर दिया। बुख जन्म विद्वानी में जनुनार पर्वटक या तो राय वोशन अध्या उत्तम प्रवास की है, क्योंकि यह नाटक सच्ची प्रदासों और परम्परा पर आधारित है।

्रे मीर्य राजाओं व शासन काल सम्बन्धी विधियों का आधार निश्चिन भीर समिरिग है। सेल्यूबस निरेटर बिसके समक्ष लीन शंजा सन्द्राके सो का व्यक्तित्र खीर उनके महान् साम्राज्य के सम्प्रन्थ में तत्कालीन साहित्यिक तथा खन्य उत्क्राट सामग्री और पुष्ट प्रमाण जो जाज उपलब्ध हैं, मीर्य इतिहास और घटना क्रम की निरिचत आधार प्रदान करते हैं और साथ ही उसे ऋत्यन्त रोचक बनाते हैं।

नन्द के पतन और पजान के मुक्त हो जाने के बाट चन्द्रगुप्त ने अपनी उत्तर भारत की विजय को सम्पूर्ण किया

परसे हुए जेनरल सेल्युकम निनेटर के विरुद्ध-

चन्द्रगृत का जिन्य- श्रोर उसके राज्य का विस्तार सौराष्ट्र-काठि जिस्तार वाबाड प्रायद्वीप-तक पहुँच गया। सिकन्दर के

जो समृत्रे परिचमा एशिया का स्वामी बन बैठा या और जिसने सीरिया स्थित एन्टिप्योक से राज करना शुरू किया था—चन्द्रगुप्त ने गुद्ध छेडा। इस समर्थ में (२०३ ई० पू०) सेत्यूक्स को, जो भारत तक वढ आया था, पीछे हरना पडा और कायुक्त की पाटी और कायुक्त के पाटी को पड़ के सामने समर्पित करना पडा। डाक्टर सिमय के ग्रन्द्रगुप्त के सामने समर्पित करना पडा। डाक्टर सिमय के ग्रन्द्रगुप्त ने जो प्रदेश चन्द्रगुप्त ना समर्पित किए, उनमें आयोना वे चार जुरूरी प्रदेश—(हिरात) आर्केशिया (कथार), मेडोशिय (मकरान) और पारोपनीसदाई (मानूज)—मिन्मित्त थ। गुनानी लेपकों ने इन दोनों सन्नार्टों के चाच विवाह-सन्नार और भारतीय सन्नाट्ट हारा ४०० हाथियों की भेट का भी उल्लेख किया है।

समूचे उत्तरी भारत और सिन्ध नहीं के उस पार के प्रदेशों की

निजय व आंविरिक्त सगम काल वे छुज तामिल हिल्ला पर निजय प्रधा में इस धात का उल्लाय है कि चन्द्रगुप्त ने केंग्रण सं, पश्चिम तट के मार्ग और कावेरी नदी की चाटी से होते हुए तिनेयन्ती का सुदूर प्राहियों तक, तामिल प्रदेश पर भी जा कमण किया था। इस सेसूर से श्री छुज शिला लेगी

प्रदान पर भाजा ने स्वा किया था। क्षित्र सुर्देश में स्व कुछ रिश्वा धाना स्यानियों न उल्लेख किया है, चन्द्रगृत से है। इसी मकार चन्द्रगृत से वीन प्राचित्र के विद्या चार प्रत्य स्वानी से तिया चार प्रत्य स्वानी स्वानी की स्वानी की स्वानी से से विद्या की सिन्दी के निष्टिय किया सिन्दी के सिन्दी के निष्टिय किया सिन्दी के सिन्दी के

भौर्य इतिहास की इस महत्वपूर्ण घटना के लिए जाक्टर एस० के०
 श्रायगर लिमित 'दि विमिनिंग श्राप साउथ इन्टियन हिस्ट्री' के दूसरे

से यह प्रमाण मिलता है कि चन्द्रशुप्त ने उत्तरी मैसूर में राज्य किया था। प्लूटार्क के कथनानुसार चन्द्रशुप्त का राज्य समूचे भारत पर स्थापित हो गया था जिसका कार्य यह है कि प्रथम मौर्य सम्राट् ने विन्ध्य-भारत का कांचिकांश भाग विजय कर लिया था।

यूनानी शासकों से चन्द्रगुप्त का सम्बन्ध मित्रतापूर्ण था। सेल्यू-कस की ओर से उसके दरवार में एक राजदृत—

मेगस्थर्नाज् का सेनस्थनीख—कावा था। भीये दरवार में मेगस्थ भारत-यर्णन नीज कई वर्षों तक रहा। तकालीन भारत के जीवन का उसने वर्णन किया है। यद्यपि उसका प्रम्थ, श्रपने सम्पूर्ण रूप में जाज उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन बाद के

मेगस्थलीच ने चन्द्रगुप्त की राजधानी पाढिकानुत्र का अच्छा वर्णेत किया है। मीर्थ शासन पद्धति का उसका वर्णेन उपलब्ध परिच्छेद को देखिए—प्राक्रमणकारियों ,के श्राप्तम दस्ते में कोरसर आति के रण-प्रिय लोग में। स्नाक्रमणकारियों के लिए 'बाग्न मीर्थ' शन्द ना प्रयोग किया गया है।

 मेगरथनीज में विवेक बुद्धि की कसी थी। इवलिए उनके वर्षन में दूखरों से प्राप्त गलत एवनाएँ मिलती है। लेकिन को वार्ते उनकी अपनी ऑलों देखी हैं, उनका वर्षन उनमें पूरी सच्चाई के साथ किया है।

मैगश्यनीज के व्यक्तित्व के बारे में प्राचीन शामग्री बहुत है। कम प्रकाश बालती है। उनकी इन्हिका चार मार्गो में लिखी गई थी। लेकिन उनका एक मार्ग भी अपने पूर्व रूप में आज उपलब्ध नहीं है। इसाबे एरियन, डिकोर क्षेर राजदानी नैते कुछ प्राचीन केखनें ने मेगण्यनीज भी इन्डिका के उद्धर्यों का उपयोग किया है लेकिन इनमें से भी कुछ ने मूल मंत्र से उद्धर्या नहीं लिए, न ये मेगश्यनीज को अधिक निश्चनिकी समफ्त थे। किराय नहीं लिए, न ये मेगश्यनीज को अधिक निश्चनिकी समफ्त थे। किराय नहीं लिए दूर सुवानी लेखक ने अन-कवाओं को ऐतिहासिक तथ्य मार्ग लिया है, इसके बिवा यह भी सन्देह किया जाता है कि उसका वर्णन स्वय अपनुस्त नहीं है। यह घोड़े ही दिन मार्ग्य में रहा और इस असे में यह प्रमान नहीं या कि वह देश के लोगों के बारे में, उनके आवार-निचार कोरब्बन हार के मार्ग में, पूरी और सह प्रमान नहीं प्राप्त में में, पूरी और सह सानामार्गी प्राप्त करता। पाठलियुन वह सम्भवत: ईसा से मूर्व ३०२ और रहम्म के बीच गया था। जो भी हो, मेगस्व

है। गंज दरवार के जावन श्रीर आचार व्यवहार का चित्र भी श्वन्टा दीचा है। उससे जो ब्रह्मुर बुटियाँ या अभाव रह गए हैं, उनकी पूर्ति कीटिल्य के श्वर्यशास्त्र से हो जाती है।#

्षंटिल्य जो चाणुस्य और जिल्लुसुम के नाम से प्रसिद्ध हैं, मझाट्का मन्त्री था। उसने अपने कांक को राज-

र्गोदित्य न अर्थ त्र्यवस्था का मेद्धान्तिक चिवेचनः किया है। इन्हीं गाय मिद्धान्तों पर चल कर उसमे अपनी नीति को सफल बनाया होगा। इस अथ का अध्ययन एक

र्राष्ट्र विशेष से विया जा मकता है—युनानी निरीक्ष में के वर्णनों में कहाँ तक और रिस रूप में इसवा मेल राजा है जीर कहाँ विरोध है, इस प्रकार का तुलनात्मक अध्ययन उपयोगी निद्ध होगा।

चीन श्रातुश्रुति के श्रातुमार∙चन्द्रगुप्त ज्ञेन था । उत्त्र भारत में जय भारी श्रीर तम्बा व्यक्तल पढ़ा तो सिंहासन ॄत्यागण्टर

नीज के पर्धनी का इम, अन्य प्रमाणों के साथ, आवश्वकतानुसार उपयोग कर वक्ते हैं। देखिए में फेल्डल की मृभिका जो उन्होंने एन्सेस्ट इन्टिंग ऐक डिस्काइन्ड बाई मेगस्थानीज एन्ड एरियन नामक पुस्तक में लिएतो है। साथ भी- आर० आर० कृत मौर्यन पालिटी परिच्हेंद पहला लएड तीन भी देलिए।

\* प्रयंशास्त्र मानन के मीतिक जीवन से सम्भ्य रेलमा है। इनमें गाननीत शासन श्वस्था का विवेचन किया गया है न्यों कि, जा सांधारण की मलाई हुसी में है कि वह शानित ने छाम रहे ज़ीर खशानित उत्तर नरने वालों के समाज के अलान कर दिया जाए अथवा दशह खारि देकर उनना सुपार किया जाए। गत्र में व्यवस्था के विभिन्न प्रातों पर—राज और उससे करें ने पर, प्राप्ती गण तथा अन्य पदाधिकारियों पर, शासन सम्मर्थ विभिन्न किंगाों पर, ज्यायालयों के सञ्चालन पर, कर के समह और राज पर, पर राज्य के पूर्व राज्य के साव स्वान्यों पर, शासन समाज शास हिम्मर्थ के पूर्व राज्य के साव स्वान्यों पर, इस मान में महारा पर, पर राज्य के पूर्व रोग का विवेचन किया गया है। मेगरवनीज जान का कि शास पर, उस काल के राजनीतिक जीवन पर भी इसने अपना अकार महारा पर, उस काल के राजनीतिक जीवन पर भी इसने अपना अकार पर साव है और उनके सुख्य है। मेगरवनीज जान कार पर प्राप्त है। दोग इसमें भी है—यहाँ तक कि अपने उदेश्य की पूर्त के लिए हर प्रमार की तिकहम और पोरा-चई। में इसम जायन माना माना किया की साव स्वेच में इसमें अपनी उपनीतिला है जिससे के हैं इन्कार नहीं कर साव

राष्ट्रमुन में शासन वह भिद्ध हो सथा श्रीर बैंनों के महान् पुरोहित पा शान भड़बाहु के नाथ मैसूर के पठाही प्रदेश की श्रोर चला नया। वहाँ कुछ दिन जीवित रहा अन्त में, मृत्यु पर्यन्त अनशन कर, जैन निर्देशित परिवाटी से शारीर

स्पात किया।

सम्भवतः ईमा से पूर्व २६८ के सतमग्र बन्द्रगुत का शामनकान
समात दुंखा और बनके बाद बसके पुत्र विन्दुमार ने—जो शमित्रपात के नाम से प्रसित्त हुन्ना—गाज की बातरोर प्रदेश की। पुराशों
के ज्युमार बसने पर्चास वर्ष तक राज्य किया। मिल बीर सीरिया
के युमानी शासकों से वसके सम्बन्ध मित्रतापूर्ण वेते रहे। सेल्यूकम
के याद सीरिया का शासक पन्दिन्द्रोंक सीटन था। दसने व्यवता
राजदूत ठीक वेसे है। मारत भेजा था, जैसे सेल्यूकस ने मेगस्थनीज
को भेजर था।

विन्दुमार की शासन-व्यवस्था और विजयों का कोई विशेष विवरक प्राप्त नहीं है। कुछ विद्वानों का मत है निन्दुमार के समय में भी चालक्य कुछ दिनों तक मन्त्रों पद का निर्वाह करना रहा। तक्षिक्ष

े चायान्य कुटनीति छीर राजनीति ग्राख ना पेष्टित या। कुछ विद्वानी ने उत्तरी तुलना मैनवाबिको से की है। केकिन यह तुलना कुछ श्रविक सगत नहीं मालूम होती। कीटिल्य के दिखानती ना उत्तरे बाद में भी श्रमेक भूगी तक राजाध्यों तथा राजनीतियों हारा पालन होता रहा श्रीर उदका श्रमेशाळ ग्रावन नायों में पम-मद्श्वक का नाम करता रहा।

एक विदार्त के मत में तो शर्यशास्त्र राजनीतिक शान का निवोह है। यह प्रत्य इतना प्रक्षिद्र हुआ कि चायबय का नाम राजनीति-विशास्त् का पर्यावशाची हो गया। दिख्या के एक 'राष्ट्रहूट' राजा को एक शिला-लेख में 'चतुर्वादी चायक्य' के विशेषण से विश्विषत किया गया है।

यर प्रय बहुत दिनों तक दुर्लम रहा। तीछ वर्ग पूर्व हकको एक प्रति वा पता मैस्र के टाक्टर ऋर० स्वर्म ने लगावा। उन्होंने हकका सम्याटन भी किया। तब से हुत प्रय को लेकर काली स्थादित रखा जा खुका है ! देखिए पार्म कुत के हिन्द अर्थवास्त ; एन० एन० लॉकत स्टडीज हन एन्सेट पालिटों आशी एस्ट शिमट संस्करण ; और एस० सी० बन्दोपास्मार कर्न कीटिटम, माना १। के राजा ने बिन्दुसार के शासन के प्रति विद्रोह कर दिया। बिन्दुसार ने श्रपने पुत्र श्रशोक की भेजा। उसने विद्रोह शान्त किया। जो भी हो, बिन्दुमार ने श्रपने पिता के साम्राज्य को छित्र-भिन्न नहीं होने दिया, श्रपितु उसका दित्तिण तक विस्तार किया। डाक्टर स्मिथ कि कथनातुमार २०३ ई० पू० में उसकी मृत्यु हो गई श्रीर उसके बाद उसके पुत्र श्रशोक ने राज्य सिहासन को सुशोभित किया।

धर्म विजयी चरोक और उमके सत्कार्यों से हम सभी परिचित हैं। देरा थी जनता के हृदय में असने खपना ऋरोक महान स्थार्थ। स्थान बना लिया है और उसका नाम

अशहर तथा अद्या के साथ विया जाता है। उसके

व्यक्तित्व के चारों ओर तरह-तरह की कहानियाँ किन्यदिन्यों एकत्रित हो गई हैं। इन किन्यदिन्यों और उसके धर्म तेरों और अपदेशन्यों के सहारे हम उसके जीवन का विश्ववतीय युक्तित जान सकते हैं। इस सामधी के द्वारा हम यह भी जान सकते हैं कि मानय-जीवन के सन्ध्यय में उसके क्या विचार थे; किन मिद्धान्यों और आदर्शों का वह पालन करना था।

सम्राट् खरों)क के साथ सम्बद्ध खारुवानों के दो स्रोत हैं—पर्क सिंहतीय श्रीर दूसरा उत्तर भारतीय। वे खरोंनेत सम्बन्धी खारुवान खाँच नतर उसके प्रारंक्तिक जीवन पर दन्तनभुगरें छाप है, तेषिन उनका घटाटोप उसके खाँदेरा

पत्रों और धर्म लंदों के प्रशास के सम्रुत महुत कुछ संतुत्तिन हो जाता है और एक स्पष्ट चित्र हमारी ऑंदों के सामने आने लगता है। इस प्रकार सम्राट्के हर, इसके जीवन और उसके मर्च स्पर्ट हो जाते हैं। तब कर्मा आह्या में और उसके अपने धर्म लेखों में विरोधामास हिराई हैना है, तो यह प्रस्तक है कि उसके धर्म-लेखों को हम अधिक प्रामाणिक स्नाकत

कीय ध्येर बिन्टर निट्ज की सुविद्ध विद्यानों की पारणा है वि द्यार्थ धारन भीटिस्य में रहल से सम्बन्ध रखता है। इसे चन्द्रमुस के मन्त्री भीटिस्य भी रचना सम्बन्धन यसता होगा। इसका रचना बाल, उनके कपनायुक्त, देश सन भी दूसरी या तीसरी घती ही समता है। यक दूसरे विद्वान साला की करना है कि कीटिस्य सम्भवतः आध्यापिका जगता नी वस्तु है—उसने धिंग समार में कभी कीई श्वादिसन नहीं रहा।

इस आधार सूत्र का सहारा होने की अत्यन्त आवश्यकता है क्योंकि मिहतीय और उत्तर-भारतीय शाख्यानी में विरोधाभास दिखाई देता है।

सिंहत के आक्वानों के अनुमार अशोक ने अपने पिता की मृत्यु होने पर सिहासन पर अपना अधिकार कर श्रशीर वा राज्या- लिया। इससे पूर्व वह उज्जविनी का शासक था । एतराधिकार के सम्बन्ध में उसका रोहरा खपने सौ माइयों से कगड़ा हुआ। उनका विरोध

दूर कर और अपने यहे आई सुपीम या सुमन की पराजित कर उसने चन्त्रेन के सिंहासन पर अधिकार कर लिया।

**इत्तर-भारताय श्रनुश्रुति के व्यनुमार श्र**शोक नस्रशिला की राज-व्यवस्थाका ठीत करने के लिए जेजा गया या तब वहाँ का शासक वसका बड़ा भाइ था आर शासन-ज्यवस्था ठीक न होने के कारण प्रजा ने क्सके विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। इस विद्राह का शान्त करने चार शाशन व्यवस्था की संभावने के लिए श्रशाक तत्त्वशिला गया श्रीर इसफे भाद, अपने विता की मृत्यु होने पर, उसने सिंहासन पर आधिकार कर लिया। बहु भाई से अशोक का संघर्ष हुआ। ऋौर इस सघपं में यहा भाई मारा गया।

इस प्रकार दोनों अनुश्रुतियों में भाइयों से अशोक के संवर्ष का चल्लेख मिलता है और हम इसे प्रामाशिक मान सकते हैं। इसके श्रांतरिक अशाक के बाद धर्म में दीवित हाने से पूर्व के कूटनाति-पूर्ण जावन सं सम्बन्ध रहाने वाली ऋतुशुंतयों में मतभेद मिलता है। सब तो यह है कि इन अनुश्रुतियां का स्नोत बीख मिलु थे। अपने धर्म की शेष्टता दिखाने के लिए उन्होंने अशोक के बीद धर्म प्रहरण करने के पहले जीवन की काले रग से चित्रित किया है और बाद के जीवन की ऊपर उठाया है। ऐसा करके उन्होंने यह दिसाने का प्रयान किया है कि बौद्ध धर्म बुरे चरिश्रों की सलश पर ले जाने की कितनी समता रखता है। उनके कथनातुसार यह बौद्ध धर्म का ही प्रवाप थाँ जो चड-अशोक धर्म अशोह में परिवर्तित हो गया।

अशोक के शासन-काल के मध्य के लेखों से पता चलता है कि वह अपने भाई और वहनों का भरसक ध्यान रखताथा और अपने बच्चों की प्वार करता था -वड एक सहदय सम्राट था।

नवीनतम गणना के अनुसार सम्राट अशोक के राज्यरोहण का ममय २७३ ई० पू० से पहले होना चाहिए। श्रशोक के शासन- लेकिन गुज्याभिषेक उसके गद्दी पर बैंडने के अरुपात करावार साम प्रमाण स्थाप की स्थाप की स्थाप की स्थाप स्थाप

ब्राह्मण प्रथो के अनुसार ऋशोक का राज्य ३६ या ३७ वर्ष तक रहा। सिंहलीय बीढ गंथों के अनुसार अशोक का राज्याभिषेक बौद्ध की मृत्यु के २१८ वर्ष बाद-- अर्थात २१६ वें वर्ष में-- हुआ। ते किन यह एक ऐसा तथ्य है जो हमें बीद फे निर्वाण-काल का निर्माय करने में तो सहायता दे सकता है, स्प्रशोक के राज्या भिषेक-काल का निर्माय करने में नहीं। छाशोक ने—देवानामित्रय, स्त्रीर 'वियादासी' या प्रियदर्शिका की उपाधि ग्रहण की थी। एक की ह्योहकर उसके जितने भी धर्म लेख या आदेश पत्र हैं, उन सब में सम्राट्का बल्लेम्य इन उराधियों द्वारा हुन्ना है, अशोक नाम से नहीं । राज्याभिषेक के बाद, आठ वर्षी तक, भारत के भीतर

 ग्रिहार और उद्दीसा रिसर्च सोसाइटी के बर्नेल (१६१७) में फे॰ पी॰ जायस्वाल का केल देखिए। श्रशंक के शासन-काल के झानुमानिक तिथ-क्रम का उल्लेख कैन्निज हिस्ट्री आफ इंडिया, भाग १, पृष्ठ ५०३ पर भी किया हुआ है बितना आधार यह है कि ई० दू० २५८-५७ में तेरहवाँ शिला॰ लेख ग्रन्ति किया गयाथा। इस शिला-लेख में पूर्वी मध्यसागर के पौच अमकातीन शासकी का उल्लेख है। इस श्राचार पर इस लेख का ग्रंबन-कात अप्रोक के शासन का बीदहवाँ वर्ष भी हो सकता है। इस प्रकार आधीक वा राज्यारोहण बाल दं० पू॰ १०४ होना चाहिए, २७० लक्षियेद-वाल ह न्दर-६१ बलिय-विजयं का बाल खीर ई० पू॰ २५८-५७ चीरहमें शिला लेल के अवन का समय ; २५३ ई० पूठ में बौद्ध परिषद् का कायोशन और २३७० वह में शरीर-स्थान ।

† मछरी या शिला लेख । यह सब से प्राचीन है और १६१५ में इतना पता चला था। इसमें देवानाम प्रिय उपाधि का प्रयोग हुआ है। इस शिला लेल ने उस साबे विगद का अन्त कर दिया जिसके अनुसार यह उपाधि श्रशोक के लिए नहीं बरन् उससे पहले माबाद के शासकों को इंगित करने बाली मानी आती थी। बिहल के समझालीन शासक तिस्ता को भी समयतः स्साट् प्रयोक का अनुकरण करने, देवानाम मिय उपाधि से संबोधित दियाँ बाता था ।

सम्राट् श्रारोक ने मौर्थी की साम्राज्य विस्तार की परिपाटी के अनुसार ध्यपने राज्य का विस्तार किया छीर विदेशी शासकों के साथ मित्रतापूर्ण सम्बन्ध वनाए रखा। किंता पर शाक्रमण करने से पूर्व सम्भवतः उसे तन्नशिखा (श्राज के उन्नीसा और गंजम) भदेश का विद्रोह शान्त करना पड़ा। किंता नन्हों के शानन काल में मगाध्यात्र्य का श्रंग श्राप्त करना पढ़ा। किंता नन्हों के शानन काल में मगाध्यात्र्य का श्रंग था और उसका पतन इसी समय के बीच में हो गया होगा।

फर्तिंग से अशोक का गहरा युद्ध हुआ। इसके फलस्यरूप कर्तिंग . एक स्वतंत्र प्रान्त वन गया श्रीर उसका शासक

श्रशोत की कलिंग- राजवेश का एक राजकुमार नियुक्त कर दिया गया। यिजय तोसकी उसकी राजधानी बना। सम्राट ने दो

विशेष घोषणा पत्र प्रकाशित किए जिनमें काँलग की प्रता चौर सीमावर्ती प्रदेश में रहने वाली खन्य जंगली जातियों के साथ क्या छौर किस तरह का ज्यवहार किया जाय, उनका शासन करते 'समय किन सिद्धान्तों का पालन किया जाए, यह बताया गया था। ये दोनों घोषणाएँ उड़ीसा में घोली (या तोमली) छौर गंजम में जीगढ़ की चट्टानों पर छांकत हैं।

सन्नाट के शामन-काल के जाठवं वर्ष में, ईसा से पूर्व २६२ में, किला विजय किया गया। विन्यसार की आंग-विजय के बाद से माय की जीर से जाकमणे का जो दौर शुरू हुआ या, किला विजय उस दौर की जितम कड़ी सिद्ध हुआ। किला-विजट के बाद सोनित, सामाजिक वन्नीत जीर धार्मिक अभ्युत्सान का नया युग शुरू होता है। लेकिन यह अभ्युत्सान एकांगी रहता है—अथीन यह अभ्युत्सान राजनीतिक स्थित को साथ लेकर नहीं चलता। फलतः राजनीतिक होत्र में शिथिलता आना है, यह हासोन्युत्सी हो जाता है, सेनिक च्यवस्था ठीक नहीं रहती और उपयुक्त अभ्यास के अभाव में माम साझाव्य का भौतिक अन्त प्रारम्भ हो जाता है।

र्फालग विजय के बाद सम्राट् अशोक निश्चित रूप से मौद्र धर्म के प्रभाव में चा जाते हैं ; युद्धजन्य हिंसा और धर्मनियय रक्तपात से उन्हें छूला होने लगती है चीर के घोषणा करते हैं कि सबसे बड़ी निजय धर्मन

<sup>•</sup> देखिए एन० बी॰ उक्तान्धीपरी कृत 'पोलीटिकल हिस्ट्री बाफ एन्ट्रेन्ट देखिया पुंत्र १६१

विजय है। फलतः "युद्ध का भेरी-वोष धर्मा-वोष का स्थान ले लेता है" और वातावरण उसी थी प्रतिध्वनि से गूँजने लगता है। पड़ोसी-राज्यों की मूर्मि को अधिकृत करने के लोध से सुद्द मोड़ कर मन्नाट उन्हें धर्मा का उपदेश देते हैं और बौद्ध धर्म में वृंत्तित करने के लिए बौद्ध प्रचारकों को अपने पड़ोमी राज्यों में भेजते हैं। अ

पशुक्यों की चिन प्रथा को अशोक धृत्या की दिष्टि से देसते थे। किन्तु पुरातन पंधी त्राह्मण श्रीर देखों के दवासक

भार्मिक क्रीर सामा- इस प्रथा के पोषक थे। समात क्रीर जानीय जिक्र न्थित समागेहों के श्रवसरों पर पशुक्रों की र्याल क

जाती थी। मद्यपान चीर पशुची के युद्ध इन प्रयमरों पर आयोद के साधन होने थे। आरोक में इन प्रयाभी की सन्द कर जन साधारण का नैनिक उत्थान करने के जिय अनेक शासन-सम्प्रमधी सुधार किए, सामम्प्रमधी खादिश जारी किए और व्यक्तियों हारा पर्क के उपेदेशों वा आयोजन किया, उदार तथा सुक्त हृदय से मरकार्यों को सम्पन्न करने में पहायता दो। बीद धर्म के केन्द्र स्थानों की तीर्थ यात्राश में का भी उनने आयोजन किया। इनमें दो के विवयस प्राज भा उपलब्ध हैं। धर्म महासार्थों और धर्म-

† श्रक्तीक ने पहली धर्म-यात्रा सम्बोधित (बुद ग्रया) की, ग्रपने राज्या-भिषेक के दसर्वे वर्ष में, की थी । इसके बाद मधुश के उपगुत के तत्वावपान

क दिल्प के लामिल राज्ये —चोल, पाएक्य, केरलपुन, सरीवपुत्र—से समद्मान्त्रम्य संक्रम स्थापित करते हैं । विहल के लामपायि राज्य से मी उनका शीक्षप्त स्थाप्त हो जात है और वहाँ बह बीद प्रयारमें भी मेंतर हैं । हो। महार, वेटर्स मिला लेला के अनुसार, है पूर्व २६ - २४६ में, सीविया के प्रदेशकों के सरी बीद मनारले की मेना सवा था। है पूर्व राज्य से सीविया के प्रदेशकों की मेना सवा था। है पूर्व एक्स से सीविया के प्रदेशकों की मान सवा था। है पूर्व राज्य से सीविया के प्रदेशकों की साम सवा था। है पूर्व राज्य से सीविया के प्रदेशकों की साम सवा से सीविया के प्रदेशकों के अनुसार के सीविया के प्रवेशकों के अनुसार के सीविया के प्रदेशकों से अपना स्थान के पेत्र प्रवेशकों के अनुसार के सीविया के प्रवेशकों के प्रवेशकों साम स्थान के प्रवेशकों के प्रवेशकों साम स्थान से प्रवेशकों के प्रवेशकों साम स्थान के प्रवेशकों के प्रवेशकों साम स्थान के प्रवेशकों के प्रवेशकों सीविया सीविय

युकों के रूप में उसने नये पदों का निर्माण किया। इन पदों पर नियुक्त व्यक्ति धर्म का प्रवार काते थे, अन्याय को रोकते थे और सरपार के दान कोपविभाग की देख देख करते थे। सत्तेष में दनका काम जनता की भवाई के कार्मों की आगों उदाना होता था। उसने पराष्ट्रों को पित प्रया को उन्द कर दिया। अपनी भोजनशाला में भी अपने करी आदि उनाने के लिए पर्यु पित्रों का यर पित कर किया। राजाओं में अधुम करते आदि उनाने के लिए पर्यु पित्रों का यर पित कर किया। राजाओं के अधुम करते आदि को में उसने वन्द कर दिया। राजाओं के अधुम आमों आदि को भी उसने वन्द कर दिया और जन साधारण को सम्म तानीह कर दी कि भीजन में माम का भयोग न किया आया।

में को उमाद् के घमें गुब थ, किवलकरत, सुद्ध गया, सारताथ, कृषिगगार और अवस्ती की माना की। इनमें से मत्येक रक्षान पर समाद् ने चैरमें का निर्माण किया। सुद्ध के कन्म स्थान किया देई म एक अशोक रनम्म है का भगवान सुद्ध के कन्म स्थान किया देई म एक अशोक रनम्म है का भगवान सुद्ध के कन्म का स्थान के साथ साथ समाद् की याना की भी याद दिलाता है। नेपाल को समई में निर्माणन में एक और अशोक रनम्म है किसमें इव बात का उल्लेख है कि समाद् में कोचकाया के रन् के प्राव्ध के तो, रावधिमरिक के चौदहहे वर्ग में, तो गुना बड़ा कर दिया था। इव सदम्म होली तथा लीडियान अरराज, लीडिया नर्याय आशेर रामपुद्ध से सम्बद्ध के अशोक रतम्मों से हमें इव बात का पता चलता है कि अशोक ने विस्तृत असे याना की हमें इव बात का पता चलता है कि अशोक ने विस्तृत समें याना की थी। यह याता राज्यामियेक के नीवयं वर्ष में हुई यी—अग्रीर अपने यानाम्मी में अशोक स्तम्मों का निर्माण कराता गया था।

किंता-युद्ध से पूर्व ऋशोक बौद्ध धर्म का उपासक था। लेकिन किंता-विजय के बाद तुरन्त ही उसने बौद्ध संप ऋशोंक के जीवन से घनिष्ठ सम्पर्क स्थापित किया श्रौर बौद्ध धर्म और शासन में का उत्साही प्रचारक बन गया। इस प्रकार उसके परिवर्तन निजी श्रौर सार्वजनिक जीवन में स्थामूल पिन्

भारतता । । जा आर सावजानक जावन से जानून से जानून

सम्राष्ट के दृष्टि-परिवर्तन का प्रभाव उसके निजी जीवन श्रीर अप्राचार-विचार पर तो पड़ा ही, इसके सार्वजनिक जीवन श्रीर शासन-नीति को भी इसने प्रभावित किया। वौद्ध धर्म से प्रभावित होकर एक स्रोर उसने जहाँ मृगया तथा अन्य आमीद-प्रमोद के माधनों को छोदा, अपनी पाकराति में जीव-हत्या को बन्द किया, वहाँ दूसरी श्रीर अपने एक शिला-लेख में यह घोषित किया कि सीमावर्ती प्रदेशों में रहने वाली जगली जातियों के लोग उमसे न हरें, उम पर विश्वास रने । कितने ही श्रविजित राज्यों श्रीर आर्तियों को उसने आक्रमण के भय से मुक्त कर दिया और यह इन्छा प्रकट की कि चसके पुत्र और पौर्जों में से कोई भी विजय की आर्जाचा भपने मन में न रखे। इस प्रकार अशोक ने सभी छोटे यहे राज्यों की ममानता के मिद्धान्त का प्रतिपादन किया और यह स्त्रीकार किया कि वनकी स्वतन्त्रमा और सत्ता सुरन्तित रहनी चाहिए। जीय-हत्या निषेध के मानवीय मिद्धान्त के अरिरिक्त रीगियों की सेवा-सुन्नुवा की थयन्थ और छायादार राजमार्गीका निर्माण करके काशोक ने ेे तोक-दिस के साधन में सहायता थी। जंगली जाति के लोगों में धार्मिक वृत्तियों को जगाने के लिए उसने श्रार्थ देवताओं को प्रचारित वधा प्रसिद्ध किया, सैनिक तथा अन्य ऐहिक प्रदर्शनों के स्थान पर विभिन्न देवताओं के उपलब्ध में मेहीं तथा रथ के जल्मी-रथ-यात्राची-की परिपार्टा चलाई। 🕸 ये जल्म देवताओं की मूर्तियों के होते थे। इन जल्मों में युद्ध और बोधिमत्यों को मूर्तियों का उपयोग नहीं • ये देशता बाह्यया और श्रीद दीनों ही होते वे । छताट् अछोक की रय-शाराओं का बन्मदाता मी इम कह तकते हैं। बौद्ध रावधानी पाटशियुप में

किया जा सकता था क्योंकि तन तक बौद्ध मूर्तियों का ऐसा उदय नहीं हुआ था। निस्तृत रूप से बौद्ध मूर्तियों का चलन बाद मे हुआ। जो भी हो, जलूमी मे प्रयुक्त होने वाली उन मूर्तियो से उस नाल में मूर्तिकला के श्वरित्तन का श्रामास मिलता है।

तेरहर्च शिला लेख में धर्म विजय के लिए भेजे गए ममाट् श्रामेक के दूर्तों का वर्णन किया गया है। इन सिगल में बीद धर्म दूर्तों ने सब्य मागर के त्रिदेशी प्रदेशों में जाकर म प्रचार प्रचार किया, अपने ही देश से द्विम के तामिल प्रदेशों में ये द्व गए। बीन, पारट्य और ताम्र

पाणि (सिंहल) में जाकर इन्होंने धर्म का प्रचार किया।

इन शिला लेखों से हमें अशोक के पुत्र महेन्द्र की सिहल यात्रा के सम्बन्ध में कुछ पदा नहीं चलता, यदापि इस सम्बन्ध में मण तिन दन्त कथाओं की सख्या कम नहीं है। सिहल के गाता तिस्ता में बीद धर्म के प्रचारकों के लिए दन्त्रा मन्द्र की थी। इस इम्झा की पूर्ति ने लिए सबसे पहले राज्य होना मन्द्र को भी । इस इम्झा की पूर्ति ने लिए सबसे पहले राज्य संविभित्र को सिहल भी मा। वह अपने साथ मया ने बोधि-युत्त की एक शास्त्रा भी ले गई था। यह आदा, सम्राट ने शासन वाल के अठारवे वर्ष में, सिहल में आरोपित की गई। इसक उपरान्त कुत्र नीड स्मृति बिह भेजे गए जो सिहल द्वीप पे पक स्तूप में मुस्तित हैं। अजनता की गुक्त के करेंगे चित्रों में से एक में तिस्सा पो भेजे गए धर्मोपिर होले के करेंगे विभी में से एक में तिस्सा पो भेजे गए धर्मोपिर होले का अबन किया गया है। इन धर्म यात्राओं का काल ही सिहल के बीद धर्म में दीचित होने का काल माना जाना है। इनके फलावरूप मगथ और सिहल के बीच आत्रान प्रदान बहुत कुछ यह गया था।

यात्रियों तथा अन साधारण के लिए अशोक ने सड़कों के किनारे कुळ लुंदवाए, वृक्ष लगवा कर उन्हें हायाना

लागहित ए गर्थ बनाया। अभ्यताला का आयोजन भी सम्राट ने किया गाजिनम आर्टीमधी तथा पशुओं दोनों के

लिए जड़ी बृटियों का बिना मूल्य वितरण किया जाता था। ये जन माधारण का साटा तथा सबा जीवन विताने का उपदेश देते थे। उनकी शिला का सार यह था कि अपने माता विता और पदो का

वे बल्व पादियान के समय तक निकाले बाते रहे—ईसा के बाद पाँचवी शती तक । देनिए शार० के मुक्की लिखित 'अशोक', पुर २४-२५ सम्मान करो, भिच्चकों श्रीर सन्यासियों को श्रादर की दृष्टि से देखी, सबके माथ उदारता तथा महानुभृति के साथ ज्यवहार करो।

सम्राट प्रशोक का हृदय अत्यन्त उदार था। सभी सम्प्रदायों का यह खादर करते थे और खपनी प्रजा को इस बान की शिला देते थे (जैसा बार के शिला-लेप से प्रकट है) कि वह पर-धर्म-निन्दा से चरे। अशोक खपने से भिन्न धर्म वागो का खादर काते थे और सकते सारगृद्धि के लिए प्रयस्तशील रहते थे। व्यक्तिगत हर से सम्प्राट नीद धर्म के खनुसार वह जैते थे के स्मुत्त नीद धर्म के खनुसार वह जैते धरे के खनुसार वह जैत धरे के खनुसारों थे। कि

भन्नाद् प्रशोक के शिला लेगों से बौद्ध धर्म के प्रति उनकी कृषिक प्रगति का पना चलता है। एक शिला-अशोक का लेख में (गाइनर शिला-लेख ?) सम्राद् ने स्पट्ट निजी धर्म शुट्टों में ज्यापे को शाक्य—बौद्ध शाक्य— घोषित किया है। बौद्ध धर्म के प्रवित्र स्थानों की

सम्राह् ने यात्राएँ ती थीं, बीख दिवस पर राज कार्य बन्द रहता या— नोग भीद छुट्टियाँ मानते थे। बौद्ध सच के हितों थी रहा के तिए सम्राह् ने व्यपने धर्म महामात्रों को व्यादेश दे रखे थे। ये सब बात सम्राह् के बौद्ध धर्म के व्यनुवाणी होने का समर्थन करती हैं। यह बात व्यवश्य है कि घड सब के सम्बुग्न एक दम नेत मस्तक महीं , हो जातों थे, बदापि इस तरह की व्यनेक दन्त-कथाएँ मिलती हैं जिनमें

७ देरिए याइ लिखित 'बीनेडम इन नाथे इडिया', पृष्ठ १४६। उन क्षेत्रकों में बो यह मानते हैं कि सम्र द खराक बीद नहीं में प्रमुक्त सेन हैं कि समर है कि उनने धराने हैं कि एना दें कि उनने धर्म में ऐसा कुछ नहीं है को निरा बीद कहा जा तो। एने कहता है कि 'प्रकाध खर्मवाद को छोड़कर उनने शिला-लेगों में ऐसा मुख्य नहीं है को विशेयकर से बीद नहां जा बड़के' (मेतुक्रल आफ इंडियन मुद्रिदन, पृष्ठ ११२)। एनीट के मतानुनार उनके विला-लेगों मा उदेश्य बीद या अन्य किसी धर्म का मनार नहीं था, वरन अवसी प्रमा का न्यावपूर्ण दंग से, नराय पर चल कर शानन करना या जिससे सभी को अन्य अपने पर्म के अनुनार चपना निकास करने था धाननर मिला। यह एक प्रमित्र सम्माद या और ऐसे ममार को किन नासों का प्यान रखना चाहिए, उनरी का रन शिला-लेगों में उन्होंल है। बे० एम० श्रेक्फेल ने भ्राये सम्मा अर्थाक (पुष्ठ ४८) में और पादर एच० देशस एस० के० ने भ्री इसी मत का समर्थन किसा है। दिखाया गया है कि सम्राट ने अपना राज्य तक संघ को दान दे दिया था और उसे फिर से, तीन बार, मम्राट् ने बीद्ध भिछुओं से खरीदा था।

सम्राट् के शिला-लेखों से दम बात का भी पता चलता है कि बीढों में यह फुट और भेद नीति के मन्न बिरोधी थे और अपने पराधिकारियों के द्वारा मंच पर पूरा नियन्त्रस्स रराते थे। भान-शिला-लेखों में द्वारा मंच पर पूरा नियन्त्रस्स रराते थे। भान-शिला-लेखों में कि उत्तर है जी है से बीदाट की पहाड़ी में शिश विद्वार के प्रसावशें में मिला है। बीढ संघ के नाम मम्राट का अधिकार पूर्ण म्रादेश हैं जिसमें कुछ बीढ सिद्धानों की जोर विशेष दल से संघ का ध्यान आकर्षित किया है खीर जिसमें सम्राट्न में घोषित किया है कि बौढ जिदेव में उमना टढ़ विरयास है। सारनाथ, साँची और कीसाखी के बीन का मम्राट या पर शासनादेश और कीसाखी के बीन का मम्राट या किया का प्रयत्न किया गया है। मिहल के इनिप्तुनों (दीपयंश और महायंश) के मान्य में बीढ धर्म दी प्रमुग्द दलों और विभिन्न चप-त्ली में विभाजित हो। गया था।

' अशोक ने अपने धर्म को मनवाने के लिए अपनी प्रजा को बाध्य नहीं किया। वह विभिन्न प्रतिद्वन्द्वी धर्मी और सम्प्रदायों के बीच सन्दुलन रखते थे। गया के निकट वागवर की अनेक पहाड़ी गुफाओं को सम्राट्ने आजीवकों को प्रदान कर दिया था। आजी-चक बौद्ध धर्मकी ऋषेचाजैन धर्मके ऋषिक निकट थे। विभिन्न धर्मी और सम्प्रदायों के बीच मेल रखने का भी ये प्रयत्न करते थे। बौद्ध संघ में जब कभी फूट या विभाजन की प्रवृत्ति । इसाई देती तो यह उत्साह के साथ उसे रोकने का वे प्रयत्न करते थे। इसी डदेश्य की पूर्ति के लिए अपने राज्याभिषेक के अठारहवें वर्ष में सम्राद् ने एक वौद्ध महासमिति का आयोजन किया था। इस महासमिति ने बौद्ध संघ के कर्तव्यों की सपट्ट व्याएया की थी। बौद्ध धर्म के विकास के इतिहास में यह महासमिति वहत बड़ी घटनाका स्थान रखती है। यह समिति अपने ढंग की तीसरी समिति थी और ईसा से पूर्व २४३ में, तिस्सा के राजा भोग्गलिपुत्त के सभापतिस्त्र में, हुई थी। बौद्ध प्रयों मे इस समिति का एक-दूसरे से विपरीत वर्णन मिलता है। जो भी हो, इस तरह के अनेक प्रयत्नों से सम्राट् अशोकं ने बौद्ध धर्म को, स्थानिक बारतीय सम्प्र-

सम्मान करो, भिज्जुली श्रीर सन्यासियों की श्रावर की दृष्टि से देखी, सबके साथ उवारता तथा सहानुभृति के साथ व्यवहार करो।

सम्राट प्रशोक का हृदय खत्येन्त परार था। सभी सम्प्रवायों का यह आगर करते थे और अपनी प्रजा को इस यान की शिला देते थे (जैमा चार रूप होता को ते ये कि वह पर-धर्म-निन्या से प्रकट है) कि वह पर-धर्म-निन्या से प्रची प्रची। प्रशोक अपने से मित्र पर्म वानों का आदर करते थे और हमसी मार्ग्य दे के लिए प्रयस्तर्शाल रहते थे। व्यक्तिया एहिंद के लिए प्रयस्तर्शाल रहते थे। व्यक्तिया हम से सम्राट नीह थमें के अनुसार वह से सम्राट नीह थमें के अनुसार वह जैन धर्म के अनुसार वह जैन धर्म के अनुसार थे

भन्नाद् अशोक के शिक्षा लेगों से बीड धर्म के प्रति उनकी
क्रियक प्रयति का पना चक्रवा है। एक शिक्षाअशोत का लेख में (गाइनर शिक्षा-लेख १) मन्नाद ने स्पर्ट निजी धर्म शहरों में अपने की शाक्रय—बीड शाक्य— धोपन हिवा है। बीड धर्म के प्रयित्व स्थानों की

सम्राह् ने यात्राएं ती थीं, बीक्ष दिवस पर राज कार्य बन्द रहता था— भीग बौद्ध छुड़ियाँ मानते थे। बौद्ध सम के हितों नी रचा के लिए सम्राह् ने अपने धर्म महामात्रों को आदेश दे रखे थे। ये सब् बात सम्राह् के बौद्ध धर्म के अनुवायी होने का समर्थन करती हैं। यह यात अवश्य है कि वह सम के सन्धुरा एक दम नत मस्तक नहीं हो जाती थे, पदापि इस तरह की अनेक दन्त-कथाएँ मिहाती हैं जिनमे

. क देखिए छाइ लिम्बित 'जैनिक्स रन नार्थ इष्टिया', युद्ध १४६। उन देखा से को यह मानते हैं कि सम्र द्वाराक ग्रेड नहीं थे, एम० सेनार्ट का एका है कि उनके धर्म में ऐसा द्वारा का है के जिस कोड कहा जा छें। यन परता है कि उनके धर्म में ऐसा द्वारा को छोड़कर उनके सिसा-तेलों में ऐसा इस्त नार्थ है को निरा कोड कहा जा छें। भी में कि साम हियन सुद्ध नार्थ है को विद्यापन से की विद्यापन से की विद्यापन से का उनेश्य भी अप पर पर कि कर सामत करना था जिससे सभी को अपनी-अपनी भर्म के अनुनार पर चल कर सामत करना था जिससे सभी को अपनी-अपनी भर्म के अनुनार परना विकास करने का असमर मिला। यह एक धर्मिय सम्र द्वारा या और ऐसे ममार्च को किन सानों का ध्वान स्वना चारिय, उन्धें सम्र ही खाना-तेनों में उन्लेख है। जे० एम० मैक्सेल ने अपने मान का सामित (पुर ४८) में और परद एच० हेशन एस० जे० ने भी हनी मत का सामित

विद्याया गया है कि सम्राट ने अपना राज्य तक संघ को दान दे दिया था ओर उसे फिर से, तीन नार, मम्राट् ने बौद्ध भिछुकों से सरीदा था।

सम्राट् के शिला लेखों से इम बात का भा पता चलता है कि चौड़ों से यह कृत्र कोर भेद नाति के सम्म विरोधी थे और अपने पदाधिकारियों ने द्वारा स्व पर पृरा निय-त्रण रमते थे। भात्र शिला लाद से (ने रामपृताना में बेराट की पराडी में स्थित निहार के पत्मावरोगों में मिला है) बौद सब के नाम सम्राट का अधिकार पूर्ण आदेश हैं किसमें सुख बौद सिद्धान्तों की खोर विशेष स्व से सम मान में भाम का करिंत किया गया है और जिसमें सम्राट में घोषित किया है कि बोद तिरेष में उनमा नव विश्वास है। सारनाथ, सॉबी और की सीमानी के तीन स्व मों पर भन्नाट वा पर शासनादेश खित मिला है विसमें कृट हानने बाला नीति के दमन का प्रयत्न किया गया है। सिहन के इति वना (शेषवरा और महावरा) के समुद्धा करों में सिमान के समय में बोद धर्म ने प्रमुख वनों और महावरा) के समुद्धा को मिला के समय में बोद धर्म ने प्रमुख वनों और विमान पर वलों में विभाजित हो गया था।

" आशोक ने अपने घर्म से अनवाने के लिए अपनी प्रजा को वाध्य नहीं तिया। यह निभिन्न प्रतिहृत्दी घर्मों और सम्प्रदायों के पीच सन्तुत्तन रखते थे। गया में निस्द वारायर की अनेक पहाडी पीच सन्तुत्तन रखते थे। गया में निस्द वारायर की अनेक पहाडी पुणाओं को मुझाट ने आजीयमें को प्रवास कर दिया था। आजी यक बोद धर्म की अपेवा जैन धर्म में खीपक तिकट थे। विभिन्न धर्मों और सम्भग्नों के बीच मेल रपने या भी ये प्रयन्त करते थे। वोश्व सब में खाव कभी फूट या विभाजन की प्रवृत्ति त्ववाई देता तो यहे उत्साह के साथ उसे रोकने का ये प्रयन्त करते थे। इस उदेश्य की पूर्ति के लिए अपने राज्याभिषेक के अठारहुचे वर्ष में सम्भाद ने एक बीद मदासमिति वा आयोजन किया था। इस महासमिति ने बोद साथ के लिए अपने हो साथ की था। वोद सर्य में दिकास के इतिहास में यह महासमिति वहुत वाई मिटना का थान रखती है। यह समिति अपने हम मीमित का एक विस्ति भी और ईसा से पूर्व २५३ में, विस्ता के राचा भोगाि पुत्त के समापितर में, हुई थी। वौद प्रथों में इस मिमित का एक दूसरे से विपरीत वर्षन सिलता है। जो भी हो, इस तरह के अने अपनों से समाद अपने समा

दाय की हैसियत से ऊपर उठा कर, विश्व के एक महान् और व्यापक धर्म के स्थान पर बैठा दिया।

हिन्दू परिवादी के श्रानुसार शासक को धर्म-रस्नक होना चाहिये।
श्रज्ञा के गुर्णों के विकास में सहायक होना उसका
व्यक्तित्व श्रोर कर्त्तव्य है। मम्राट् श्रश्लोक ने हन दोनों वार्तो
चरित्र, में नथी शक्ति श्रीर स्कृति श्रदान करने में

सफलता शाप्त को। पैएक शासक होने के नाते ही नहीं, यरम एक उदार और दानिय व्यक्ति होने के नाते भी उसने प्रजा के नैतिक विकास में योग दिया। स्वयं बीद्ध मतावकाणी होते हुए भी वह साम्बदायिक अनुदारता से दूर था। शामिक अनुहारों और सिद्धानों में कहरता का बंद त्ववादी न था—"वह किन्ही विशेष नियमों और हमों का यंत्रवत, केवल दिवावे के लिए, पालन नहीं करता, वरन् वास्तियक और भीतरी तथ्य की और भ्यान देता था—ऐमा तथ्य जो आत्मा को ऊँचा उठाता है. जिसमें वास्तियक विकास के बीज निहिन होते हैं। क्ष धर्म-यात्रा करते समय जन साधारण के सम्थक में आने का वसे अवसर मिलता था। वह घोषणा-पत्र जारी करता था जिल्हें वसके पदाधिकारी सीर स्त्रां पर खुदवा कर प्रजापिक करते थे। ये शिला-लेस मम्राद् के व्यक्तित्व कीर न्यरित, उनकी शामन-व्यवस्था और आवार-पदीत के सम्बन्ध में बहुमून्य सुचनाओं के आगार है।

नैतिक चेत्र में सम्राह अशोक ने चससे ऋषिक सकतता प्राप्त की जितनी भौतिक चेत्र में । बौद्ध संघ से ऋशोक के सम्बन्ध मित्रता- पूर्य और घतिन्छ थे, किन्तु वह मंघ का दास नडी था। अपनी प्रजा को वह सत्याचरण के लिए प्रेरित करता ' और अपके सभी धिता तेरों में—कक्ष प्रारम्भिक काल से 'में कक्ष—सस्तम्मध्यों निर्देश मित्रते हैं। आशोक आचरण को में तिकता से तुप्र अधिक महत्य दें ता था। अपने शासन-सम्यन्धी कर्चड्यों के प्रति यह जाग रूत था। अपने शासन-सम्यन्धी कर्चड्यों के प्रति यह जाग रूत था। उपने शासन-सम्यन्धी कर्चड्यों के त्रति यह जाग रूत था। उपने शासन-सम्यन्धी कर्चड्यों के ति यह जाग रूत था। उसके आवर्शों का मयसे अपन्ना परिच्य हमें उसके रिली तथा स्वम्मों पर सुदे हुए केंगों से मिलता है। शिला-केंगों की यह प्रथा, सुद्ध यिदानों के मतानुमार, अशोक की अपनी सूक्ष न होकर

<sup>&</sup>quot;दी॰ चार॰ मरदाएकर लिभित 'ब्रशोक' (कलकचा १६२४),

विदेशों से ली गई थी। फारम के डेरियम इस प्रथा का प्रयोग कर चुके थे।

इन महत्वपूर्ण शिक्षा-नेयों को निन्म श्रेणियों में विभाजित किया श्रशो≠ वे ज्ञामकता है:--

शिला-लेग

(१) चीरह शिजा लेख जो पेशावर जिले के गजम तक सात विभिन्न स्थानो में पाप गए हैं। इनमे अशोक के शासन और नीति सम्बन्धी सिढान्तों का चकन हुआ है। प्रत्येक लेख एक ही विषय से सम्बन्ध रखता है। ये शिला लेख पेशावर जिले क शहवाजगढ़ी में, उसके निकट मानसेरा मे, मसूर के निकट हिमालय की पर्वत श्रेणियों में स्थित कालसी में, कठियाबाड़ के गिरिनार में, बम्बई के उत्तर में स्थित थाना जिले के सोपारा में, चड़ोसा के घोली और गजक जिले के जीगढ़ नामक स्थान में पाए गए हैं। ये सब चट्टानों में खुदे हुए हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो श्रभी तक सोजे नहीं जा सके हैं। इनका स्थान श्रशोक-साम्राज्य के सीमावर्ती मान्त में अनु गन किया जाता है।

.(२) दो कितिग लेख—इनका उल्लेख इस पहले ही कर चुके हैं। ये जीगढ़ और धौली के लेखों की साधारण श्रेणी में जाते हैं।

(३) लघु रिाता लेख—इनमें लेख १ विहार और मध्यप्रान्त तथा मेंसूर के चित्ताल दुर्ग जिले के सात स्थानों में पाया जाता है। लेख २ जिसमें ऋशोक के धर्म का साराहा दिया हुआ है, क्षेत १ के साथ साथ मेंसूर के तीन स्थानों में पाया गया है। इनका एक खरिडत रूप निजास राज्य के मारकी नामक स्थान मे पाया गया है।

(४) तीन शिला लेख गया के निकट बाराबर नामक पहाड़ी मे पाए गए हैं।

(४) आहु शिला-लेख-इनका अवर चल्लेख कर चुके हैं। (६) सात लम्म-लेख-अपने पूर्ण रूप में ये ईसा से पूर्व २४२ मे प्रज्ञापित किए गए थे। इन्हें श्रेशोरु के चौरह लेखें का परिशिष्ट माना जा सकता है क्यों कि इनमें भी अशोक के शासन तथा नैतिक मिद्धान्तों का पोपण किया गया है। ये लेख ६ स्तम्भो पर ऋकित मिले हैं जिनमें से दो देहली मे पाए गए हैं। (चौरहवीं शती में दिल्ली का सुलतान शाह फिरोज तुगलक

इन्हें ले आया था।) एक स्तम्भ इलाहावाद में है जो मूलतः कोमाम्यी मे था। शेष तीन उत्तरी विहार के चम्पारन जिले में पाए गए है। इनमें केवल दिल्ली का स्तम्म ऐसा है जिसमें मातों लेख मुद्दे हुए हैं। शेष स्तम्भों में ६ लेख श्राहत हैं। चम्पारन के स्तम्भ सम्भवतः पर्यालपुत्र से नेपाल तक जाने बाली सङ्क पर गई होंगे।

(७) तचु स्तरम नेता — इताहाबाद के त्यु स्तरम में दो त्यु तेता क्षित है। इनमें से एक वन लोगों के विवस है जो संघ में फुट या विभाजन उराज फरना चाहते थे। यही लेत साँवी के राणिवत स्तृप पर भी क्षित्र है। सारनाथ के स्तरम पर भी यह अपिन है। नेपाल की तराई में बुद्ध के जन्म स्ताम लुंधिनीवन के स्तरम पर बुद्ध के जन्म की सुचना अफित है कि "यहाँ भावान बुद्ध का जन्म हुआ। इसके निकट एक और समम है। इस स्तरम पर भी स्तृति-सूचना अभित है। क्ष

<sup>🟲 🤛</sup> ये लेख चटानों, पत्थर के स्तन्नीया हिलों पर खुदे हुए हैं। चौदह शिला-लेख और धात स्तम्भ लेख 'धम्मलिपि' कहलाते हैं। १ से ६ तक के स्तम्भ-लेख अशोक ने शासन काल के २६ वें वर्ष में लिखे गए थे। सातवीं स्तम्म लेख इनके एक वर्ष बाद लिखा गया था। विभिन्न शिला-लेखों की विभिन्न तिथियाँ मिलती हैं। वे शासन के टेक्ड्वें वर्ष से पहले नहीं लिखे गए होंगे श्रीर जो, भएडारवर के मतानुसार, स्तस्य-लेखों से पहले लिखे गए ये। इल मत ना ममुप्त न्नाधार यह है कि दूबरे, तीवरे और तेरहवे शिला लेख में अयोक के बीमा प्रान्तीय तथा मध्यवागर के प्रदेशों में किए गए प्रवार-षायं या उल्लेख मिलता है, जब साववें स्तम्म-लेश में इनका मोई उल्लेख नहीं मिलता। डा॰ मुकर्जी ने इस मत का देशेथ किया है। उनकी भारणा है कि (अ) बौली और बौगड़ के शिला लेख (भ) तीवरा शिला-लेख (क) पाँचना शिला-लेप और (स) सतवाँ शिला-लेख एक दूधरे के बाद रचे गए हैं-चहानों पर खुश्वा कर इन्हें चाहे इसी कम से प्रकाशित न भी किया गया हो। लघुशिलालेख १ सबसे पहला है। इन लेखों में जो तिथयाँ हैं, वे इनकी खुदाई की तिथिन होकर रोगों में वर्णित प्रस्म की तिथि हैं। देखिए, भ्रष्टारकर लिखित अशोक, पृष्ट, २६५ द और मुक्जीं कृत अशोक परिशिष्ट 'बी' । अशोक के लेखों के शस्ययन ये लिए उनके विकास का सिन्ता विवरण मगदार र ने दिया है-पृष्ठ

दन्त-कथाओं से पटा चलता है कि अशोक ने बहत से स्तप भी बनवाए। १३ पाटलियुत्र का विशाल महल अशोक का श्रशोक ने वनवाया जिसे देखकर, ईसा के बाद पाँचवीं शती में, चीनी यात्री फाहियान मन्त्र-निर्माण-कार्य मुग्ध रह गया था। इसके अतिरिक्त उसने गुफाएँ

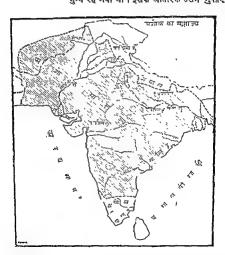

भी खरबाई खौर परवर के बने खनेक स्तम्म खंडे किए जो उस काल की इंजीनियरिंग धीर निर्माण कला की उत्कृष्टता के परिचायक है। २७०-२ । सेनार्ट, बुद्तर स्मिय, बस्ब्रा और हुल्यु के ब्रानुवादी की भी इस

सम्बन्ध में देखा था सरता है।

o रर्पों में किसी सन्त के छाश्शेष रही रहते हैं। किसी पटना की रमृति

इन स्तरभों के मिर्रा पर एक चिशेष प्रकार के गणनायत्र, एक सिंह या येन की मूर्ति या चार जिंह एक नूमरे की ओर पीठ किए हुए, स्थापित हैं। हान में पाटलियुत्र में जिम बड़े महल के अवशेष आनिष्ठत हुए हैं, यह अशोक का ही जनवाया हुआ माना जाता है। परमुत्त ने अपने समय में काठियाबाद में मुर्शन भीन के जिम याँच का निर्माण आरम्भ किया था, उसे अशोक ने सम्पूर्ण हिया। काश्मीर का धीनगर और नेपाल का देवपाइन आशोक की ही देन माने जाते हैं।

अशोफ के समूर्य और स्तरभों को जाज भी देशों जा मकता है। वसके लेखों से पवा∞चलता है कि निगलीज के स्तूप का जाफार उसने दुगना यहा जनवाया था। जाजीवरों के लिए गया के निकट वाराग्रर पहाड़ी में, गुफाओं के तीन सेट भी उसने पताया पा। साजीवरों के लिए गया के निकट वाराग्रर पहाड़ी में, गुफाओं के तीन सेट भी उसने पताया पा। देशों के वर्तवान महान् स्तूप का मध्य भाग वसी का यनवाया हुआ प्रतीत होता है। भरतुत के स्तूप का निमांख उसने ने दिणा पा। इनके वारों और सुन्दर वेष्टिका है किस पर अशोफ वा तिस वारों हिए मही एक ही परका काट कर बने हुए उसके अनेक सहम आज भी मीलूद है। इनमें से जो दिल्ही में हैं, एक सीट सहम आज भी मीलूद है। इनमें से जो दिल्ही में हैं, एक सीट सहम आज भी मीलूद है। इनमें से जो दिल्ही से हुए स्तरम पर इताशाया में और दूसरे नेवाल की तराई में हैं। इनमें से हुछ सहम परम्भवतः क्योंक से वहले के अने हुए हैं। अशोक के समय की कता अपनी देशा थी, यविष कुछ विहानों के मतानुसार उसमें कुछ स्वरोपनार्थ निदेशी भी दिशाई पढ़ती हैं। ये विदेशी विशेषतार्थ सम्भवता उसने सी ताई हैं।

सम्मवतः इरान से ली गई हैं।

आरोक के शासन में उसका सारणकः क्षम गठिन जीर आसंहित
रहा। उसके रिस्कार का अनुमान असोक के
साराज्य पा रिस्ता हेन्सों से ज्यापा जा सकता है को अपनान
वितास मिलान से नहीसा और मैसूर वक केते हुए हैं।
कासीर और नेपाल उसके साराज्य के अपिता
आंग थे। सिल्य नदी पार के चार प्रान्त-आयों, प्राक्षीरिया,
को जीविष्ठ रखने के लिए भी उनका निर्माण किया बाता है। ये नीवर से
तोव रोते हैं और आमतौर से अर्थ मोशाब्द कराये आते हैं। उसर के पिरोमान में प्रस्ता को खुतायों साराज्य कराये आते हैं।

गेद्रीशिया चीर् पारोपनीसदाई—जिन्हें चन्द्रगुप्त ने सेन्यूहर निकटर से प्राप्त किया था, उपके शामनकाल में गीर्य-माग्राज्य के चंग प्रने रहे। चीनी यात्री प्रुपनसांग ने खरीक हत्यों ते उत्तर-परिचर्मा सीमा प्रान्त के विभिन्न स्थानों में देगा था। प्राप्ता ने स्प्राप्ति के सुप्रीमद्ध चन्द्रगाह नाम्नीलीत में च्याक के स्वाप्त का चीनो यात्री ने उत्तरोक के स्वाप्त का खी है। खराक क परीह शिला-लिन सीगावर्गी प्राप्तों के प्रमुख स्थानों में चिक्त किए गए थे। लबु शिला-लेट ऐसे स्थानों पर मिनले हैं जो अरोक के माम्राज्य की सीमा प्रो को प्रप्त्य स्थानों पर मिनले हैं जो अरोक के माम्राज्य की सीमा से चना करते हैं। अरोक के माम्राज्य की सिमा से चना करते हैं। अरोक के माम्राज्य में समुचा भारत सम्मितिल था, केवल दक्षिणी छीं के सम्म्राज्य में समुचा भारत सम्मितिल था, केवल दक्षिणी छीं के सम्मा को छों कर जो मद्राप्त के निकट पुर्तीकट से मैस्य के चिता हुई तक रेपा सीचने से चनता है।

इतने बड़े साम्राज्य का शासन, चिनवार्यतः बहु केन्द्रीय, चनेक प्रान्तीय शासकों के प्रस्तर्वत, प्रिभानित था। एःशोक की खाधिक दूरवर्षी मास्तों का शासन याइसराय के शासन-जयस्था हाथ में रहना था। निकट के भीतरी प्रान्तों

का शासन गयर्नर करते ये जिनकी नियुक्ति सीये राजधानी से होती थी 3 श्रानेक दन्न-कथाओं में खशोक के वाइमरायों के नामों का उरलेख है। याद के श्रांकित एक शिजा-लेख में एक हैरानी बाइसराय तुशासक का उरलेख है। यह पश्चिमी प्रान्तों का बाइसराय था। इनके अलावा श्राोक द्वारा नियुक्त उपराजाओं का भी उरलेख हैं। इनके कर्तवाया श्राोक द्वारा नियुक्त उपराजाओं का भी उरलेख हैं। इनके कर्तवाया श्राहेक प्राप्त मन्त्रों के समान होने थे। वाइमरायों के अपने बन्त्री होते थे और न्याय कार्य तथा अनुसंभानांनी क्या के लिए महामाशों के ममान-पद के श्राधिकारियों की नियुक्ति का उन्हें श्राधकार होता था।

वह प्रान्तों के वाइमराय राजधराने के व्यक्ति नियुक्त किए जात थे। तक्षणिता, उड्यियो, तोपकी और दिन्य में सुर्र्यागिरि केराज धराने के वाइसरायों का उल्लेख शिजा-लेखों में मिलना है। यें कुमार और आर्यपुत्र कहलाते थे। छोटे जिलो के शासक रासुक कहलाते थे। प्रोरेशिक इनके सहराबक होते थे और अगुराधनंत द्वारा इनकी देस भान, तथा नियंत्रण किया जाता था। विभागों के अथ्यम महामात्र कहलाते थे। नगरों ची-देरा-मात उन्हों के स्थायम महामात्र कहलाते थे। नगरों ची-देरा-मात उन्हों के हाथ में थी। कुद्र महामात्रों को सम्राट के आदेशों को माथे स्वीकार

फरने का अधिकार होता था और एक जिले या प्रान्त का पूरा अधिकार उन्हें दे दिया जातां था। वे आदेशिक महामात्र कहलाते थे। राजुकों को सुन्नाट ने काफी अधिकार दे रखे थे। कानून और न्याय के संचालन में वे व्यवहारतः पूरी तरह स्वतन्त्र होते थे।

सम्राट्ने धर्म-कार्यो के लिए एक अलग विभाग शोल दिया था और इसके लिए विरोप रूप से धर्म महामार्गे को नियुक्त किया जाता था। दिला-तेर्लो में धर्म और मुमिकर का उन्हें साम होता था। इति शाम के मूल सिद्धान्यों क्या गान्थीय शासकों को मीति का नियारण सम्राट्स स्थाद स्थ करता था। धर्म का वियाग धीवे सम्राट् के प्रधीन था। लोकहित के चढ़े-चड़े निर्माण-कार्य उसी से सम्याध्य रासे के विवाग धीवे सम्राट् के प्रधीन था। लोकहित के चढ़े-चड़े निर्माण-कार्य उसी से सम्याध्य रासे के विवाग की की निर्माण कार्य में सहायता देने के लिए विशेष अधिकारी निपुक्त किए जाते थे जो प्रविचयक कहलाते थे। एक मंत्री परिषद् भी इस कार्य में सम्राट्की सहायता करती थी। सम्राट्क शासन-मंत्रीया चारेश किस मकार नार्श किए जाते थे, इसका भी शिला- तेरी में उन्होल हैं।

ऊँचे, नीचे श्रीर सध्य स्तर के वदाधिकारियों का समाद में स्वयशिक्षत कम रका था। सीमावर्धी प्रदेशों का शामन भार प्रतन-भक्षामात्रों को सेंपा जावा था। इनके कर्तवर्गों में आधात निर्वाद कर जमा करना भी था।

खरोक की शासन-व्यवस्था और पद्धति की प्रमुख विशेषवाओं का परिचय इन सब बातों से हमें मिलता है। चन्द्रमुत भी शासन-व्यवस्था की सीव पर ही कशोक की शासन-व्यवस्था नमें हुई थी। मीवें शासन-व्यवित्य (दिनोच मन प्रेन्स) कर प्रकारा शासने का प्रयक्त किया जाएगा।

इतिहाम में व्यश्नोक का स्थान यहुत ऊँचा है, जिसका सही मूग्यां कन करना मन्याय नहीं है। इनमां प्रिशेषतार्थं प्रशोत या महत्त हो उसे प्रसिद्ध के शिष्ट पर पहुँचा देशी इतिहास में स्थान हैं। व्यक्ती कता के नीवक स्था भीतिक श्या के जिए क्योंक के चाथक परिथम किया। इसके माय इसमें कीर भी ऐसे ग्रुप्य में जिससे क्याओं के प्रशांक के ब्यक्त करी स्थान के बहुत वृद्धि हुई। चौद्ध पर्म के इतिहास में, इस प्रमें के प्रशांक के बाद, बसीक का ही नाम श्राता है। उसके समकन्न भारतीय शासकों में किसी को राता जा सकता है तो केवल श्रकपर महान् को। देश के दूरवर्ती भागों को श्रायं संस्कृति के निफट लाने में श्रशोक ने सफलता प्राप्त की थी। कना-कौशल, उद्योग-घन्यों और व्यावसायिक उन्नति को भी उसने यद्वत प्रोरसाहित किया था। लेकिन सबसे वड़ा काम जो उसने किया यह "वसुर्वेव कुटुम्यकम्"—सबसे मेल-निकार और विश्वयन्युरव्—का श्राद्या है। अशोक का यह श्राद्यां मानव जाति से ही नहीं, वरम् प्राणी मात्र से—प्रत्येक जीव से—सन्यथ राता था। श्र

#### ३--प्रारम्भिक मीर्य-काल में देश की सामाजिक तथा धार्मिक परिश्वित

जहाँ तक भूमि का सम्बन्ध है, हम इसे तीन भागों में बौट
सकते हैं—(२) जगज (२) चरागाह श्रीर (३)
समाज श्रीर
भूमि देश के बे भाग थे जो हुर्गम थे श्रीर जिनमे
जगजी जानियाँ रहती थे। इन चन्य प्रदेशों में
रिस्कारी शिकार के लिए जाते थे, बहुस्तिये पशु-पन्तियों को फॅनाने के
लिए जाते थे या ये चन्य प्रदेश हाथियों श्रीर राजाओं के शिकार के
लिए सुरचित रहते थे।

<sup>•</sup> उत्तेंचे एउँ वा धर्म-रावय स्थापित करने याले शालवों में प्राशोक बी हालना हरगाएल के वेशिव कीर हीं लियान से की बाती है। विशेष कीर संलोमन पा काल स्वयं काल था। प्रशोक काल भी उताना हो स्वयन कीर संलोमन पा काल स्वयं काल था। प्रशोक काल भी उताना हो स्वयन कीर समुद्ध था। स्थानिक और सीमित बीद वर्ग को आयोक की खलना हैना है पर से का रूप देने ने पर लागा प्राप्त की थी, हशिलप अशोक की खलना हैना है पर में के उत्तर उठाने वाले बालस्टरटाइम से भी कालो है। स्थान ने चेत्र में अशोक को आरंशिनयल के समझ्य रखा लाता है। सामाव्य निस्तार की स्थानिक को स्वार्थ की समझ्य रखा लाता है। सामाव्य निस्तार की स्थान की सामाव्य की

चरागाहों पर गापालों और गङ्रियों का श्रीवकार होता या जो दूमरी जगह रहते थे, लेकिन पशुत्रों को चराने के लिए चरागाहों में लाते थे) मत्नेक शाम की अपनी निश्चित सीमाएँ होती थीं श्रीर प्रतिक की एक अपनी साम समिति तथा स्वतन्त्र आर्थिक करवराया थी। गंबां के नुप्रोग के लिए कुछ प्रदेश श्रालम कर दिए जाते थे—वैसे समूची भूमि का श्रानिम श्रीवकार शासक में ही निित होना या—"वड भूमि कर वस्त करने का पिकारी था और को भूमिकर नहीं वे पाता समझे श्रीव हीन कर शासक किसी दूमरे की दे महता था।" परिवक्त होने के लिए वह वसवर प्रोत्साइन देता था। पश्चिवकारी और गोपालों को साम के कर और उपल का कुछ मान पाने का श्रीविकार था।

सङ्की और दूनगाभी द्वों के फावागसन का वर्णन भी सुनने में धाता है। करवों की संख्या काकी थी जो दोटी-मोटी ताटों (सामगहरा) से लेकर नगर खीर व-दरगाह (पाट्टल) ता निसर्वरत थे। इत्तरे खितिरक सीनक महत्व के स्थानों पर दुर्ग पने थे। गढ़-घर्दा की कहा काफी विवसित थी जैसा नेगस्थनीय द्वारा पार्टीलपुत्र के वर्णन से पता चलवा है।

ब्रानी क्षेत्रक मेगाथनीज के वर्णन के अनुसार घह प्रसुप नगर समबाहु चतुर्भुज के आकार का था। यह पाटलियुज नी शीन सम्बाह चतुर्भुज के आकार का था। यह पाटलियुज नी शीन सम्बाद और देंद्र गील चीड़ा था। इसके चारों कोर एक गाई थी जिसमें नगर के गई

पाना का निकास होता था। नगर के चारों कोर भारी शहनीरों से बार राउट का परकोटा था। इस परकोट में तार हो इने के लिए होद यने हुए हो। सूमा और एक बहाना के राजमहर्नों के मुकापने में पाटेलियुत का राजमहर्ने कियार तर एक और सुन्दर था—"कांग्र गो परेंत और कारह के पिकार में सुन्दर था—"कांग्र गो परेंत और कारह के पिकार में सुन्दर था—"कांग्र गो परेंत और कारह के पिकार के सुन्दर है स्मार बणान, बोम में पने जन्म नुकारों में नेतनी हुई रंग विरंती महानियाँ का मुना कीन्दर्भ पा मचार कार्यों थी।"

पाटिलपुत्र और राजपादल के विस्तार में खरोक में बहुत थेग दिया था। नदी के बट पर स्थित कार्ड की गई परियों का मेगायाजीज ने क्लेसर किया है। मामुन्तर पर भी दल तरार वी पाट्यांन में माम्याजेख ने देशी थी। चीभा माह्य के मामुर स्थानी पर हुँद और गारे के गई कार्याक कर थे। यूनानी राज दून ने जनता की मात प्रमुख श्रीण्यों का उल्लेख विया है—राशींन की की श्रेणी जिसमें ब्राह्मण जनता की बीर सन्याबी होते थे; इसी प्रनार रोतिन में, विभिन श्रिण्यों महरियों और शिकारियों, व्यवमाहयों और मिन श्रिण्यों महरियों और शिकारियों, व्यवमाहयों और पर्मापता, और युद्ध में भाग लेने वाने लोगों की श्रीण्यों थीं। तरकालीन वर्ष ज्यवस्था से ये श्रीण्यों, "प्राशिक रूप में ही, मेंत खाती थीं। पदाधिनारियों और निरीचको—सरकारी लोगों—को मेगाश्मीख ने एक झलग श्रेणी में रचा है। ब्राह्मणों (सन्यासियों), श्रमणों और पाय पिडचों ने महत्वपूर्ण धार्मिक श्रीण्यों थीं। इन श्रेण्यों के लोग परस्पर बिरोधी विभिन्न तो और दलों के खलुयायों थे। इनमें निर्मन्त (जैन) और खाजीयक प्रमुख थे। अश्रीष ने हन्हें विशेष मुव्यां प्रमुख ने हन्हें विशेष मुव्यां प्रमुख ने माइणों, वैर्थों, सेनिन श्रीण खन्य नायकों, दास और किरायें ने माइणों, वैर्थों, सेनिन श्रीण चन्य नायकों, दास और करायें ने माइणों, वैर्थों, सेनिन श्रीण चन्य नायकों, दास और करायें ने माइणों की सम्बानों में पाई जाती थीं—बेयल सिन्य पार के प्रदेश को की बन्य रहाँ हिन्द पर्म का प्रमाव नहीं वहने सन्य या क्रय श्री स्वर्धों को लोक सा या, खपशों की को बन्य सा या, खपशों

सभी प्रकार के, सभी मतो है, मन्यासियों का ऊँचा मान श्राहर किया जाता था। पाप, पुरथ, परतोक और स्वग्न से सभी विश्वास करते थें। उस काल का बीद्ध धर्म अनुयायी जनता बुद्ध की उपासना करती यो जैसा अशोक की कोयाकमाख यात्रा और वहाँ के इन्तु की मरम्मत कराने से पता चलता है। विभिन्न देशों के उन्तु अलग अता मठ और विहार वे जिनसे उनके अपन अपने दत्त के दूर्यन के कथयत को भोरसाहित किया जाता था। इन मटी के साथ उनकी शिख्या स्थाय सम्बद्ध थीं। इन सरधाओं के द्वारा, वृष्ट दूंद करते, ज्ञान और मरहति का सार जनता तक पहुँचता था। सायरा वा सर काल का जनता मे अपेसाइक अविक प्रचार था। यह इस यात से पता चलता है कि अशाक ने अपने प्रजापनों (लेतों) की, नागरी या रारोग्रे जाता तक पहुँच्या या जिससे उनका मन्देश जनता तक पहुँच सके और अपनी हो बोला में पढ़ कर लोग उसे आमानी से हृद्यगम कर सक । क

अपनी छाप नहीं छोड सका था।

देखिए मुनर्जी की पुस्तक पृथ्ठ १०२ , बी० ए० सिम्थ ने लिसा है—

कारीगरों और मजदूरों के लिए काम घन्चे की कभी नहीं थी, विशेषकर उनके लिए जो चहुमूल्य घातुओं और कारीगर और कपटे के बारीगर ये। केंची श्रेषी के विद्वतापूर्ण उद्योग य ये पेशों के जिटना में स्वाह्म स्वाह्म

भविष्य वक्ता थे। पूर्व युग की सरह इस काल में भी उद्योग धन्धों के सगठन थे। इन सगठनों के मुस्तिया होते थे। सम्पन्न व्यवसायी श्रेष्टिन् या सेठ कहलाते थे।

सम्पन्न ठयवसाया आप्तर्भ वा चत कहतात व ।

श्रीक काल में ज्यापार गितशील था, वाजार हाट की कमी

न थी, भीमा पार करके जाने जाने वाले सामान पर कर लगना था।

सङ्कों जौर नगर के प्रवेश हारों पर खुगी ली जाती थी।
सङ्कों के मूल्य की सार्व निक घोषणा की जाता थी और यदि
ज्यापारी मूल्य बढाने के लिए किसी प्रकार का गठ पत्थन करते

तो उन्हें दण्ड दिया जाता था। मूल्य, वजन और नाप तील का

निर्धारण सरकार करती थी। त्वथ शासक भी वहे पैनाने पर
ज्यापार करता था—"सिक्के ढालने का अधिकार शासक अपने
विष पुरिकृत रखता था। सोने चाँदी का ज्यापार भी शासक हारा
तिए सुरिकृत रखता था। सोने चाँदी का ज्यापार भी शासक हारा
तियुक्त अधिकारी, उन लोगी की ओर से जो कच्ची धातु ताते थे,
सुद करते थे।"

इस काल में चर्ण ज्यवस्था पहले से व्यथिक जांटल हो जाती है। पेरो और उद्योग घर्षों के व्याघार पर श्रेणी और जाति, वग तथा चर्गों का विभाजन व्यस्तित्य में व्या जाता है।

जाति, वग तथा वर्गो का विभाजन व्यक्तित्व मे व्या जाता है। व्यन्य नगठन विभिन्न वर्गो के बीच व्यन्तवित्राह व्यभी तक होता था। व्यविकाश जनता सादा जीवन विताती

हाता था। आवश्यत प्रमुख करा नियम था। मे। साधारण राजन और साधारण पटनना उसरा नियम था। से सिल इम सार्गो के साथ साथ याडू मुख्य मक्षेत्रेले वर्को आमोद अमेद के स्थानों, साराय और भोजनालायों का भी वन्लेख मिलता है। प्रत्येक परा के सच के अपने अधिकारी थे और उनका अपना सग उन था। प्रत्येक सच सार्वेजनिक दावत भी देता था। आम तीर से जियमाओं को पुनर्विवाह करने की अनुमति शाम था। सबुक परिवार की प्रथा, अपिकारों के लिए,

<sup>&</sup>quot;मरे विचार में ऋगोक शत की बीद खाता ऋाज के ब्रिटिश भारत प मुना बले में ऋषिक साद्युर थी।"

<sup>•</sup> देश्वित्र हिस्ट्री चाप इन्डिया, माग १, पृष्ठ ४७६

आहत या मृत सैनिकों के परिवारों के खिए, अकाल मृत्यु अथवा काम करते समय दुर्घटना का शिकार होने वाले कारीगरों के लिए राज्य की खोर से व्यवस्था की जाती थी। दास-प्रया प्रचलित थी। युद्ध में पर हे दूर पनियों खौर अपराधी वर्ग में से दासों की मतीं की जाती थी।

लेखन फला का सर्च साधारण में प्रचार या । श्रिधकांश जनता
 लिख वढ सकती थी जैमा श्रशोक के शिला-लेखों

लंदन कला की प्रथा से प्रकट है। संस्कृत प्राच्यों और विद्वानों की भाषा थी। देशी भाषा में रसे गए

जन-नाज्य का भारण्डार भरा पूरा था। राज कार्यों में देशी भाषा का प्रयोग होता था। बौद्ध और जैन मध जनता की भाषा में लिखे जाते थे। सब तो यह है कि पाली, जो चामे चल कर बौद्धों की धम-माया यत गई मूल रूप में, देशज भाषा थी।

ब्राह्मणों के देवताओं में शिव और विष्णु की अधिक उपासना

होती थी। ये दोनीं देवना सबसे निय ये। शिव इस काल के देवना के साथ साथ युद्ध के देवना स्कन्द या विशाख ने भी महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया था। पौद्ध मधों में मझ और इन्द्र का बहुया उन्लेख मिलता है। जैन घर्म स्थिक होता: बिहार और उन्द्र कार्य के साथ पास तक मीमित या, लेकिन कारोक के समय में बौद्ध धर्म ने ज्यापक रूप थारण

कर लिया था।

प्रामों की शासन-स्ववस्था पूर्ण-स्वायक्त-होती थी। प्राम की व्यवस्था का व्यवस्थाका प्रामखी कहलाता शासन व्यवस्था श्रीर उसकी होता था और सबसे थड़ा स्थानिक श्राधिकारी रूप-रेला राजुक कहलाता था। प्रान्तों व्यीर वनकी शासन-

व्यवस्था का उल्लेख हम पहले ही कर चुके हैं। अरयेक प्रान्त अनेक जिलों में —आहारों में —विभाजित होतो था। ये जिले या आहार मानों में विभाजित होते थे और गोप इनकी देव-माल करते थे। गोपों चा काम प्रमुखतः माल गुजारी चयुन करना तथा खेती सम्बन्धी हिसान किताव रखना था। गोप के उत्पर अन्य प्राधिकारी—निरीक्षक और कीश्वर आदि—नियुक्त होते थे जो चसका नियम्य करते थे।

कसर्थों और नगरों का प्रमुख अधिकारी नागरिक होता था। शान्ति वनाए रसना उसका काम था। सभी घरों ध्यौर निवासियों की गएना भी यह करता या । रोग ख्रौर महामारियों तथा श्चिम्नकारको की रोक-थाम बही करता था। बड़े नगर श्रनेक भागों में विभाजित होते ये और प्रत्येक भाग का एक प्रमुख अधिकारी होता था।

प्रमुख नगर पाटलिपुत्र की शासन-व्यवस्था का मेगस्थनीज ने विश्तृत वर्णन किया है। तीस कमिश्नरों की एक संस्था इस नगर ए। प्रवन्ध करती थी। ये कमिश्नर पाँच-पाँच की सख्या मे ६ कमेटियों में विभाजित थे। इन. कमेटियों का काम क्रमशः (१) श्रीदोगिक कलाओं (२) विदेशियों थी सुख-सुविधा श्रीर श्रातिभ्य (३) जन्ममृत्यु की लेखा (४) क्रय विषय, वजन और नाप बील पे निरी इस (४) उस सैयार माल के निरी इस जिसकी यिकी का प्रथम्भ सम्मारी घोषणा के अनुसार होता था और (६) गाव सामग्री के मृल्य का दशमांश वसूल करना होता था।

मामूहिक रूप में सभी कमेटियों के कमिश्नर साधारण देख-. भाल दा समूचा काम फरते थे। मार्थजनिक विभागी और संस्थाओं की देरा भारत, वस्तुओं के मृत्यों की व्यवस्था, वाजार हाट का सुववन्ध, बन्दरगाह और मान्दरों का निरीक्षण आदि यही फरते थे। पीटिल्य के अर्थशास में वहे नगरों भी व्यवस्था के सम्यन्ध में इसी प्रकार के निर्देश दिए गए है।

. शासको स्त्रीर राजुको के ऋतिरिक्त संत्री स्त्रीर महामात्र होते शे। सच सो यह है कि पदाधिकारियों और निरीहकों भी इस ब्यापक सेना के साथ मीर्य साम्राग्य ने पुराने साबन्ती राचि के स्थान मेक्किन्टिल लिगित 'एनीशएन्ट इंडि । एच टेस्काइन्ट पाट मेरेसिय-भीज एन्ड परियन' (कशकता—१६२६ का पुनर्सपरण) पृट कः तथा थीर आर कार दीरियन लिखिन सीरयनपोलिटी' पृट २२६, पर नियम-यद्भ व्यथिषारी सामन की बमाग्त गर्ही कर ही थी। विदेशी प्रभाव और प्रधाएं-विशेष कर इंगली-मीच दरवार का घटुत सुद श्रंग वन गई थी, सीर भीयं दरबार पर दनको काफी छाप दिनाई देशी भी ।

राज्य की चाय भूमि चौर मिचाई के कर में, शाश मानधी चौर सैवार माल पर लगे महसूल नथा चुंगी से, सिक्ट टालने राज्य भी श्राय में होने बाले श्रुनाफे से, उनोमध्ययों के श्रीर रार्च लिए कारीगरों को दिए जाने वाले नारसंस के श्रुटक से, ज्याफरियों श्रीर श्रामीद प्रमीद की

साथाओं पर लगे कर से श्रीर अपराधियों पर किए गए जुरमानों की रक्षम से होनी थी। आय के अन्य साथन भी थे—जैसे सम्पन्न लोगों से भेट के रूप में घन वस्ता करना आदि। रार्च के प्रमुख मद थे—सेना ब्योर अधिकारियों का पूरा वर्म। मड़ में, सिवाई के लिए नहरे आदि बनाने, अनायालयों का निर्माण करने आदि सार्वजनिक हित के कार्यों में भी काकी स्ववं होता था।

प्रजा की मन्यक्ति और जन्म सुत्यु का पूरा ब्योरा रागा जाता था। मेगस्यीज ने इस व्योरे रा उल्लेग्य किया है और कौटिल्य ने ज्यानी ज्योशाक्ष में इस पर विश्वाय कर से जोर त्या है। रेन्द्रीय सरकार अनेक विभागों में निजाजित भी जिनमें माल गुगरी और सेन के दिलागा प्रमुख थे। धर्म दान और सहायता देने के लिए अशोक ने एक जलाय विभाग का आयोजन किया था। मत्रियों का एक ज्यानरेंग समिति सम्राट् की महायता करती थी। सम्राट् के अपने कथा एक अग्नरें स्थीर उनका दरवार यहुत शानदार होता था। ...

मेगस्थनीच ने लिला है कि संन्य विभाग का सचालन तीस

सदस्यों द्वारा होता था। ये सदस्य, पाँच पाँच

सँग्य विभाग की सख्या में, ६ कमेटियों या पद्मायतों में

विभाजित थे। ये सदस्य समुद्रो मामलों की

देरा भाज करते थे, खाबायतन बीर यानायात का प्रवन्य इन्हीं

के क्षाथ में था। रथ, हाथी, पांडसवार और पैंदल सेना का

नियम्प्रण ये करते थे। सीर्य सम्राद्र की व्यायी सेना काफी वड़ी
था। इसे खरुड़ा विनन मिनता था। और वह अपने कार्य मे कुराल
तथा सद्म था। सैनिक अक्षराक्षा से सुस्रिजत रहते थे। इनकी
भर्ती छुल ती सामनती प्रथा के खनुमार होता थी, खुज किराये के

सैनिक होते ये, छुज जाजी, नावियों से आते थे और छुज बिभिनन
सम्म से प्राप्त होते थे। सेना साम्राज्य का प्रमुख खाधार थी।
शान्तजन युद्ध में आहत नहीं किए जाते थे। रोगियर और आदतो
पा विशेष ध्यान रस्या जाता था। सेनिक्न ये ज्यायाम तथा अन्य
आवर्यक ट्रेनिंग की विस्तृत तथा नियमयद्ध ज्यावस्था का प्रमन्य

उपर्युक्त विवरण के श्रविकांश का श्रर्थशास्त्र से भी पोपण हो जाता है। शासक के कर्त्तव्यों के मन्दन्ध में अर्थशाल में लिखा है कि वह सामाजिक शान्ति यर्थशास्त्र का रचक होता है। अपने साम्राज्य श्रीर राष्ट्र को सुरक्षित रखने के लिए वह सदा जी-जान से चेष्टा करता है। अपने उदेश्यों की पूर्ति के लिए राजा छेल कपट आदि सभी प्रकार के साधनों का उपयोग कर सकता है।

श्रर्थशास्त्र एक साधारण राज्य की शासन-व्यवस्था को सामने -रख कर लिखा गया था। जब मौर्य-माम्राज्य बहुत बड़ा हो गया तब उसके सुत्यवस्थित शासन के लिए अनेक उप-राजाओं श्रीर बाइसरायों की बावश्यकता पड़ती थी। जो भी हो, श्रर्थशास्त्र का रचयिता कीटिल्य, मस्राट् और साम्राज्य निर्माता के रूप में ही प्रसिद्ध नहीं है, बरम् वह शासन-सन्दन्धी कला का सबसे बड़ा आर-तीय आचार्य माना जाता है।

# सातवाँ परिच्छेद

### मार्च साम्राज्य का हास-काल

हम देख चुके हैं कि सम्राट् अध्योकका साम्राज्य हिन्दू छुश से वामिल प्रदेश की सीमाओं तक फैला हुआ था।

परवर्ती मीर्य शुग, लेकिन, उसकी मृत्यु के बाद, हासोन्मुसी पृचियों ने मिर उठाना शुरू कर दिया। एक-एक फरक कराव जीर जीम दूरवर्ती शन्त ऋपनी स्वाधीनता घोषित करने

लगे। इतनाही नहीं वरन एक विदेशी जाति, साम्राध्य के उत्तर-पश्चिमी प्रवेश द्वार से, भीतर घुम आई। सम्राट् श्रशीक की मृत्यु हुए अधिक समय न बीता था कि एक यूनानी सेना ने, हिन्दू-

हुरा को पार कर, मौर्य-साम्राज्य के प्रदेश में पाँव रगते में सफलता प्राप्त कर ली। बाद के मीर्यो के दुशहान का स्वष्ट सुनिश्चित विवरण नहीं

मलता। अशोक के श्रीशिषकारियों का पुराकों तथा बीद मंगे में मि हल्तेरा और मिलता है, वह परस्पर पिरोधी है। अशोक शिलानोर्मों में ठेपके केवल एक पुत्र का इस्लेस्ट मिलता है।

उमया नाम तीवर था। लेकिन तत्कालीन माहित्य में अशोक के

सीन पुत्र यताए गय हैं—कुणान, जानीक खीर महैन्द्र। श्रनिका
पुत्र महेन्द्र के बारे में यह निश्चित नहीं है कि यह सम्राद् का पुत्र
या या भाई। जो भी हो, सम्राद् की मृत्यु के बाद के घटना कम के
सम्बन्ध में जो विवरण खीर तथ्य प्राप्त हैं, वे नीचे दिए जाते हैं।
इन्हीं से हम सम्राद् की मृत्यु के बाद के इतिहास का कुछ परिचय
प्राप्त कर सकते हैं।

सम्राह् की मृत्यु होते ही राजयराने के लोग भी विहोह की हवा में बहने लगे और मनमानी करने पर उत्तर अरों के आए। अरों के किएक पुत्र जालीक ने परभीर उत्तराविकारी पर कथिकार कर अपने को स्वतन्त्र पार्पित कर

दिया। दूसरा पुत्र कुणाल सम्भवतः साम्राज्य का नाममात्र का व्यथिकारी था। लेकिन वह व्यंथा था और उसका प्रिय

नामनात्र का आध्यारा था। तात्रन वह अधा या चार उसकी प्रय पुत्र-सन ति-शासन काय की देख-भास करता था। जैन चौर बौद्ध तिराही ने सन्प्रति की ही चशोक का उत्तराधिमारी यताया है। जैन-धर्म के पोषक के रूप में इन लेखकों ने बसका उन्लेख किया है।

स्रशोक के एक पीत्र का नाम दशरथ था। मत्त्व स्त्रीर विद्या पुराणों में उसे सन्धति का पूर्वाधिकारी वताया गया है। सन्धवतः वह सन्धति का भाई था। स्त्राधिकारी वताया गया है। सन्धवतः वह सन्धति का भाई था। स्त्राधिकोरी वत्राधिकारी कें उसवा उक्तार प्रमुख्य कहा गया है। सन्धिक का शासन पटिलापुत्र पर ही नहीं वरन स्वर्थिक स्त्राध्य के पित्र सामाज्य के पित्र सामाज्य के पित्र सामाज्य के पित्र सामाज्य के प्रसाम परिलापुत्र पर सामाज्य के भागों में विभाजित हो गया था। पूर्वी भाग पर दशरथ शासन करता था स्त्रीर पित्र सी पर सन्धति।

याद के उत्तराधिकारी केवल नाम के राजा थे। इनमें से एक कुटित और कगड़ाजू प्रकृति का या जो—"सत् पथ पर चलते का उपदेश देते हुए भी असत् पथ पर चलता था।" इनमें सब से अन्तम, युद्दस्य की, उसके प्रमुख से नापति पुष्पमित्र शुंग ने हत्या कर, इसा पूर्व १८५ में एक नये शुंग राजवश की नीव डाली। इस हत्या कर, इसा पूर्व १८५ में एक नये शुंग राजवश की नीव डाली। इस हत्या के वाद राज्यशिक के रूप में भीवी का लोग हो गया। छोटे-छोटे मौर्य सरदार, फिर भी, मगघ और पश्चिमी भारत में यहुत दिनों तक राज्य करते रहे। चीनी यात्री हुएनसांग ने, जो

१२४

सातवीं राती में भारत खाया था, सगद के एक मौर्य राजकुर्मार का उल्लेख फिया है और फोकल तथा खानदेश के सरवारों चातुक्य श्रीर याद्यों का प्रारम्भिक शिला-लेगों में उल्लेख मिलता है।

मौर्य साम्राज्य के द्वाम के कारगों पर जाब हम विचार करेंगे। इनमें से फूछ तो स्वयं अशोक की नीति में ही निहित हैं। अशोक ने असी पर-हिंसा पर-मीर्थ-शक्ति के कभी भरोसा नहीं किया। फलतः प्रजा की सैनिक हाम के वारण

वृत्ति कंठित हो गई। कर्लिंग-विजय के बाद सेना की श्रीर उसने विशेष ध्यान नहीं दिया। इतना बड़ा साम्राज्य, जिसका निर्माण अशोक के पूच-राजाओं ने किया, फैयेल शासन-सम्बन्धी शुभ मिद्धान्ती और आदर्शी के सहारे नहीं दिक सकता था। उसके पीछे तलवार के वल की भी जरूरत थी। स्थानिक राजाओं को एक तरह से पूर्णक्षेण स्वतंत्र छोड़ देना माम्राज्य फे राजनीतिक स्थाधिस्य के लिए अस्यन्त घातक सिद्ध हुआ। मिलिंग चौर आंध्र जैसे अर्द्ध-विजित राज्यों का साम्राज्य के प्रकारित होना राजनीतिक कमजोरी का एक चौर कारण था। दक्षिण श्रीर उत्तर-पश्चिम को श्रोर उत्तरोत्तर विस्तार होने के माय माथ यह भी श्रायस्थक था कि केन्द्रीय शक्ति को संगठित किया जात । नेकिन ऐसा नहीं हो। सका। फल्लन श्रान्तीय शासकों ने सनमानी षी और उनकी शामन-व्यवस्था में श्रातेक दीव पैदा ही गए। कलिन, नर्जाशना और उब्बंधिनों में, इस मनमानी के फल स्थरूप, जनता पर अनेक अन्याचार दूर और शामन व्यवस्था ठीक न रह सकी। द्रवर्ती प्रान्ती की जनना का व्यक्षिक व्यत्याचा द्व-यानरी की मनमानी हा उसे श्रांबक शिक्षार होना पद्मा स्वयं अपने शासन-फात में अशोक की इस अवार के अनेक आदेश इन प्रान्ती कै शामको को देने कहे थे कि वे अनता के साथ सहानुभूमि का व्यव-रार गरें। इन शामको में से गुन्न ने विन्तुमार चीर असीक के समय ने ही विद्रीत पर दिया था। समुचित नियंत्रण फे अभाव में प्रान्ती की जनता में भी सहभवत: ब्रामन्तीय वह गंध था कीर यह मौर्यो के शासन से मुक्त होने का प्रतीका करने लगी थी।

चल्र विद्वानी ने सीर्थ सामाध्य के हास के बूल कारय बारल भी बाराय है। कार्या सनानुसार प्रशार होते हुए भी श्रशीह वी पीळ गामन-नीरि में ब्राचिनी में बद्धा तरस्त्र वर दी भी और उन्हें भय था कि कहीं उनका धर्म इस प्रकार ध्वतरे में न पड़ जाए। श्रमेक सुविधाओं से बावल विवन हो गए थे। लेकिन प्रशोक ने उत्तरा-धिकारियों श्रीर बालाओं के बीच संघर्ष के पोई लिक्षित प्रमाल नहीं मिसते। श्रशोक ने अपने शिला लेखों में बाबाओं के भी प्रति उदार-साथ प्रकट किए हैं श्रीर करदेख के श्रद्धार अशोक के पुत्र जातीक का व्यवतार बालाओं के साथ विशेष स्व से निज्ञतापूर्ण था।

भीयं चंत्रा का अन्त निकट लाने में खरीं के के हसाधिकारियों की खानी कम जीरियों और अवस्ता ने यहुत अनिम खामात योग दिया। जो कसर गर्ग गई थी पूसे उत्तरी प्रान्तों के साझाज्य से निकल जाने और पैक्टिया के मूनानियों के आक्रमण ने पूर्ग किया। जातीक की अशीनता में करमीर अपनी स्वतंत्रता चीरित कर चुका था। चीरसेन की अधीनता में गशर ने मा वरमार का अनुमरण किया। ईसा सं पूर्व २०६ में सीरिया के खिनयों के गहान रर आक्रमण करने के ममय बीरसेन का उत्तराधिकारी गंधार पर शासन कर रहा था। इस मकार मीयं-साआज्य, पुष्यीमत्र के अन्तिम आप्ता, देने से पूर्व शु, पूरी तरह कि लर्फ अन हो गया था। इस मकार मीयं-साआज्य, पुष्यीमत्र के अन्तिम आप्ता, देने से पूर्व श्री, पूरी तरह कि लर्फ अन हो गया था। इस

पुरविमित्र के शुंग-वध के मूल स्रोत का टीक पता नहीं चलता। कुद्ध का कहना है कि शुंग ईरानी ये जीर शुंग साम्राज्य (ई० पू० १-४ से कि वे शासका करते थे। कुद्ध का विचार है (ई० पू० १-४ से कि वे शासका थे। व्याकरण के सुप्रसिद्ध स्त्राचार्य ७२ तक) पाणिनि का मत है कि शुंग सुपरिचित भारद्वाज गोत्र के ब्राह्मण थे। यह मही है तो इस ब्राह्मण

गोश के ब्राह्मण थे। यह मही है तो इस ब्राप्त ये। यह मही है तो इस ब्राप्त यं ये। यह मही है तो इस ब्राप्त यं ये। के दर्शन में राजनीतिक कारणों की रुप्ते कि तमें प्राप्त को के हैं। इतिहास में ऐसे उदाहरणों की कमी नहीं है जिनमें प्राप्त को साओं का अध्ययन होड़ कर राख का खाश्रय तिया है। दिल्ला के

<sup>• &</sup>quot;ईसा पूर्व २०६ से मौर्य-शक्तिका जो हाल शुरू हो यया था, उभी भी यति को यवनों के प्राक्तमण ने और भी तेज कर दिया। गर्म सहिता और पावज्ञक्ति के महाभाष्य में इन ब्राक्तमण का उल्लेख मिलना है। प्रतिम प्राप्तात पुष्पमित्र शुग ने किया और भीर्य शक्ति का लोग हो गया।" (राव बीचरी लिखन पाल टिक्ल हिस्से आक प्रन्तेन्द्र इन्टिया सुपीय स्वस्तम्, पुष्ट २५०)

कदम्य त्राह्मण्-वंशीत्पन्न थे श्रीर परिस्थितियों ने वन्हें शासन सूत्र संभातने के लिए याध्य कर दिया था।

शुंग राज्य का विस्तार दिस्तिण में नर्मदा तक फैला हुआ था।
सम्भवतः गंगा की घाटी के सभी प्रदेश वसमें
शुंग-राज्य का विस्तार वे। पंजाब बबके राज्यधिकार से बाहर
विस्तार था। संस्कृत नाटक मालविकामिमात्र (कालिदासरवित) के अनुसार पुरविमात्र का धुत, राज्यभ्य प्राप्तिः निम्न, विदेशा—मध्य भारत के ग्वालियर राज्य में भिवत भीलसा—पर शासन करता था। पुष्पमित्र काल की प्रमुख घटनाएँ वयनों का व्याक्रमण श्रीर मगय तथा स्वारवेल के बीच सुद्ध था। इस

युद्ध का श्रीगछेश खारवेल ने मगध पर हमला करके किया था।

हैसा से पूर्व दूसरी शानी के प्रारम्भ से सारत की उत्तर-पश्चिमी
सीम। पर वेक्ट्रिया के गुवानियों का अधिपत्य
युमानियों का आधारत आ। इन युमानियों के सम्बन्ध में विस्तार के साथ
आक्रमण इस अगले परिच्छेत में प्रकाश डालेंगे। पातालीयों
के आक्रमण का उत्तेख किया है। पातालील में सेशिया भून कात
का प्रयोग करते हुए इस तरह किया है—"इस आक्रमण से और
सभी को। भिन्न ये, लेकिन स्थयं पातालील ने बसे नहीं देग्य था—
यह भी हो सफता है कि उसने देखा हो।" साक्षेत और मर्थामका
पर यूमानियों के आक्रमण और आधिपथ्य का इस प्रकार, सेरियथ
रीती में, पातालील ने उत्तर्ग किया है।

युनानी आक्रमणनारी के नाम के बारे में क्षितित रूप से नहीं कहा ना सहता कि यह कीन था; कि । ५६ पेनिट्रयन था इसमें कोई सनदेद नहीं है। रेनिट्रया में क्षाने को निर्माद भारत में कर लिया था। १३वों जीन ज़िरन ने से सिक्त लेखने ने प्रियों को पूर्व दिनिश्चिम के पित्र प्रियों को प्रति ना ने से सिक्त लेखने ने विषय है। क्षाम बास के ब्यन्य प्रदेशों पर भी उनमें कथियार का इन लेखने ने वर्णन किया है। प्रीम प्रति है। क्षाम बास के ब्यन्य प्रदेशों पर भी उनमें कथियार का इन लेखने ने वर्णन किया है। प्रीम्हर्य का यह यूनानी शामक 'भारतीयों का ममाद 'बहलाता था और ट्राम से पूर्व दूमरी शनी के मण्य तक शासना करना रहा। यह बहुत मम्मव है कि यह यूनानी प्रवित्त का समकालीन रहा हो। एड

का यह भी अनुमान है कि पंजाब में सागल (या शाकल) का

भा नव ना नव्य मिनान्दर ही उपयुक्त यूनानी आक्रमणकारी रहा होगा। यूनानियों के आक्रमण के समय में ही मगध पर शक्तिशाली पहोसी राज्य कर्त्तिंग के शासक त्यारवेत ने

कलिंग के सारवेल आक्रमण कर दिया था। चड़ीसा में भुवनेश्वर के निकट, उदयगिरि की हाथीगुम्फ नामक गुफा के श्रभि लेख में सारवेल का उल्लेख भिलता है। चेदि वश के गौरव को ऊपर उठाने में उसने यहुत सफलता प्राप्त की थी। पच्चीसवें वर्ष में ही इसका राज्याभिषेक हो गया था। दक्षिण के आंध्रतशी राजा श्री शातकरिंग की स्पेचा कर उसने अपनी सेना की पश्चिमी प्रदेशों पर धावा करने के लिए भेज दिया और राष्ट्रिशें तथा भोजकों को अपने अधीन कर लिया। गया के निकट बाराबर की पहाड़ी गोरठिगिरि पर भी उसने आक्रमण किया और इसके बाद राजगृह पर अपना दबाव डाला। यवन राजा की सथरा तक पीछे दक्षेत्र में भी उसने सफलता शाप्त की। बाद में उसने मगाध पर श्राक्रमण किया और उसके शासक बहासति मित्र को अपने सन्मुख नतमस्तक होने के लिए बाध्य किया। दक्तिए के राज्यों के बिरुद्ध भी खसने विजय प्राप्त की।

हाथी गुम्फ अभि-लेख में इस बात का संकेत मिलता है कि रारवेल ने जैन मिलुओं की महासभा का आयोजन किया था। इस श्रमि तेल का विवरण अपूर्ण है और उससे सारवेल के शासनकाल ' के अन्त तक का वर्णन प्राप्त नहीं होता। आध्र के सातवाहन वहा के राजा शातकरिंग का यह समकालीन था। दैमित्रियस-युथिदेमी का पुत्र-श्रीर प्रारम्भिक शुंग भी उसके समकालीन थे ।क्ष

इसी बीच सारवेल का उत्तराधिकारी राजकुमार विदर्भ के राजा

के विरुद्ध अपने कौशल का परिचय दे रहा

था। विदर्भ का राजा मौर्य-मंत्री का सम्बन्धी अर्गमेध यहा था चीर शुंग-परिवार के मीर्य-राज्य पर छिथिकार करने के विरुद्ध था। शुग राजकुमार के सामने उसे सुँह की राानी पड़ी। इस तथा इसी तरह की जन्य बिजर्थों से उत्साहित होकर

 देखिए 'एविमापिया इडिना' माग २०, त्रवड ५, पृ० ७१-७६। इसमें जायसवाल और बनकी द्वारा प्रस्तुत हाथी गुम्प अभि-लेख दिया

हुआ है।

'पुष्यमित्र में दो अरबमेय यह फिए। अरबमेव यह करने का वहरया , विस्में और वचनों पर प्रांत अपनी विजय है। वस्तव मनाना था। मौर्य-काल में अरबमेश यहां की त्रथा वह हो, गई थी। उनके पुन-'जीवित हो उठने से बाह्याओं के फिर से घार्युरंशन का संकेत गितता है। तेकिन शुंग प्रमुद्दार सहीं थें। विभिन्न पुन्नि के अपने विकास करने के साथ में वे वाचा नहीं होता थें।

पुष्यिमित्र के बाद उनका पुत्र त्रिप्तिम्त्र गर्दी पर बैठा। बह एक माहमी योवा था। विपशु पुराण में व्यक्तिमित्र व्यक्तिम शुग व बाद बाठ राजाओं के नाम मिलते हैं। इनमें से एक उमका पुत्र शक्तिमित्र था। व्यक्ते दादा पुरुषमित्र के सहय में हा उसने बहुनों पर विजय प्राप्त की थी और

उन्हें सध्य साम की एक नहीं सिंधु के तह पर पराजित किया था।,
गुग गाजाओं ने पजा है के यदनों के साथ मैं डी पूर्ण सम्बन्ध
स्थापित कर लिखा था। वेसकेगर (विदिशा) में एक अभिनेतर स्थापित कर लिखा था। वेसकेगर (विदिशा) में एक अभिनेतर की
सामानद के जीवहत्व वर्ष में जीवित किया गया था। इस अभिलेख स पता चलता है कि गाजा अम्बलियिन्द की और से तस
शिला का र्रेलियोदोर राजदूत बन कर आया था। यूनानी होते हुए
भी यह राजदूत अपने को विद्यु का मकर और भागवत धर्म का
अख्यायी कहता था—और वासुदेव की पूजा के लिए समें एक
गरहरू पता चनवाया था।

सर जान मार्शत के फबनानुसार भागभद्र शुंग-यंश हा पाँचयाँ , राजा था । नवाँ राजा भागवत था । वसने काफी दीर्ष-मुभ्य तक राज्य किया । वसके बन्नराधिकारी देवभूति को असके नंशी वसुदेव कर कर ने अपदर्थ कर दिया और खुद राजा वन येंडा । इस प्रकार करय ने अपदर्थ कर दिया और खुद राजा वन येंडा । इस प्रकार करय राजय का प्रारम्भ हुआ । आंठों के तस्यान तक शुंग तथ्य भारत मे रामन करते रहे । लेकिन कांजों के सामने उनके पाँच पर कि सके और उनकी रही मही शांक भी लोब हो गई। विद्वेत शुंग यहुत कमजोर से और खर्म खादा स्वाच्या विचार के हिए प्रकार के कर सामने वहांग से विद्वेत से । इनमे से कई सो सम्मचता बुवावस्था में ही प्रात का मान हो गए ये वर्षोक इन मब आंठों शासकों का शासन काल पर मान हो था। खनिस प्राजा देवस्य के अपर बनकी हरवा के और उनमें से सके मंंगे वसुदेव करवा ने वसकी हरवा की और उनमें सिहासन पर अपना जीवकार जमा लिया ( ७२ ई० पृ० ) ।

शुंग-काल की उल्लेखनीय घटना यह है कि यवनीं की श्रपुनी ब्याकमण्-नीति द्वीद कर पीछे इटना पदा। पातञ्जलि का उदय और भागवत धर्म का प्रचार इसी काल में हुआ। गा उरम जार साम्मण पम का नुपार इस कुला में हुआ। गौरवपूर्ण रामकाल की भाँकि इस काल में भी घम, साहित्य और किला के चेत्रों में काकी उन्नति हुई। विदिशा अपनी कला के लिए प्रांसद थी। भरहेन के स्त्यों, की सुन्दर वेष्टिनाएँ इसी काल की देन हैं।

पुरारों के अनुमार इस वंश के प्रवर्तक वसुदेव के बाद तीत राजा और हुए। ये राजा शुंग-मृत्य फहलाए। कुल मिला कर पैतालीस वर्ष तक इन तीनी ने कराव राजाऋहै

राज्य किया। इनका जीवन-पृत्त पूर्ण और का काल निश्चयात्मक रूप से हात नहीं है। अनुमान किया

जाता है कि ये परवर्श शुनों के जो सर्वधा पंगु हो गए थे--समकालीन थे लेकिन प्राणों में यह स्पष्ट वर्णित है कि बहुदेव ने श्रन्तिम इस शुंग राजाओं को मार डांता था और इसके बाद करव राजा पतालीस वर्ष तक राज्य करते रहे। इस प्रकार शुंग शासन-काल के ११२ वर्ष थाद करवीं का शासन-काल आता हैं। उनका शासन सन्भवतः ईमा∙ से पूर्व ७२ से २८ तक चला। घह भी सन्मव है कि कुछ शु'ग राजकुमार करवों के काल में भी राज्य करते रहे हों

श्रीर उनका लोप कांग्रों से पराजित होने पर हुआ हो।

ष्मांमी का सर्व प्रथम उल्लेख पेतरेय आसण में एक दायु जाति की भाँति मिलता है। इस मंथ की रचना ईसा पूर्व ४०० से बहुत पहले हुई थी। इस सुदूर

श्रतीत में दस्यु जातियाँ श्रार्य-वरितयों से पाहर-छोर पर--रहती थी। आंध्र अनार्य थे और घीरे घीरे आय का उन पर प्रभाव पड़ रहा था। दक्षिण के उत्तर-पूर्वी भाग में ये रहते थे और इनके पत्स काफी शक्ति थी। ईसा के बाद प्रथम शती के विद्वान साइनी ने आंधी का ,एक-ऐसी शक्तिशाली जाति के रूप में वर्णत किया है- "जिसके पास अनेक गाँव और तीम नगर ये जो चारों श्रीर परकोट और चुर्जी से सुरक्षित थे। इनके शासक के पास १००,००० पेरल सेना, २००० घुड़सनार और १००० हाथी थे।" साइनी की सुचनाओं का आधार मेगस्थनीज का भारत वर्णन

था। उसके काल में आंध्र जाति और उसकी शक्ति का महत्वपूर्ण

स्थान या। अशोक के तेरहवें शिला-लेख में अनेक स्वतंत्र और सामन्ती शामकों के साथ-साथ आंध्र शामकों का भी उल्लेख है। इन सब के पास अशोक ने बौद धर्म के प्रचारकों को भेजा

था। इस नेख से यह भी सब्ट होता है कि आंध्रों ने मौर्य-सम्राट् की प्रजा बनना स्वीकार कर लियां था। यह चाहे चन्द्रगुप्त के काल में हुआ हो चाहे अशोक के। अशोक ने अपने समय में केवल एक

ही विजय प्राप्त की थी। वह थी कलिंग-विजय । इसलिए इन होनी के काल में आंध्रों को अधीनता स्वीकार करने की घटना हो

सकती है। प्राणों से यह भी पता चलता है कि आंध्र जाति के शिशुक या शिमुख ने न केवल करवों को बल्कि शुंगवंश का जो कुछ श्रवशेष था; उसे भी नष्ट कर दिया था। इस प्रकार शिमुख का काल करबों के बाद होना चाहिए। लेकिन कुछ विद्वानों का कहना है कि श्रांत्रों का राज्य साढ़े चार शातयों तक चलना रहा और शिमुख का जीवन काल ईसा से पूर्व तीसरी शती का अन्तिम एव था। कशोक की सत्यु के बाद शीध ही आंधों ने भी सिर उभारा, और

श्रपना शासन स्थापित किया जो ईसाँ के धाद तीमरी राती नक चलता रहा । १३ यदि यह ठीक है तो शिमुख ईसा के पूर्व , तीसरी शती की ऋत्तिम चौथाई में राज्य करता था। मौर्यो के आधिपत्य से उसने अपने को मुक्त किया और अपने राज्य का दक्खिन में दूर-द्र तक विस्तार करने में सफलता प्राप्त की। पुराणों में आंधवंश के जिन राजाओं के नाम दिये गये हैं, वे ही

नाम सातवाहून-वंश के कुछ राजाओं के शिला-

तेखों . में भी मिलते हैं। इससे माल्म होता है, सातवाहन वश कि ये दोनों वंश एक ही थे।

सारकाहतो का विवरण, सर्वेषकाँ, इक्क्रिए के बचरी भाग में

" एक पौराणिक कथा के अध्वसार इसे वंश में १६ राजा थे जिन्होंने २०० वर्ष तक शासन किया। एक दूसरी कया के अनुसार इस येथ में तीस राजा हुए जिन्होंने ४०० वर्ष तक राज्य किया। सम्मवृत: १६ राजा वेस की

प्रमुख शाखा के ये और तीछ राजा, जिनका मत्त्व पुराख में उल्लेख मिलता है, प्रमुख शाला के राजाओं के श्रलावा जस वंश के राजाश्री में समिनित हैं । धो कुन्तल (कर्नाटक) के प्रदेश पर कदम्बी से पहले राज्य करते थे। ( राय चौवरी पुष्ठ रः 🚓 🕽

मिला था। इन का मूल जन्म स्थान मध्य देश के द्विष्ण में नित या। कुछ विद्वानों का कहना, हैं कि ये नेलारी जिला के था गम से बाए थे। इम स्थान का नाम शिला-केलों में मानवाहनी-था गर थीर सानहनी रन्त दिया हुआ है। कुछ विद्वानों के अनुसार इनका सम्बन्ध सनीय पुत्रों से था। "राजाओं के लिए आंत्र शन्द का पयोग सम्भवतां याद में होने लगा, जब कि वे थान उत्तरी और पश्चिमी भृति से याद्वात.हो चुके थे और विद्युद्ध रूप से आंत्र शांक रहे गर थे—जब बनके व्यविकार में केवल कुष्या नदी के मुदाने का प्रदेश था।"क

्पुरायों में प्रथमातीन राजाओं का शासन कम ठीक मिलता है—
पहतें शिमुख, दूसरे वसके भाई फुच्या और
सातक किए जो की प्रकार किए हैं निस्क की गुफा
में 'एकं जिनकें हैं जिसमें यह बताया गया
है कि फुच्या के शासन काल में किस मुक्ता इसे और कर निकाला
गया। शातक थिं। के सन्यन्थ में भी शिला-तेख मिले हैं जिनमें वसे
दिख्यापथ का सर्थराकिशाली राजा पंताया गया है। इन तेलों से
यह भी पना चतवा है कि शातक किया पर सिम्मितित हैं। इन
किन्यन किये थे—जिनमें दो कश्यमेण यस सिम्मितित हैं। इन
केति-यन किये थे—जिनमें दो कश्यमेण पर सिम्मितित हैं। इन
सिमें ये पता चतुता हैं कि वह सर्वोपरि राजा था और वसकी
सत्ता स्वतन्त्र थी। सारवेल के हाथी शुम्क योले जमिलेख से

र प्रस्त मत के अनुसार इत थंदा का कंशस्थान बेलारी के निकट या । सातवाइनों के सम्बन्ध में राव चौधरी का निस्न मत उस्तिलनीय है—

पता चलता है कि फिलिंग के पश्चिम में सस्वे भदेश पर वह राज्य फरता या। साँची में भाग्न विवरण से पता चलता है कि पत्नी मालवा पर भी उसका अधिकार था। शातकर्षिण और खारवेल के शासन की समझलीनता के आधार पर विद्वानों ने यह बिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि आंध्र यंश का आरम्भ अन्तिम क्याय राजा की मृत्यु (लगभग ईवा पूर्व रु०) के बाद से होना सम्मय नहीं प्रतीत होता।

यह प्रत्यस है कि प्रारम्भिक राजाओं के राज्य में समूचा बरार, हैदरायाद और सध्य प्रान्त सम्मिक्तित था। विदर्भ के प्रदेश में इनका रूंगों से युद्ध हुन्या था। वस कात के सिक्तों और जिन्हें से पना चकता है कि उनका राज्याधिकार सातवा, वज्यिनी और विदिश्ता तका की विद्या पा या। सम्मवत वज्ञिनी जैसी राजनगरी पर अधिकार में ही वन्हें सम्मवत वज्ञिनी जैसी राजनगरी पर अधिकार में ही वन्हें सम्मद्द की हैसियत प्रदान कर दी और जनकी गणना पुराकों में विद्या प्रीम प्रान्य प्राची की ही स्वयं प्रदानों के साथ होने सभी थी।

<sup>•</sup> गावकरिंग को यह विधि (ईका यूर्व १०१) मानापाट के स्थानिक से भी पुष्ट कोने हैं। इस क्रामिन में विद्युत्त कोर कृष्य के बारे में रन तरह स समान विषयण दिशा हुआ है। (थी॰ ए॰ सिम्प, क्रामी हिंगू) मान परवेटट रहिता सीमा पुर रहि।

<sup>ों</sup> भेगा हम मता शुके हैं, एक प्रश्न यह है कि इस मेश की बच्चों में बाद एकि यह हुई थी। यह मानु बहुँ तक क्ष्मीवर्त पर खाँचनार को प्रश्न है, यही हो यकना है। दान डीन श्रान- साम्हास्थर वह बहुना है कि हैना पूर्व

गौतमी पुत्र शातकिंगि का शासन-काल प्रारम्भ होने से पहले विदेशियों के एक नये थंश ने—जहरात लोगों जहरात शक्ति के —राजपूताना और मालवा पर अपना अधिकार कमा लिया था। इनके एक राजा नहमान का उत्तेल अनेक गुफा लेखों में मिलता है। सातवाहनों के हाय से सहागप्त को इन विदेशियों ने छीन लिया था। नहमान का पूर्वी थिकारी राजा भूमक था। यह भी खहरात वंश का था। कुत्र ग्रही समझवी आभिलेखों में उसका उत्तेल मिलता है। लेकिन यह नहीं प्रवीत होता कि उसने महाराष्ट्र पर शासन किया था। नहमान के षहारीत होता कि उसने महाराष्ट्र पर शासन किया था। नहमान के पहारीदे उपवेदात का भी छुत्र शिना-लेखों में उन्तेख मिलता है। उनने लोकहित के अनेक कार्य किय थे। इन शिला-लेखों के अनुमार वह

माजाय धर्म का टट्समयंक था। साथ ही वह बौडों का भी सरचया अप में हर बंध ने शक्ति महस्व की भी और इस बंध के तीवरे राजा शात-िय के शासन का अन्य ईता संव रह में हो नया था क्रोंकि सभी पुरायों ने एक मत है, मक्स तीन राजाओं का शासन-काल स्ट वर्ष बताया है। और फिर, ११० वर्ष के अवकाश के बाद-ए अवकाश का का किस राजा राजा राजा राजा तीव नहीं किता का उस्तेल हा—कोतमी-पुत्र शासकार्थ है हा संव १६६ में विद्यासन पर बैठता है। उनके ममस्य के शिताले को भी पा चलता है कि एक विदेशी शक्ति ने अधिय होगत कि हम विदेशी शक्ति में अप पा चलता है कि एक विदेशी शक्ति ने अधिय होगत, इस समस्य के शिताले को भाग चलता है कि एक विदेशी शक्ति ने अधिय स्थान स्व विदेशी शक्ति ने इसिय पा। यह विदेशी शक्ति हुएता के (देखिए 'दकन आम सातवाहन पीरियर' पूष्ट अ१-२। यह विदेश किता कि स्वीत प्रतिवेदी,' माग ५७ में प्रकाशित हुएत है।)

बॉ॰ राय चीपरी का मान है कि मलम तीन राजाओं का शावन-काल हैवा पूर्व दूवरी. याती में नहीं हो वकता। उनके मतानुवार शावकर्षणं का सावनकाल हैवा पूर्व परभी शतों में होना चाहिए को हापी मुक्तः प्रिम्नेश्व का भी काल है (नन्द राभा के ३०-वर्ष नाद)। इंबके काल वा प्रावक्षीं को पत्र नातांनाका के मानाचार कि किलाकेल में विश्वेत रावाओं का काल 3:100 के कुत्र नातांनाका के मानाचार कि किलाकेल में विश्वेत रावाओं का काल 3:100 के कुत्र नातांनाका में स्वावकर्षण के पर्व कि किलाकेल में प्रावक्षीं के पहले—प्रावक्षीं मानाचार अधिकार की परना का भी, दूवरों वाती में उनके इतिहाव के बारे में बो कुत्र मालूप हो बका है, उनके विश्वेत का होतां—चोनों ठोड़ औड़ बैठ बाते हैं। (देशिय पीपोटिड स्वित्र), पुरुष स्वद रें।

738 करता था। सहरात छन प्रथम दो सत्रप कुलों के ये जिन्होंने पश्चिमी भारत पर शामन किया था। सत्रप शब्द सम्भवतः फारसी के प्राचीन शब्द 'त्रत्रपवन' का संस्कृत रूपान्तर है जिसका अर्थ 'राज्य का रत्तक' होता है। ईरानी प्रान्वों के शासकों के लिए इस शब्द का

प्रयोग किया जाता या। नहपान का राज्य विस्तृत देत्रों में फैला हुआ था जैसा उसकी मुटाओं के प्राप्ति-स्थानों स्थीर उसके बहनोई द्वारा निर्मित लोकहित की संस्थाओं से माल्म होता है। उत्तर में यह अजमेर तक फैला हुआ था और इसमें काठियावाड, पश्चिमी मालया, दिल्ली गुजरात ऋौर महागप्ट्र का कुछ भाग सम्मिलित था। उसके शासन-काल की तिथि के सम्यन्य में तरह-वरह के और विभिन्न अनुमान तगाए गए हैं। इन अनुमानों का विस्तार ईसा से पूर्व प्रथम शती के अन से तिकर ईमा सवत् की दूसरी शती तक फैला हुआ है। सम्भवतः विदेशी चप्रभी और आप्रसातवाहनों के बीच गहरा स्रीर दीर्प कालिक संघप हुआ। था। इस संघर्ष की प्रतिध्वनियाँ हमें इंडजीयनी के विकमाहित्य औ। उसके नगर से शकों के वहिष्कृत विये जाने से सम्बन्ध रखने वाली कथाओं में मिलती हैं।

कांध्रवश का गीतमी पुत्र शातकर्षि २३ वाँ राजा था। सहरात चुत्रपों का नाश करने में उसने सफलता प्राप्त की थी और उनके राज्य की उसने अपने अधिकार में फेर लिया था। एक अभिन्तेस में इसका गीतमी पुत्र शातकांग वर्णन है कि उसने "बहरातों को नष्ट कर सात-

चाइन कुल के गीरव को फिर से ऊँचा वरुए, था।" ईमा मठ दूसरी शता के प्रारम्भ में वह गरी पर बैहा था। उसके बाद उनके पुत्र बाशिष्टिनुत्र श्री पुलुमाबी ने ईता यन १६८ के लगभग राह्य की बागडोर संमाली।

<sup>•</sup> एक मत के अनुनार एक सुद्ध में स्वय नहपान गीतमा पुत्र शातकी में द्वारा मारा गया या। एक दूसरे सत के अनुसार नहपान ईमा पूर्व प्रथम **ब**ती में हुटा था और यह सचा उसके उत्तराधिकारी प्रपनी विजित भूमि पर लगमग एक शती तक राज्य करते रहे। युक्तमाधी ने श्री इम राज्य का उपमोग बिया । (देगिए जे॰ ब्रार॰ ए॰ एस, (१९२६) वृन्ट ६६१ ब्रीर "दि इंडियन यरटीक्वेरी" १६१८ पुष्ठ १४६। गीतकी पुत्र और वाशिष्टिपुत्र

गौतभी पुत्र के राज्य-विस्तार का वर्णन नासिक की गुफा नम्बर तीन के विश्वत अभिलेख में मिलता है। पुलुमावी अपने पिता के साथ संयुक्त शासक के रूप में सहयोग करता था। उसका शासन-चेत्र सम्भवतः महाराष्ट्र था। जब उसका पिता साववाहनों के पैकृक मु-स्त्र का शासन करता था।

पुलुमायी ने करीय तीस वर्ष तक शासन किया। इसने उज्जीवनी के शक महा चत्रप क्रूर्यमन की कन्या से विवाह किया था। क्रूर्यमन का पितानह चरटाना था। शक चत्रपों के उस दूसरी शासा से सम्बन्ध रखते थे जिसने पश्चिमी भारत वर शाय किया था। चहरात ति—को तथे वंश का संस्थापक था—जहाँ तक उसके लिए सम्भव हुआ, नहपान के चेत्र को किर से अपने अधिकार में कर लिया था। उसकी मुश्राओं से पता चलता है कि उसके राज्यधिकार में, महाराष्ट्र की छोड़ कर, शेप सभी चहारात भू चेत्र आ गया था। चरटाना का शासन करी समा चहारात भू चेत्र आ गया था। चरटाना का शासन करी समा कहारात भू चेत्र आ गया था। चरटाना का शासन कर समा का शासन कर समा है जब उसके पीत्र, कहराना का शासन शारम्भ हुआ। ये चत्रव, ऐसा मालूम होता है कि, उत्तर-पित्रमी भारत के महान कुपाय शासकों के अधीन थे।

हद्रदामा ने अपने यहनोहें पहुमायों की हो बाद युद्ध में परास्त किया है और उसके राज्य का अधिकांश माग— यहांशी जिसे पुनुमायों के पिता ने सहरानों से कीना था— अपने अधिकार में कर लिया। अपने में पुनुमायों को नद्रदमन से 'स्विच्य करने के लिय बाष्य होना पढ़ा। सद्रदमन ने अपनी करना का विवाद सातवादन से किया था। उसके राज्य के पश्चिमां भाग से हाथ से निकस जाने का संकेत इस बात से भी मितता है कि मातवाहन को अपनी राजधानी स्थाना-नारित कर निजाम राज्य के बैठान नामक स्थान में के जाना पढ़ा था। यहाशी इंसा सठ १३०-२०२ आंभ्र-कृत का अन्तिय राजा था और अपने कुत के अवीत गीरव की उसने बहुत कुछ बनाए रस्ता था। पत्रभों के सिकों के अनुहरुए पर उसने अपने नाम के सिकके यनावप थे।

के परस्य सम्बन्ध और सातवाहुनों के विदेशी शक स्वक्तों के मित न्ययहार का भी के॰ ए॰ जीलकरूट ग्रारंश ने जे॰ खार॰ एस, (अस्ट्वर १६२६) पुष्ट ६४४-६५५ में गुलमा हुआ और स्वष्ट विवेचन किया है।

संभवतः ये सिक्के उसने उन प्रदेशों में चाल, करने के लिए बनवाए ये जिन्हें धसने इत्रपों से फिर जीता था। छमके कुछ सिक्कों पर जहाज की छाप भी भिलती है जिससे पता चलवा है कि उसकी शक्ति केवत स्थल साग तक ही सीमित नहीं थी। उसके उत्तरा-धिकारी, कम से कन उसके राज्य के पूर्वी माग में, शासन कारी रहे। इनके नाम ये—विजयश्री, चन्द्रश्री और युल्णशी चतुर्थ। अपने कुल के ये अन्तिम राजाये। इस कुल का अन्त इमा स० २२४ में हुआ। इम प्रकार, हायशी के बाद, आंधों की शक्ति बहुत छिन्न-भिन्न त्रीर हील होकर नष्ट हो गई।

क्रोज़ों के हास के क्या कारण थे, उनका ठीक पता लगाना कठिन है। फिर भी इतना कहा जा सकता है कि हास के कारण भी पुलुमाथी के बाद राज्य के शासन की बागडीर

जिन उप-शासकों ( चाइसगयों ) के हाथ में थी,

वे अधिफारातः सैनिक थे। साम्राज्य के अन्तिन दिनों इन वप-शासकों ने, अपने अपने प्रदेश में, स्वतंत्र राज्यों की घीपणा कर दी। रायका न, जनगणना नक्स न, त्नाज राज्य से महारथी, नाग ये सैनिक उपशासक, अधिकतर, नागवंशी वे और महारथी, नाग और जूतू कहलाते थे। इन चप-शासकों में सब मे महत्यपूर्ण चूत था। यह यनवाभी राज्य पर शासन करता था। यह अपने को ना पर जानाना राज्य जर शालम करवा था। यह जानान शालकर्षि भी कहलाता था। क्रांगे चलकर परलवों ने, यनवासी के चूत् से विवाह-सन्बन्ध स्थापित कर के, उन शन्तों को प्राप्त कर . लिया जो साम्य क्षांत्र सात्राव्य के दक्षिलनी सूचे थे।

श्राप्त साम्राज्य के द्वास के अन्य कारणों में ईमा संयत् दूसरी राती में होने वाले विदेशियों के अनेक आक्रमण भी थे-जैसे शकी श्रीर गइरियों की अति के श्राभीरों के शक्षमण। पुलुमायों के प्रवित्त । पुलुमायों के परवर्ती शासनकाल में श्रांघनसातवाहमें था शक्ति ने पहनीन्सुधी दिशा प्रहरा कर ली थी और कद्रदामा की विजयों ने पतन को गति को और सी तेज कर दिया या। ईसा स० १३० में उत्तरी महाराष्ट्र, कींकण जीर गुजरात उनके हाथ से निकल गए। यहाश्री के शासन-काल में यद्याप उन्होंने फिर से कुछ जीवन शाप्त किया, लेकिन उनके सामान्य के दिल्ल-पश्चिमी प्रदेश स्थायी रूप से उनके हाय से निकल गये—उत्तरी माग चत्रपों के हाथ में चला गया और दिल्ल पर चृत् के वंशवालों में कन्जा कर लिया। कुछ दिनों तक और सातवाहनों की शक्ति पूर्वी दक्षिय में अपनी व्यन्तिम घड़ी की प्रतीधा करती रही ख़ौर ख़न्त में इच्चाकु तथा पल्लवों के उत्थान के सामने वह सदा के लिए लोप हो गई।क्ष

उत्तरी भारत और आंध्रों के दिल्ला के राजनीतिक इतिहास का वर्शन हम कर चुके हैं। अब हम, तेज गति के २ पामिक शार साथ, बुद्ध के समय से लेकर ईमा संवत् की साहित्वक अवस्था दूमरी शती वक, बनता के धार्मिक तथा सामा-

जिक जीवन पर शकाश **दा**लने का प्रयत्न करेंगे। ईसा से पूर्व परंपन्नी और जीशी शती में तीन प्रमुख प्रतिहन्द्री

धर्म थे जो आगे आने का प्रयत्न कर रहे थे---जिनियों भी स्थिति बाह्मण, बौद्ध और जैन धर्म । इन वीनों में

बाह्यण धर्म सब से प्राचीन था और इसे महाबीर वर्धमान चौर बुद्ध दोनों काकी चायात पहुँचाया । महागीर और बुद्ध दोनों ने प्रचार के आधार पर अपने धर्म का संगठन किया था और वनके पवित्र तथा विद्वान् मिल्ल देश-मर में घूम-घूम कर अपने सत का प्रचार करते थे। जैनियों ने अनेक सर्घों का संगठन किया था और विभिन्न प्रदेशों की वोलियों की उन्होंने सीक्ष किया था। दक्षिण भारत और सिहलद्वीप के निवासियों में उन्होंने अपने नये घार्मिक संदेश का प्रचार किया। उनके प्रयत्नों के फलस्वरूप अनेक वामिल राजा जीन-धर्मावलस्यी हो गए। महरा श्रीर रायनद जिलों में जो प्रारम्भिक माझी शिला-लेख मिलते हैं, वे उन जैन भिद्युओं की देन बताये जाते हैं जो ईसा पूर्व दूसरी शती में, यहाँ की पहाड़ी गुकाओं में रहते थे। उत्तर मारत में उनका प्रवाद इसलिये खाने नहीं बढ़ सका कि सम्राद चराने की बा धर्म के अनुयायी ये और बीद्ध धर्म के पोपण तथा प्रवार में कटोंने बढ़े उस्साह के साथ योग दिया था। जैन और माझण धर्म के प्रति भी, इसमें सन्देह नहीं, श्रशोक का व्यवहार बदार था, लेकिन प्रज्ञापनी

<sup>&</sup>quot; श्रान्त्रक सातवाइन राजाओं के सिक्के केवल मध्य प्रान्त में पाए गए है। आंत्र देश में भी वे भिले हैं। किन्तु पश्चिमी दिख्या में कर्ता नहीं भिले । बगैवापेटस्तुप पर खुदे हुए शीन खेल मिले हैं-वो हदशक बन्धी भी बीरपुरुपदच के काल के हैं। इन होलों की लिखावट और बनावट टीसरी शतान्दी के समय की आही गई है अब इन्त्राकुशों ने सातवाहनों को अपरहर कर अपना अविकार अमा लिया था (इंडियन एन्टीनवेरी, माग ४७ पुष्ठ १५६)

का जो क्रम अशोक ने जारी किया ध्यीर जिस जोश के साथ पदाधिकारियों ने प्रहापनों का कार्य करना शुरू किया, उसने जैन धर्म के प्रसार में श्रवश्य ही बाधा पहुँचायी होगी। सच तो यह है कि जैन धर्म को दिज्ञ पूर्वी आगों में—विशेष कर कर्तिंग के राज्य में जहाँ का राजा खारचेल (है० पू० दूसरी शती) पका जैन या-शरण लेने के लिए वाधित होना पड़ा। कलिंग में हर्ष के समय तक ( ईसा संवत् सातवी राती ) जैन धर्म फलता फूलता रहा ।

अशोक की मृत्यु और तज्जन्य एसके साम्राज्य के पतन ने जैन धर्म को उत्तर सारत में पनपने का अवसर प्रदान

किया। ईसा के बाद दूसरी शती के जो तेल मधुरा में मिले हैं, उनसे पता चलता है कि ईसा जैन धर्म का पुनरुरथान स॰ प्रथम शती के पहले से मधुग जैन धर्म का फेन्द्र वन गया था। मालवा में भी जैन मतावलम्बियों की संख्या

कार्फायी। उद्ययिनी फे गजा विक्रम के जैन धर्म प्रहण, करने की गाथा से भी इस बात की पुष्टि होती है। नामिल महाकाट्य शिलापा-दिकरम में, जो ईमा संवत की प्रारम्भिक शतियों मे रचा गया था श्रीर जिसका रचियता एक जैन था, नामिल देश में स्थित अनेक कीन । बहारों का वर्शन मिलता है । जो भी हो, बौद्ध धर्म के मुकाबले तीन धर्म का प्रसार कम हुआ। जैन धर्म की इस धीमी प्रगति के ये कारण थे— १) जैन संघ का, प्रारम्भ में ही, स्तेतान्यर और दिशस्त्र में विभाजित हो जाना (२) प्रतिद्वन्द्वी और समान आदर्श

परवर्ती मीर्थ शासकों में सम्प्रति ने बैन धर्म को प्रोत्नाइन दिया था न्नीर सम्पूर्ण कम्मूद्रीप हें जैन मन्दिरों का उन्ने निर्माण किया। दिख्य भारत में प्रचार काने के लिए उछने सैन मिस्तुओं की मेहा या। कतिल में सैन और शैज दोनों पत्नी का ग्रनार था—खद्दांगिर और अर्चातिर को गुपाओं में दोनों मुठों के भिद्ध रहते थे। इन गुदाओं में रो कई एक ईसा पूर्व दूसरी या तीसरी श्राती में सोटी थी। उनकी दीवारी पर बौद्ध क्याओं और बैन शीर्यकरों के चित्र श्रंकित मिलते **हैं।** हुएन्माल ने-जो देश सबत् १२९ श्रीर ६४% के जीन पर्तिग छाता था-लिला है कि देश में निर्गर्गों की धंस्था काकी द्राविक थी। ( देखिए सी॰ जे॰ ग्राइ कृत 'बैनियम इन नार्दनै इन्डिया' परिच्छेद y श्रीर 'देनियम इन विलंग देरा' श्रो-मैली के डिस्ट्रिक्ट गजेटियर श्राप पुरी, पृष्ठ २४ भी देखिए।

वाले अन्य सतों का अस्तित्व--जैसे गोशज द्वारा सस्थापित आजीवफ, गोराल पहले महाधीर का ही शिल्य या (३) बौढ घर्म का राज्य शक्ति द्वारा पोषित होना और (४) शुंग और कपर्वो के आश्रय मे धाहारा धर्म का फिर से नया जीवन तथा चैतना महरू करना।

वौद्ध धर्म का जीवन, चसके जन्म काल से ही, चंज्जनल रहा। एक तो गौतम बुद्ध का ।आकर्षक व्यक्तित्व,

दूसरे बौद्ध धर्म के सीचे तथा स्पष्ट सिद्धान्ती-राष्ट्रव्यापी रूप के कारण बीद धर्म ने बुद्ध के जीवन्काल मे ही सर्वेष्ठिय स्थान प्राप्त कर लिया और उसके

त्रातुयायियों को सस्या काफी यद गई थी। बुद्ध की एरपु के वाद, उसके ४०० त्रातुयायियों ने राजगृह में एक महासभा का त्रायोजन किया जिसमे बोद्धधर्म के प्रमुख सिद्धान्तों तथा बौद्ध भिद्धनों के अनुशासन का ज्यबस्था पर विचार किया गया। बौद्धों की दूसरी महासमा का अधिवेशन, खरोक के शासन से पूर्व, वैशाली में हुआ था। इस अधिवेशन में उम चीर नमें बौद्ध खतुवायियों के भेट श्रीर विशेष से उत्पन्न समस्याओं पर विचार किया गया। विनय का पाठ फिर से ठीक किया गया। यह अधिवेशन बौढों के दो दलों मे विभाजित हान से पूर्व हुन्या था। वीसरा अधिवेशन पाटलिपुत में, अशाक के गन्यामिषेक के अठारहवें वय में हुआ। फहा जाता है कि यह ऋधिवशन महाशांगकों के बढ़े दल की अपनी समा थी। ति। स मोनगालपुत्त ने इसकी छाध्यक्षता की थी। पडोसा देशों में वपदेशक भेन कर बीद धर्म का प्रचार तिस्स मोनगलिपुत्त ने ही शुरू किया था। नेकिन इस कार्य को सकतता तक पहुँचा कर बौद धर्म को विश्वच्याना रूप अशोक ने दिया। अशोक ६४ ००० उपदेशकों श्रीर भिद्धश्रों का महायता देता था और उसने ८४,००० अवनो तथा मारको का निर्माण बौद भिद्धश्रों और जनता के लाम के लिए किया था। राजकीय घर्म सदैव फलते फूलते हैं और इनमें कोई खाळय नहीं कि बौद्ध घर्म, अशोक के शासन काल में चरमोलति के शिखर पर पहुँच गया था। अशोक का साम्राज्य भारत के सभी राज्यों से बड़ा था। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार में जो प्रेरखा दी, उसके लिए जा अयस्त किये, उनका फल भी काफी मिला। सिंहत और उत्तर पश्चिमी चीन ( स्रोतान, कासगर ब्यादि ) निश्चया रमक रूप से पौद्ध मतावलम्बी हो गए। भारत से बाहर के देशों के

धार्मिक विचारों पर बौद्ध धर्म का अञ्जा प्रभाव पड़ा—जैसे सीरिया श्रीर मिश्र में, जिनसे भारत का निरन्तर आदान-प्रदात रहता था।

लेकिन इस राजकीय प्रश्रय की प्रतिक्रिया भी श्रारम हुई श्रीर इस प्रतिक्रिया के चिन्ह काशोक की सन्तु से पूर्व ही दिसाई पड़ने तो ये। बीद धर्म के मुकाबते में अन्य धर्म श्रानाया ही वर्षों हो गये और इस वर्षे को प्रतिक्रिया हाना आन्त्रयक वर्षों तो हो गये और इस वर्षे को प्रतिक्रिया हाना आन्त्रयक या। बारोक अपनी पुद्धावस्था में आँखें बद करके बीद सर्थों को दान देश था जिस पर उसके मन्नी अपनी नजर रखने क्षेत्री। आशोक के जो वन्ताधिकारी हुए, वे कहुर बोद नहीं थे और उनमें से एक, दशर्थ, ने आजीवकों को तीन बार गुकाएँ देने के लिए स्वीकृति दी थी।

अशोक की मृत्यु के बाद बीद वर्म को राज्य की और से सहायता मिलनी बन्द हो गई। हम देख चुके हैं अशोक के जाद कि अशोक के उत्तराधिकारियों में से एक शिव कीद वर्म का उपाबक वा। अशोक का एक पीत्र सम्प्रति, जो

 पश्चिमी प्रान्तों पर शासन करता था, जैन ही गया था। अत्रोक के प्रधापनों —शिता तेक्षों —का ब्राह्मणों पर जो श्वार पा जराक के स्वारमा निर्माण लाखा का नावाण र पा श्वार पड़ा था, उसका उरलेख इम पहले ही कर चुके हैं। श्रांतरक के संस्थापक पुर्विमत्र ने बीद संघ के विकत कई उराय काम में लाना ग्रुक कर दिया था। इस प्रकार ईसा से पूर्व दूसरी राठी के बाद बीद धर्म के सुर्य का श्वास होना आरम्भ हो ग्या। भारत के सुदूर स्थित भागों में —जैसे सिंहल, पंजाब श्रीर उत्तर पश्चिमी प्रदेशों में —वीद धर्म के श्रुवायों अभी तक शेप थे, लेकित अशोक के शासन-काल में इस धर्म ने जी राष्ट्र-व्यापी रूप धारख किया शासनकाल म इस घम न जा राष्ट्रक्याचा रूप धारण क्यां या, बद्द अब समाप्त हो चुका था। इतना गिनाही, ईसा की दूसरी राती के लगमग बीद धर्म के सिद्धान्तों में बहुत वहा मौतिक परिवर्तन हुआ। मौद के विदेशी अनुवाधियों ने, जिन में जाति-भेद न था उसे एक नया रूप दे दिया। ये विदेशी शक और युद्धेष लोग थे। एकर-पश्चिमी भारत के कुशन वंश की स्थापिका इसी की एक शारा थी। हिन्दू समाज में अपने प्रवेश को उमकी आति। उसका प्रति कारा के कुशन थे की स्थापिका इसी की एक शारा थी। हिन्दू समाज में अपने प्रवेश को जाती आति। को नहीं मानता या-अपना लिबा और बुद्धकी ने, एक देवता के रूप में, छपामना करने लगे वे।

मौद्ध धर्म के प्रारम्भिक रूप में यह एक बहुत बड़ा परिवर्तन था चीनियों ने इस को महायान सम्प्रदाय का नाम दिया और पुराने बौद्ध दीनयान सम्प्रादय के कहलाने लगे। महायान सम्प्रदाय के बौद्ध भक्ति पर अधिक जोर देते थे, जो तात्कालीन भारतीय भाव-धारा के अनुकुल था। मिक-भावना से प्रेरित होकर उस फात फी जनता ने इस सम्प्रदाय के अनुयायियों की मंख्या में बहुत युद्धि की। इन अत्यायियों के हिए संस्कृत में नये धर्म-मंथ लिक्से गए। ये मंथ बहुत बहे बहे थे और त्रिपिठकों के अंश, जैसे के तेसे, इनमें उठा कर रस कर दिए गए थे। छुण्न सम्राट् कनिष्क के शासन काल में जालवर में बोडों की महासमा का आयोजन किया गया। इस सभा के बाद इस सन्प्रदाय ने अपना एक अलगे स्थान बनाने में सफलता प्राप्त कर जी। जिसके सम्बन्ध में बिस्तार के साथ अगते परिच्छेद में प्रकाश हानेंगे।

अब तक जी कुछ इस कह आए हैं उससे इतना स्पष्ट है कि ईसा से पूर्व छठी शती में ब्राह्मण धर्म पर वीद और जैन-दोनों ओर से आयात पहुँचा। नेकिन ब्राह्मण धर्म फिर भी बाह्य धर्म का देश से लोप नहीं हुआ।

नाइएए धर्म कभी भी प्रचारकों और उपदेश में का धर्म नहीं रहा। इसके प्रतिकृत यह सकीर्त खीर दूसरों से आलग रहने वाला रहा है। अशोक की चदार हृद्यता से 'लाभ' बठा कर बस काल के कई महान् व्यक्ति हिन्दू दर्शन के अध्ययन और विकास में बरावर लगे रहे। पूरा अशोक की सब धर्मों के प्रति समन्भावना की नीति के काल में ही धीरे-धीरे उनकी उपेक्षा ही होती गई।

पुष्यमित्र के सिंहासन पर अधिकार करने के बाद से बाह्यग्र-धर्म ने फिर ऊपर चठना शुरू किया। यशादि का युग फिर से शुरू हुआ और जनविय धार्मिक साहित्य बहुत वडी मात्रा में रचा गया। इस जनप्रिय धार्मिक साहित्य में सभी भतित्रन्दी धर्मों के को अपनी छोर

श्राक्रिंत करने के लिए क्लिने ही प्रचलित खंघ विश्वासों को भी श्रीकायत करने का लए। इतन है। अचालत अब गर्यना का या इस साहित्य में सिम्मिलित कर लिया गया। शैवस्त और वसुदेव की उपासना ने फैलना शुरू कर दिया—जैशा सातवाहन काल के श्रामिलेटों से पता चलता है। इस प्रकार हिन्दू धर्म ने जनविय ट्यु\* रिक भूग का इब बारण किया—ऐमा धर्म जिसकी सुजाएँ धार्मिक विचारों पर बौद्ध धर्म का अच्छा प्रभाव पड़ा-जैसे सीरिया श्रीर मिश्र में, जिनसे भारत का निरन्तर आदान-प्रदान रहता था।

तेकित इस राजकीय प्रश्नय की प्रविक्तिया भी आरम्म हुई श्रीर इस प्रविक्तिया के चिन्ह अशोक की ख़रतु से पूर्व हो दिखाई पड़ने को ये। बौद धर्म के सुकावकों में अन्य धम अनायाम ही वर्षीकि हो गये और इस वर्षेचा का प्रविक्रिया हाना आवर्षक आ। आशोक अपनी खुदावस्था में आँखें बर करके बौद संपों को दान देता था जिस पर उसके मन्नी अपनी नजर रखते क्षेत्री। अशोक के जो बन्तराधिकारी हुए, वे कहर बौद नहीं थे और उनमें से एक, दशार्थ, ने आजीवकों को तीन बार गुक्ताएँ देने के जिए स्वीकृति दी थी।

अशोक की मृत्यु के बाद बीद धर्म को राज्य की ओर से सहायवा मिलनी बन्द हो गई। हम देल चुके हैं अशोक के बाद कि अशोक के उत्तराधिकारियों में से यक शिव बीद पर्म का उपासक द्या। अशोक का एक पौत्र सन्मति, वो

पश्चिमी प्रान्तों पर सासन करता था, जैन हो गयाथा। अशोक के प्रकापनों —शिला तेखों —का ब्राह्मणी पर जी असर पड़ा था, उसका उल्लेख हम पहले ही कर चुके हैं। ग्रांगरक के संख्यापक पुष्यमित्र ने वीद्ध संघ के विवद कड़े उपाय काम में लाना ग्रारू कर दिवा था। इस प्रकार ईसा से पूर्व दूसरी राती के बाद बौद्ध धर्म के सूर्य का अस्त होना आरम्भ हो गया। भारत के सुदूर रियत भागों में —जैसे सिंहल, पंजाब और उत्तर पश्चिमी प्रदेशों में बौद्ध धर्म के अनुयायी अभी तक शेष थे, तेकिन अशोक के शासन-काल में इस धर्म ने जो राष्ट्र-व्यापी रूप धारण किया साधन-काल म इस धम न जो राष्ट्र-व्यापी रूप धारण क्या धा, यह ध्वय समाम हो जुका था। इतना हो नहीं, हैसा की इसरी शती के लगमग बीढ धम के सिद्धान्तों में बहुत वहा मीतिक परिवर्तन हुआ। बीढ के विदेशी अनुवाधियों ने, जिन में जाति-भेर न या उसे एक नवा रूप दे दिया। वे विदेशी एक और ग्रहें की लोग थे। उत्तर-पश्चिमी भारत के कुरान वंश की स्थापिका इन्हों की एक शास्त्रा थी। हिन्दू समाज में अपने प्रवेश को उसकी आति-व्यस्त्रा के प्राराण परित पाकर करोंने नीढ धम को—नो वर्ण-भेर को सही मानता थी—अपना लिवा और बुद की वे, एक देववा के सही मानता थी—अपना लिवा और बुद की वे, एक देववा के रूप में, एपामना करने लगे वे ।

प्रंथ रचे गए। प्राफ़न का प्रचार और प्रमाव अपेचाकृत कम हो गया। यहाँ तक कि बाह्मणों के अनुकरण में कितने ही बीद और जैन बंध भी संस्कृत में ही लिखे गए। आर्योसुर की जातक भाला, जिसमें बुद्ध के पूर्व जन्म का कथाएँ वर्णित हैं और ईसा से पूर्व दूसरी शती का एक और अंथ महावस्तु, पूर्णतया संस्कृत में ही रचे गए थे। संस्कृत के इस द्यान का यह प्रभाव था कि जैनियों ने अपनी साहित्यिक कृतियों के लिए इसे ही अपनाया। इस प्रकार सस्कृत का, विरोधी बौद श्रीर जैन धर्मी द्वारा अपनाया जाना, ब्राह्मणों की विजय का द्योतक था। १६४

आंध्र सातवाहन शासन काल में भी वौद धर्म, दक्षिण में पनपता रहा । गुफाएँ सोद कर अनेक ,चैत्य गृह .

सातवाहन-काल में (पौद्ध मन्दिर) चौर सवनास (वौद्ध भिछ्नेजोः ,धार्मिक तथा सथा संग्वासियों के निवास .घ्रह) इम काल में सामाजिक स्थिति चनाए गए। बाह्यण धर्म भी इतनी ही समृद्ध अवस्था में था। बलि प्रदान करने की प्रया जैसा,

हम देख चुके हैं, फिर से शुरू हो गई थी। वैदिक देवता श्री में से कितने ही अब भी पूजे जाते थेन बरुए, इन्द्र, बाहुदेव, शिव और ' स्कन्द सब से अधिक जन-भिय उपास्य देवता थे। कितने ही विदेशी भी ग्रह्मण या बीड-दोनों में से किसी न रिसी के अनुवाबी हो गए थे। बौद्ध या बाह्यण धर्म अनुवाबी विदेशियों के-उपवदात जैसे-अनेक उदाहरण मिलते हैं। इस काल की धार्मिक वृत्तियों में उदारता का भाव पाया जाता था। उपबदात बाह्यण धर्म का इद अनुयायी था, लेकिन साथ ही बौद्ध भिलुकों की सहायता के लिए भी उसने कार्ले मे एक गाँव प्रदान कर दिया था। इसी प्रकार गौतमा प्राथीर उसके प्राने बौहों को भी सक हृदय से धनेक प्रकार की सहायता दी थी।

समाज में सब से कॅबी श्रेणी सामन्ती मरदारी की थी जो महाभोज, महासेनार्थात आदि कहलाते थे। इनके जनता की थेशियाँ बाद राजकीय पदाधिकारी थे। इन्हीं के समकक्त श्रेणी के लोग बड़े ज्यागरी तथा पारकों के सुखिया लोग होते थे। इससे निम्नस्तर के लोगों से खेतिहर, येदा,

<sup>°</sup> दो॰ श्रार॰ मण्डारकर लि खत 'दि दरखन खाप सातवादन पीरियड,' पुष्ट ७७ ८३ छीर इन्हियन प्रब्टीहवेरी १६१६ देखिए।

बहुत दूर-पूर तक फैली थीं और जिसने प्रतिहन्दी धर्मों की शुम वार्तों को अपना कर, अपने रंग में रम लिया था।

ज्ञामना धर्म के निकास में संस्कृत के उत्तरोत्तर विस्तार ने पहुत सहायता पहुँचाथी। संस्कृत वा ना देशज भाषाओं

प्राप्तत श्रीर संस्कृत का साक्षित्यक रूप थी । वेद प्राचीन संग्रहन के (सम् स्कृषि=साथ रखी गई) यनी भाँति

निस्तरी साहित्यक नौचों में लिखे गए थे। इस भाग को ज्याहिशत रूप तथामान प्रदान करने का श्रेय ज्याकरण के महान् ज्ञान्याणीकित को है। पाणिनि ईसा से पूर्व चौथी शती में हुए थे। परिष्कृत संस्त्रत का यह रूप फेपल केंगी श्रेणी के लोगों के लिए भोपगान्य था। इसका फेल यह हुआ कि वेदों की केंची शिक्षा से जनसाधारण ज्याचित रह गए। वे वसे समक नहीं पाते थे।

इसफे प्रतिकृत गीवम बुद्ध ने देशाज भाषा भाकृत को अपनाया था। प्राष्ट्रत के द्वारा की, प्रमुख रूप से, वे खपने विचारों को कन-सायारण वक पहुँचाते थे। यही कारख था जो तेनी के साथ वनके अनुसायियों की संख्या में युद्धि होती गई और वीद्ध धमें ने जन-विच एए थारख कर ज़िया।

मीर्थ साम्राज्य के अन्त हो जाने के बाद संस्कृत ने फिर से जोर विकास और हिन्दू दुर्शन तथा नीति शास्त्र सम्बन्धी आनेक अच्छे

देखिए ए० से० मीथ लिखित, असीकल संस्कृत सिटरेचर पृष्ठः ११

ने किया था। इस सरदार का नाम आर्मेक्स था। ईसा से पूर्व २५० में उसने अपने राज-वंश की स्थापना की जो लगभग पाँच शतियों तक चलता रहा।

बैंक्ट्रिया की राजधानी बल्ल में मध्य पशिया के सभी कड़े व्ययसाय-पथ आकर मिलते थे। पहते यह साइधियन प्रदेश था, स्नेकिन बाद में जब ईरानियों का आधिपत्य हुआ तो वह पूर्वी ईरहन में सम्मिलित हो गया। ईरानी सम्राट् बैक्ट्रिया का, आक्सस के इस पार रहने वाली साइधियन जातियों के धावों के विरुद्ध. सीमा स्थित चाड्डे के रूप में प्रयोग करते थे। भारत पर आक्रमण करने के लिए सिकन्दर ने मी इसे अपना खड़ा बनावा और उसके शासन-फाल में इसने एक महत्वपूर्ध मेसीडोनियन दर्शनदेश का स्थात प्राप्त कर लिया था ।

चिक्टिया का शासन युनानी गवर्नेर दिखोदीतस के हाथीं में था। सैनिकों को भड़का कर उसने अपनी और कर लिया और स्वतंत्र राज्य की कीपका कर दी। इस प्रकार दिशोदोक्स ने एक सैनिक राज्य की स्थापना की। उसकी शक्ति मेंसीडोनिया के नियासियों के - जो यहाँ आकर बस गए थे - शहबल पर निभेर थी - इस सस्य का जीवन अनेक बाधाओं से मस्त रहा-वहुधा विहोह और कान्तियाँ उसे अल्प व्यस्त करती रही और इसके शासक, बजाय इसके कि अपने राज्य की उत्तरी सीमा की लुटेरी जातियों के भाक्रमण से रचा करते; हिन्दूकुश के दिनिणी प्रदेश पर तथा भारत पर आक्रमण करने के प्रयत्नों में अपनी शक्ति को चीस्रा करते रहे।

दिकोदोतस के पुत्र को 'युनिदेमो ने, जो उसी प्रकार का

दुस्साहसी व्यक्ति था, अपदस्थकर दिया। युथिदेशो ने सीरिया के सेलिसिंह सम्राट श्रन्तियोक भारत पर यवनों महान से-जो सिकन्दर महान को मात करना के आक्रमण

चाहता था और जिसने ईसा से पूर्व २०० में भारत पर आक्रमण करने का प्रयत्न किया था-युद्ध किया ।क्ष अन्तियोक ने वैक्ट्रिया के चारों चोर सैनिक घेरा ढालने का प्रवत्न

 वहा बाता है कि व्यन्तियोक ने मारतीयों के गंवा सोवागसेन से ब्रापनी भित्रता को किर से स्थाति कर लिया था जिसके फलस्वरूप मेट में उसे उस्त 🥄 दाधी भी विले थे।

स्वर्णकार, ब्यादि थे। सध्यवित्त के लोग गृह, कुल श्रीर कुटुम्ब में विभाजित थे। मातृपद्म के प्रारम्भिक गीत्र गुरू के नाम के अनुसार ही वंश चलते थे और राजा तथा अन्य लोग उसी के अनुसार अपने नाम के साथ उपाधि धारण करते थे—जैसे वशिष्टिपुत्र श्री पुलुमायी। ज्यापारियों के संगठन के खध्यन नगर-प्रयंध के कार्यों में बहुत घड़ा हाथ रखते थे। स्वर्श और रजत कर्पपर्शों की मदाश्रों का चलन था। ताझ के सिक्के भी चलते थे। सुर पर धरण देने की प्रया प्रचित्तत थी। सूद पर रुपया जमा करने वाली सहयोग समितियों तथा इसी तरह की अन्य संस्थाओं के उदाहरण मिलते हैं। विभिन्न उद्योगधंघों के अपने संगठन ये जो शेणी कहलाते थे-जैसे तेतियों, कुन्हारों, युनकारो, अन वेचने वालों की श्रेणियाँ। देश के विभिन्न भागों के धीच काफी अच्छा ज्यापार होता था। वाशी भी इस भाग से एस भाग में आते-जाते थे-जवाहरण के लिए पश्चिमी तट पर स्थित वैजयन्ती (धनगामी) से नासिक के पीच यात्रियों का आवागमन होता था। विदेशों से भी खूप व्यातार होता था और भड़ोंच ऐसे सम्बन पन्दरगाही का अस्तित्व था। देश में अनेक मंहियाँ थीं-जैसे पैठान और तगर में। क्ष इन मंहियों में अधिकतर रुई, सुलेमानी पत्थर तथा अन्य परत्थी का न्यापार होता था।

## श्राठवाँ परिच्छेद

## विदेशी श्राक्रमण श्रार उनका भारत पर मभाय

### [ ? ]

सेल्युमीटियन साम्राज्य, जो सीरिया से बैबिट्रया तक फैला हुन्ना बा चौर जिसका निर्माण इतने परिक्षम से भारतीय पूनानी सेल्युक्स निवेटर ने किया था, शीम ही दिस-गनांश भाम हो गया चौर इस साम्राज्य के हो चहीं ने—दिन्दुक्ता के उत्तर में बैक्ट्रिया चीर परिवा ने उपने को स्वतंत्र पौषन कर दिया। पार्थिया को यह स्रतंत्रता स्पक्ते राष्ट्रीय विद्रोह का परिजाम थी जिसका नेतृत्य एक सरदार

• निश्राम-शाय में हिमत तेर का ही यह दूबरा नाम है।

ने फिया था। इस सरदार का नाम आर्सिकस था। ईसा से पूर्व २४० में उसने खपने राज वंश की स्थापना की जो लगमग पाँच शतियों तक चलता रहा।

वैक्ट्रिया की राजयानी बल्ल में मध्य परिश्वा के ममी थहे क्यपसाय पर आकर मिलते थे। पहले यह साइधियन प्रदेश या, लेकिन बाद में जब इंरानियों का आधियत्य हुमा तो वह पूर्वी इंरान में सन्मालित हो गया। ईरानी सम्माद वैक्ट्रिया का, आकस के समार पहले मानी साइधियन जातियों के वाचों के पिरुद्ध, सीमा स्थित अड्डे के इल में प्रयोग करते थे। भारत पर आक्रमण करने के लिए सिकन्दर ने भी इसे अपना अड्डा बनाया और उसके शासन-काल में इसने एक महत्त्वपूर्व मैसीडीनियन वचनिवेरा हा स्थान माह कर लिया था।

विह्निया का शासन यूनानी गवनर दिक्रीदोतस के हाथीं में था। सिनिकी की सक्का कर उसने अपनी और कर तिथा और स्वतः रावय की कोपका कर दी। इस प्रकार दिक्रीदोतस ने पर सैनिक रावय की कोपका कर दी। इस प्रकार दिक्रीदोतस ने पर सैनिक रावय की स्थापना की। उसकी राक्ति मेथीडीनिया के निवासियों के—तो यहाँ आकर वस गप थे—गडुबब पर निर्मर थी—इस सब्द का जीवन अनेक वाधाओं से मस्त रहा—बहुधा विद्रोह और क्रांतियाँ वसे अस्त न्यवस करती रही और इसके शासक, प्रजाय इसके कि अपने रावय की उत्तरी सीस की तुटेरी जातियों का आकर्म पर विद्राह करते, हिन्दूकुश के दिख्खी प्रदेश पर वधा भारत पर आक्रमण करने के प्रयन्तों में अपनी शक्ति को ज़िया करते रहे।

दिकोदोतस के पुत्र को युनिदेशों ने, जो उसी प्रकार का दुस्साइसी व्यक्तिया, कपदस्य कर दिया। युधिदेशों भारत पर युवनों ने सीरिया के सेविसिड सम्राट व्यक्तियों के स्वाम्पर्य स्थान से—जो सिकन्दर महान् को भात फरणा चाहता या व्यार जिसने देसा से पूर्व २०० म भारत पर आक्रमण्य करने का प्रयस्त किया था—युद्ध किया। क्ष

द्यायी भी मिले थे।

नारत पर आक्रमण करने का अवस्त क्या या—बुद्ध राज्या कि अन्तियोक ने वेक्ट्रिया के बार्रो और सीतंक चेदा छालने का प्रवत्न • कहा बाता है कि ज्ञानियोक ने भारतीओं के ताब कोमागतेन से ज्ञवनी मिनता की क्रिस्त स्थाति कर लिया था निवने क्लास्वरून भट में उसे इन्ह

किया, लेकिन बसे सफलता नहीं मिली। अन्त में उसे युधिदेनों के स्वतंत्रता के दूरावें को स्वीकार करना पड़ा। बसके साथ उसने विवाह-सम्बन्ध भी स्थापित किया। बदले में युधिदेमों ने बसे युद्ध में काम प्याने बाले हाथियों की एक सेना मेंट की।

भारत के शीमा प्रदेश में खानियोंक के प्रदेश को कुछ लोग मारत पर दूसरे यूनानी तमले का स्थात देते हैं। दुधिदेगों ने अपने राज्य की साशों का विकार ज्यामानितात के निचले भाग तक कर लिया या। दुधिदेगों के प्रत्न और जित्योंक के प्रकाश के विकार या विवार के कि विकार के कि विवार के क

मुलिन ने भी, ईसा पूर्ण १६२ में, कावुल की चाटी चौर पित्रमी पंजान के एक भाग पर व्यवना कांचिकार जमा लिया था। वह भी सन्मत है कि ईसा पूर्व १६० में देशिनियस वस्थानगील युकेतिद के साथ संपर्व में मारा गया हो। युकेतिद के बारे में कहा जाता है कि चयने पेन्द्रिया पर जपना राज्य स्थापित कर किया मा जीर बार घटना टीक उस समय हुई जब मिनादित प्रथम ने वार्षिया पर जपना शामन स्थापित किया या (ईसा पूर्व १९९ के स्तममा)।

बुनेटाइडेस के सिकों का चलन अधिक था। इससे उसके

<sup>े</sup> देशिनित्र मा जीवन रोक्षायमूर्यं था। महित्यम में मचनातुत्तार उत्तरे-योचन भी स्पृटिन—सुदूर वालेव भी वह प्रतिव्यक्ति—चीमर में निम्मय वर्षों के शिमानी है जिस महान्य था, व्यावकी पर उत्तरे स्वासन हिला था। (मित्रम दिन्दी चार पंडिया, भाग १, पुत्र ४०००) दिन्दूब ए के दिवाची प्रदेश पर उनके प्रतिव्यक्त की पुष्टि उत्तरे हिल्ली हो होती है जिस पर बुनानी कीर रामोदी दोनों निरिप्ते या प्रयोग है।

राज्य की सम्पन्नता का पता चलता है। पार्थिया राज्य का वह कट्टर रात्रु था। यूनानी अर्थों से पता चलता है कि पार्थियनों ने युक्टेटाइडेस और साहथियनों को पराजित कर वैक्ट्रिया के कुछ भाग को अपने राज्य में मिला लिया था। इस अधिकृत भाग में हिन्दुकुश के दक्तिए मे स्थित आर्या और आवेशिया के प्रदेश सम्मिलित थे।

पार्थिया, जिसका विस्तार तीन गति के साथ हुआ था, बैन्ट्रिया

वैषिट्या व प्रथ हरता

के भीक और युमान पार सीरिया के यूनानी राज्य के बीच एक बहुत घड़ी व्याई के रूप में था। इस यूनानियों मा फारण ये दोनों आपस में पद-दूसरे से न मिल सके और बैक्ट्रिया, वासी पूर्ण रूप से पृथक् हो गए। ये और उनके राजा युक्तिद को शक्तिशाली

पार्थियनों ने पश्चिम का श्रोर से घर लिया श्रीर उत्तर की श्रोर से साइथियन जाति के समृहीं का उन पर दवाव पड़ा। इनके अतिरिक्त-वैक्टिया ने अपनी शक्ति को भारत ये सीमावर्शी प्रदेश की विजय करने के सतत प्रयत्नों में बहुत कुछ चीख कर लिया था। इन आक मणी में फॅसे रहने के कारण उत्तरी प्रदश की खाना नदीश जातियों की मनमानी करने की छुट मिल गई। चीनी प्रथों से पता चलता है कि यूहवी जाति ने, जिसे हुएों ने पश्चिम की और उकेल दिया था. शकों को अपने स्थान से उकेल कर दक्षिणी बैक्ट्रिया मे शरण तेने के लिए बाध्य किया। यह ईसा पूर्व १६४ की नात है। बीस या तीस वर्ष के भीतर शकों का वैक्ट्रिया पर अधिकार हुआ और इसके बाद, शीघ ही, यूह्वी जाति के लोगों ने उनका स्थान ले लिया खीर यूह्वी आनसस की पार कर, दक्षिण में हिन्दूकुरा तक, समचे देश पर छ। गए।

इससे पूर्व कि युत्रेतिद अवनी भारत विजय के प्रयत्नों से छुट्टी पाकर लौटता, उसकी इत्या कर दी गई। इत्या करने याला स्वयं उसमा पुत्र श्रीर उत्तराधिकारी हैनियोक्लोख था। वह भारत षा अन्तिम यूनानी शासक था। उसने सिक्षे हिन्दृषुराके उत्तर प्रदेश में पाए अप है। इसके शासन काल में ही संन्धारत ईसा पुत्र १३४ में, विकिट्टवा पर शकों का अधिकार हो गया और युनानियों को भारत में विनित भाग म शास्त्र लेकर अपने को सीमित रराना पद्या।

१४८ वार्ति शर्म श्रीर युक्रेतित का शासन, वनके अपने अपने भारतीय कि स्मित्रियस और युक्रेतित का शासन, वनके अपने अपनी राजधानी अदेशों पर, चलता रहा। देमित्रियस पूर्वी पंजाव पर अपनी राजधानी अग्नेशों पर, चलता रहा। देमित्रियस पूर्वी पंजाव पर अपनी राजधानी अग्नेत स्वात के प्रदेश और काग्नेत के पाटी में तर्जाशका, पुष्कत्ववती और किपसा के वारों को श्रीर शासन करता था।

युक्तेतिद के कुछ सिक्तों में घसे कियसा का शासक तिस्ता गया है। सिक्तों के छाप्ययन से हमें यह भी पता खतता है कि इस हो ये कितने ही राजाओं ने राज्य किया था। इनमें से एक खंश के कितने ही राजाओं ने राज्य किया था। इनमें से एक छान सिक्ति हो या यह विदिशा के दुंग राजा आगभद्र का समकाकीन ध्यान यह इंदा पर्व दूसरो शांती के छाधी श्रीत जाने के बाद में हुआ था। चसके राज्य में चचिताला और किरसा सिम्मितित थे। उसके था। चसके राज्य में चचिताला और किरसा सिम्मितित थे। उसके आ सिक्त का पता हमें बेस नगर के एक विविज्ञ शिलानोल से चता आ सिक्त का पता हमें बेस नगर के पक भागों में विभाजित हो गया हो। छु उसके बाद उसका राज्य अनेक आगों में विभाजित हो गया जो धीरे-धीर आक्रमखकारी शकों के हाथ में चते गर।

युधिदेनो जीर है निश्चियस वंरा के राजाओं के सिक्के काफी मात्रा में मिलते हैं। इन सिक्षों से देमित्रियस की भारत-विजय की पुष्टि होता है। जसके राज्य के विस्तार का वता जाकगातिस्ता जीर जतर-पश्चिमी भारत के बन विभिन्न नगरों से चलता है। जनका जीर जतर-पश्चिमी भारत के बन विभिन्न नगरों से चलता है। यक मत नाम स्वयं उसके या उसके पिता के नाम पर रखा गया है। यक मत के अनुसार यह पुष्पित्र शुंग का समकालीन या। यह यह ठीक है

अतितर के प्रदेश में श्रानेक सनय—अते तत्त्विला, पुण्यसमति श्रीर कपिशा जिन पा इन सन्यों के पैतृष्ठ श्राप्तकारी राजा शावन काते ये-समिलत थे। इनके श्रापने-अपने लिके भी होते थे।

अ मध्य मारत में विविद्या के मिकट बेंड नगर में एक प्रस्तर स्वाम मिला है जिल पर अधित है कि इसे बहुदेव (कृष्य) के समान में यहन हूत होतियोदोर से रथापित किया था। यह बतन दूत दियों का पुत्र और तर्द्याला मिला था। निवासी था। यह महाराज अन्तिलिक्ट की और से शांत्र कांधित मामम के बढ़ाँ —उसके साथन के चौदार में में —अपाय था। इस सिला से स्वया ना उसके साथन के चौदार में में अपाय भार के साथ आहान से यहाँ —उसके माम के मारत के पीदा माम के राजाओं के साथ आहान प्रमा में हो स्वया था। मिला में हो स्वया माम के स्वया माम के प्रयास के पीदा माम के प्रवास के साथ आहान प्रयास में में स्वया माम के प्रयास के प्

तो पतञ्जलि और कालिदास ने जिस यवन श्राक्रमस्पकारी का उल्लेख किया है, यह यही था।

श्र्योत्तोत्तेत्वस्य श्रीर मिनान्दर दो शक्तिशाबी राजकुमार में जिन्होंने देमित्रियस के बाद शासन किया और अपोलोदोतस और जो वसीके समय में हुए थे। सम्मवतः अपोलो-पिनान्दर दो तसिक के शासन-काल में पूर्वी अफगानिस्तान उनके राज्य से निकल गया था। मिनान्दर का सम्बन्ध पूर्वी पजात्र से या। मारतीय साहित्य में उसकी खादि श्रादि श्रिक वह बौद्ध मंथ 'भिलिन्द पन्द' में मिलिन्द के रूप में पर्यात हुआ है। वह शागल से शासन करता था। उसका शासन साहस तथा श्रुद्धिमचा से पूर्व था। चपर्युक्त बौद्ध मंथ अपोपकथन के रूप में लिखा हुआ है जिसमें इस राजा और एक बौद्ध मिल्ल के रूप में सितान्द दिए हुए हैं। इस बौद्ध मिल्ल कर मिलिन्द यम। अपीर उसने निमान्दर को बौद्ध धर्म में दीहित कर मिलिन्द यम।

मिनान्दर के सिक्के फायुल की चाटी, पंजाय और यहाँ तक कि सुदूर पूर्व में भी मिलते हैं। इन्छ विद्वानों की चारखा है कि वसके शासन काल और नेतृत्व में ही यवनों ने पुष्यमित्र के मध्य देश पर आक्रमण किया था। वसका र.ज्य दीर्घ काल तक रहा। वसके शासन में जनता सक्का और सब्द थी। अपनी न्यायियता के लिए यह प्रसिद्ध था। कि मिनान्दर के बौद्ध-धर्म प्रहुण करने की घटना से इस चात का पता वलता है कि विदेशी किस प्रकार भारत की मस्तित का जंग वन कर वसमें शीध समाते गए।

किया था)

मिनान्दर के उत्तराधिकारी उतने शक्तिशाली नहीं थे। उनमें कुछ तो फेवल अपने सुन्दर सिखों के जिए वल्तेखनीय हैं। दक्षिण के राकों का उत पर दवाव पड़ रहा था। राकों ने अफेरिया और सिंग्न की निकली कारी में कुम्म जारियल पहले हो जल लिया था। ईला पूर्व ४० वक राकों ने उन्हीं को अपदस्थ कर पूर्वी पंजाय पर पूरी तरह अधिकार जाना विजा।

एक मत है कि वह हैना पूर्व प्रथम शती में हुआ था, न कि दूसी
 एती में, स्वीकि उत्तका शास्त्र-काल बुद्ध के निर्वाण से ५०० वर्ष पहत्ते बताया
 बाता है।

QX0 हम देख चुके हैं कि युकेतिद का राज्य कई भागों में विभाजित हो गया था और बढ़ते हुए शकों का उनपर बरा-वर द्वाय पड़. रहा था। सिंघ शकों का ऋष्ट्रा यूनानी शक्तिका था। वहाँ से वे सिन्धु की घाटी के। पार करते हुए आगे बढ़ रहे थे। फुछ समय बाद उन्होंने श्चन्त गांघार के यवनों को यवनों से अलग कर दिया। ईसा पूर्व ७५ के करीय शकों ने युक्रेतिद से छीन कर पुण्ठतवती स्त्रीर तसुशिता को अपने अधिकार में कर तिया। इसके बाद शकों ने शालों के राज्य को भिलाया और अन्त में, ईसा पूर्व धा के करीप, 'उन्होंने युक्तेतिद-राज्य के अन्तिम अवशेष कायुल की घाटी के ऊपरी

भाग पर भी अधिकार कर लिया। हिनयस अन्तिम यूनानी राजा था जिसने कायुल की पाटी ्रानपत्त आन्तम भूनाता राजा या जिसन कावृत का गार पर शासन किया। चारों खोर वह दुरमनों से विश था—पूर्व और दिल्लाए गूर्व में राकों छोर पेशायर और कंधर के पहरों से, उत्तर से यूर्वों होगों से जो पेक्ट्रियों में बस गए ये और कुपाएं के नेहरत में पह चहुत बड़ी शिक्ष यन गए थे। हिनयस का नेहरत में पर पहले से एक पहुत बड़ी शिक्ष यन गए थे। हिनयस का शासन-काल ईसा-पूर्व ४२ के कुछ पहले से उसके कुछ बाद तक शासन-काल ईसा-पूर्व ४२ के कुछ पहले से उसके कुछ बाद तक रहा होगां। [3]

शकों (साइधियनों) और पहचों (पार्धियनों) का भारतीय मंधों में सदा एक साथ उत्तेग्र शिलता है और गारत में राक श्रीर वहीं ववनों का जिक्र होता है। फ.रस, बीत बीर भीक-रोम की सामगी से हमें इनके पारे में गुल जानकारी प्राप्त हो सकती है। शंक यंजारा जाति . पहाच के लोग थे जीर मूलतः ये यत्तार्त नदी के । नरी प्रदेश में रहते थे। देता पूर्व १६० के लगभग ये लोग दक्षिण की जोर विसकते के लिए द्वा पूर्व १६० क समभग यं लोग श्रीकृत की जोर रियसका कालप्र पाच्य हुए और विनिद्ध्या में चले गये। एक चान्य यंगारा जाति यहची ने, जो उत्तर पिक्रमो चीन से चाई यो, शकें से इम पर्यटन के जिय याच्य किया था। यहची जाति के द्याय के कलायकर शक जाति, भारी संस्था में, इसा पूर्व १४० से १२० के भीप्, विश्वह्या और पार्थियन सम्य पर दृष्ट पेड़ी। वैश्वह्या के बूनानी शानन यो उत्तर कर यह जाति विश्वज्ञारिक्सी हिशा में, हिरात (चार्याना) चीर सीम्तान की कीर बढ़ी कीर इन पहेंगों में बह वरी तरह

से बस गई । इसीजिए इस प्रदेश का नाम शक स्थान (सीस्तान)पड़ा।

परियानां और कत्थान ( सीत्तान ) में एक साथ रहने के कारण राक और पहुज एक-दूबरे के निकट आगए ये और उनके राज्यों के शासक दाक पहुज थे—यहाँ तक कि कसी-कभी तो एक ही परिवार में शक और पहुज नाम एक साथ दिखाई पड़ जाते थे। पूर्वी इंरान, सीत्तान और अकीरिया के ये शक और पहुज शासक माजारण्या पार्थियन उपाधि को धारण करते थे—शहनशाह कहलाते थे। इनके सिक्कों के पीछे याने भाग पर यूनानी भाग का प्रयोग होता था, क्योंकि समूचे पार्थियन साम्राज्य में सिक्कों की भाग परान्तानी ही होती थी।

<sup>•</sup> बहुत संस्थ है कि शक सीचे आरत में न पहुँचे ही श्रीर पहुनों की तरह वे भी परियाना (परिचनी श्रीर दिल्ला अक्ष्यामिस्तान श्रीर दिलो- विस्तान) पार कर के, भारत के महान प्रवेष द्वार बोलन दरें है, जो पारियन भानत संस्तान श्रीर कंधार से सम्बन्ध्य है, लोक्षर दिल के प्रदेश में श्राप हो। यह सुरारिवात और तरह जार पार्य था। कावरेड हसी माने से तिकन्दर में ने से से माने स्वार को हम स्वति पार्टी के अपना श्राप के अपना स्वार हम श्रीर पह से माने से सिकन्दर से से सेना और हाथियों को लेकर बाविल लोटा था। किन्य को निचली पार्टी के अपना श्रापाय बनावर शक और पहची की सेनाएँ किन्य को श्रीर करी थी और उन्होंने यवन-राज्यों पर आक्रमण किया था। (क्षीन्त्रम हिन्द्री श्रीर उन्होंने यवन-राज्यों पर आक्रमण किया था। (क्षीन्त्रम हिन्द्री श्रीर उन्होंने यवन-राज्यों पर आक्रमण किया था। (क्षीन्त्रम हिन्द्री श्रीर उन्होंने यवन-राज्यों पर आक्रमण किया था। (क्षीन्त्रम हिन्द्री श्रीर उन्होंने यवन-राज्यों पर आक्रमण किया था। (क्षीन्त्रम हिन्द्री श्रीर उन्होंने यवन-राज्यों पर आक्रमण किया था। (क्षीन्त्रम हिन्द्री श्रीर उन्होंने यवन-राज्यों पर अक्षित स्वति स्वति

राक पहुंचों के दो वंशों ने शहन शाह की उपाधि की धारण किया था—(१) मोध्यस का राजवंश (शिला-

सक-पद्दय राजवंश लेखों में वर्षित महान् राजा मोगा) जो सम्मवतः शक था और (२) बोनोनेज राजवंश को

प्रेरियाना और अकेशिया पर शासन करता था और औ अ सम्भवतः पहच था। आते की पीडियों में ये दोनों राजवंश एक दूसरे से सम्बद्ध हो गए थे। दोनों के आधिपत्य में स्त्रप और सैनिक गवनर शासन करते वे जो अधिकतर शक होते थे।

मोश्रस ने यूनानियों से गांधार श्रीर वश्चरिला को जीत तिया शि यह भी सम्भव है कि उसने पूर्वी पंजाब में शागल (शाक्त) भी भी पूनानियों से जीत किया है। उसके सिक्के काफी संख्या में भीप नानियों से जीत किया है। उसके सिक्के काफी संख्या में पंजाब में पाए गए हैं। इनसे पता चलता है कि उसने शहन शाह (राजाधिराज) की उपाधि धारण की थी। उसने सुदीप कात वक्त-सम्भवतः ईसा पूर्व ६० तक-शासन किया था। उसके शासन कमा ना परिचय हमें अन्य वर्ष के एक अभिनेत से मिलता है, लेकिन उसमें कोई सेवत नहीं दिना हुआ है। विद्वानों का श्राहुमान है कि यह कात ईसा पूर्व ७४ के सगभग रहा होगा।। उसके उत्तराधिकारियों ने अपने मारवीय साझाव्य की नीव को दह कर जिला था। श्रि

वोनोनेल पूर्वी ईरान में शासन करवा था। उसके अधीन एक एक बाइसराय ने कामुल की चाटी में यवनों के अन्विम गढ़ की

भागने अधिकार में कर लिया था।

<sup>●</sup> सिन्य नदी की चाटी पर श्राक्तमण करने का भेव वाधियन समारी की नहीं वरत पूर्वी हैरान के उन सामन्त्री सरहारों को देन चाहिए हो, समय की गति के अनुसार, शहन-चाह (राजधिरात ) के ५६ तक वहुँच गए। इस पर या उपित की, पार्थिया की खित छीख हो बाने पर, मारतीय शास्त्री की बपना लिया या श्रीर हमको श्रपनी राजकीय उपित्यते हैं हो पूर्व इस्त्री श्रपना लिया या श्रीर हमको श्रपनी राजकीय उपित्यते हैं हो पूर्व इस्त्री हम की अपनी एंड कि मारती हो दावर रहेन अपने श्री की भी विश्व कर की भी की अपनी सारती हमें हम की की भी की अपनी सारती हमें हम की हम की सारती हमें हम की सारती हमें हम कि मार्थित होतीय वे सारा है कि बाक सीरतान सीह पर सिप्त की अपले में मित्रादित महुत दिनों से उत्तर पर हमर बहने के लिय देवाव दाल रहा था। (के बाई प्रच०, आग रूर, पुठ रूप)

मोश्रस का उत्तराधिकारी आजेस प्रथम था। कुछ विद्वानों की राय से, ईसा पूर्व ४८ से, जिक्रम संवत् का संस्थापन उसी ने किया था। तत्त्रशिला की सोदाई में जो प्रमाण मिले हैं, उनसे पता चनता है कि सीमा के बाद राजा चाजेस ने राज्य महस्य किया और वह शक न होकर पद्धव था। अनेक अनुमानों के आधार पर उसका शासन काल ईसा पूर्व ५० ४० आका गया है। उसके बाद आजीति-सेस ने शासन प्रहरा किया जो कुछ समय के लिये श्राजेस के साथ, संयुक्त शासक के रूप में, कार्य कर चुका था, जैसा उसके सिक्कों से पदा चलता है।

उसके बाद सम्भवत एक दूसरे जाजेस ने गद्दी पर पाँव रखा। फिर ईसा बाद १६ में गोंडोफर्निस ने राज्य महण किया। बह प्रत्यत्त्व पह्नव था। ईसा बाद १६४४ तक उसने शासन किया। पूर्वी इरान और उत्तर पश्चिम भारत के होनों शक पहल राज्यों पर डसका प्रभुत्व था। पैशावर जिले मे उसका एक स्मारक मिलता है जिस पर उसके शासन काल के २६ वें वर्ष की तिथि ऋकित है। इससे अनुमान होता है कि उसका शासन काल २६ वर्ष रहा होगा। ईसाई गाथाओं से चमका चल्लेख सत यामस के साथ मिलता है जो ईसा बाद तीसरी शती में हुआ था। चन्त थामस पार्थियों का धर्मगुरु था। यह सम्भव है कि गोंडोफर्निस के दरवार में ईसाई मत के प्रचारक पहुँचे हो। एक अनुभूति यह भी है कि उसने मालाबार तट पर स्थित प्राचीन चर्च की स्वापना की और मद्रास के निकट सत थामस माउन्ट पर अपने शरीर का त्याग किया। तेकिन इस अनुश्रुति को प्रामाशिक सिद्ध करना कठिन है। इस पर आसानी से विश्वास नहीं किया जा सकता। जो भी हो, गोंडोकर्निस के बाद शक पहलों की शक्ति चील होती गई और उसका स्थान एक नयी शक्ति-क्रपाणीं-ने लिया।

मीअस और उसके बचराचिकारियों के साथ साथ सत्रपों के राज्यों का उल्लेख मिलता है। उनके जो सिक्के स्तर्गों की परमरा और तेख हमें मिले हैं, उनसे बहुत बनी और बहुसून्य सूचनाएँ गाप होती हैं। ये स्तर तस् रिाला, मशुरा, स्तर के कई स्वानों और कठियाबाद तथा मालवा में शासन करते थे। इनकी शासन व्यवस्था का प्रसुख महास्त्रप

होता था। उसके नीचे एक दूसरा चन्नप उसका पुत्र होता था जो

समय आने पर, उसका उत्तराधिकारी होता था। ज्ञत्रप के श्वकावा अन्य शक सैनिक सरदार भी होते थे। इनमें से कुछ के नाम विभिन्न श्रमि-तेरों में मिलते हैं। इन नामों को हम उनके मूल रूप में पाते हैं। मोश्रस-शासन के कुपाणों द्वारा नष्ट कर दिए जाने के वाद भी ये ज्ञत्रप श्रपने श्रपने इलाके में शासन करते रहे।

य सुधर अपना अपने कार्य के राज्य सम्भावतः ईसा पूर्व प्रथम राती के मध्य में आरम्भ हुआ या। मधुरा की सुप्रसिद्ध सिहरालधानी ( वेंद्या पूर्व २४ ) के व्यक्ति-लेस्स में अनेक राक सरदारों का बल्तेस मिलता है। इस शिला-लेस्स से हमें महाचत्रप रा बुल व्यीर उसके पुत्र चत्रप सुदास का पता चलता है। तच्यित्रला के पास के जिलों के जनव सुरास का पता चलता है। तच्यित्रला के पास के जिलों के जनव सुरास का पटिक का भी इसमें बल्तेस है। मधुरा के चन्नप और कस्त्राला के शासकों के धीय क्या और कैसे सम्बन्ध थे, इसका कोई विवरण नहीं मिलता। सम्भवतः मोकस के बाद वे स्वतंत्र अवस्था में हो गये। कि

वज्ञिला और भ्यस के उत्तरी ज्ञानों के अतिरिक्त सीराष्ट्र और माजवा में भी ज्ञान राज्य कायम थे। इन ज्ञानों के सिक्के बहुत बड़ी संस्था में, इन प्रदेशों में पाए गये हैं। इन सिक्कों के अध्ययय से डी विद्वान तीनों ज्ञानों का ब्रुतान्त ज्ञानने में समर्थ दुर है। अश्वितान कीर मालवा के शक गवनंद पश्चिमी संस्था कहताते

<sup>•</sup> आतुमान किया चाता है कि ईसा पूर्व भय में जब उजियनी में महाराजा कि मारिश्व में शकी को मां मालाबा से निकाल बाहर किया तो वे मारा में आकर कम मार दे और वहाँ पर उन्होंने, निकम से मिलाता-मुक्ता अपना उक्तू शुरू किया। इस प्रभार दो मिल पटनाओं के लिए एक हो आवार का प्रयोग दिया गया। मालाबा के मुक्ति प्राप्त कर और वहाँ का मुद्रा में साम उत्ति किया है और इससे पह तो है। यह सके हरेन कोने में प्रश्तुत किया है और इससे यह बात समाम में आ चाती है कि हैंगा सबत के कुछ पहले हो कियम संत्रुत के सामा माराम के सेवल पता, उनका सापा क्या था। इससर हरेन हम सम्बन्ध में विल्क्षण निर्मित्र है कि किया स्वाप्त क्या था। इससर हरेन हम सम्बन्ध में विल्क्षण निर्मित्र है कि किया स्वाप्त का प्रस्तुत किया या। यह संत्रुत का सामा सापा में कि स्वाप्त का सापा का प्रश्नुत किया था। यह संत्रुत का साल संत्रुत किया से मारिश्व है सापा का सापा हमाराम से प्रश्नुत किया था। पह संत्रुत माला संत्रुत किया से सापा हमाराम किया था। पर संत्रुत किया से सापा हमाराम किया था। पर स्वाप्त की सापा के सापा हमाराम किया था। पर स्वाप्त की सापा से सापा हमाराम किया था। पर स्वाप्त की सापा की सापा सापा से साप

थे। इनमें दो परिवारों का पता चल सका है—एक सहरात, दूसरे

चष्टन। सबसे पहले इत्रपों में भूमकका नाम झात हो संका है। वह इहरात-बंश का संस्थापक था। उसके बाद

भूमकश्रीर नहपान महपान ने स्थान प्रहण किया। नहपान ने ही वास्तव में शक-साम्राज्य की भीव डाली जो

उपरि गोदावरी के प्रदेश में सालवा से नासिक तक फैला हुआ था। नहपान के शासन-काल का अनुमान ईसा बाद ७८ से १२४ तक किया गया है। जुल का कहना है कि वह ईसा बाद पहली शती के प्रारम्भ में हुआ था। उसका दामाद एक शक, उपवदात था निसका एल्लेस हमें अभि-लेखों में मिलता है। नहपान का राज्य विस्तृत था, यह हमें उसके दामाद के अभि-लेखों से माल्स होता है।

प्रशास दुन आनंगला ने नावता हूं। नहरान को राज राज्य सा, यह हम उसके दाना है। नहरान के द्रा का आंध्र सातवाहानों ने अन्त किया था, यह हम पहले कह चुके हैं। उसके बाद चल्ला के दूसरे बंदा की जीव चण्टन ने डाला। युमिबिद भीगोलिक तोलेगी ने उसका चल्ला हो अजान (उज्जयिनी) के शासक वियास्तेनस के नाम से किया है। ज्ञान पहले तो हाथ से निकले प्रदेशों पर विजय प्राप्त की जीर किर, उसके बाद से, राक-राक्ति ईसा बाद चौधी शती के अन्त, ग्राप्त किया है। विवाद से प्राप्त के साथ तात करती रही। विवाद ने सिककों पर अपने को महाचलम लिखा है। इसके पुत्र अवदनन ने सिककों पर अपने को महाचलम लिखा है। इसके पुत्र अवदनन ने सिककों पर अपने को महाचलम लिखा है। इसके पुत्र कभी महाचलम के पद तक नहीं पहुँच सका। चटन परामाविका का पुत्र था। एक मत के अनुसार यह नाम संस्कृत भूमक का शकरणातर मा। इस जिये चुन्मों के प्रयान के पद साम उसके निकट का सम्मन्य शतीत होता है। चटन के उत्तायिकारियों की संख्या काची वहां थी। इनमें कुल चल्ला और कुल महाचलन कहातो थे। उसके पीत का शाम कददामा था। अवह महाचलन था और उसके पीत का शाम कददामा था। अवह महाचलन था और उसके पीत का शाम कददामा था। अवह महाचलन था और उसके पीत का शाम कददामा था। अवह महाचलन था और उसके पीत का शाम कददामा था। अवह महाचलन था और उसके पीत का शाम कददामा था। अवह महाचलन था और उसके पीत का शाम कददामा था। अवह महाचलन था और उसके पीत का शाम कददामा था। अवह महाचलन था और उसके पीत का शाम कददामा था। अवह महाचलन था और उसके पीत का शाम कददामा था। अवह महाचलन था और उसके पीत का शाम कददामा था। अवह महाचलन था और उसके पीत का शाम कददामा था।

<sup>•</sup> कहा जाता है कि घटदमन चष्टन के बाप, धंयुक शासक के रूप में, राज्य करता या। अंधी शिलान्तेल के अनुसार उपका राज्य, देश बाद २३० में, भित्रावाद के मुख्य मागों तक सीमित या। ब्रागद के शिलान्तेल के अनुसार उसने समी-प्रदेशों पर किर से निषय-प्राप्त कर ली थी। एक मत यह भी है कि प्रथम और दूसरे खन्न-यंथों के बीच कोई क्रम-मग नहीं दुष्ता था।

राज्य में मालवा, सीराष्ट्र, कच, सिंघ, अपरान्त और निपाद तथा अन्य कई प्रदेश सिम्मिलित थे। काित्यावाङ्ग में गिरनार के शिलालेख में चमकी ख्यांति का वर्षन सुरिचत है। इसमें तिथि शक स्वत्य ७२ (ईसा वाद १४०) दी हुई है। इस शिला तेष्ठ से पता चलता है कि उसने दिव्य के सातवाहन राजा पर दो बार विजय प्राप्त की थी। उसकी अन्य विजयों तथा सफलताओं का इस शिला लेख में चल्लेख है। मौर्वों ने जिस महान् सुदर्शन कील का निर्माण किया था, उसकी मरम्मत बद्रदामा ने कराई थी। वह विद्वान तथा अनेक गुर्खों से विभूषित वा। उसके बाद समा पुत्र और किर पीत गहीं पर बैठ और इस कार यह वंश राक-संवा ३१० या ३११ तक चलता रहा—अब गुप्त साम्राय्य का आगामत हुआ और च्यापें के इस लवे वंश का अन्त हो गया। शकों ने तेजी के साथ हिन्दुयर्म को खपना लिया और वे उसके कृष्ट प्रचारक तथा समर्थक सिद्ध हुए। चत्रपों के इतिहान के परवर्षी कास के सम्बन्ध में हम कन्य स्थान पर प्रकाश को होतहान के परवर्षी कास के सम्बन्ध में हम कन्य स्थान पर प्रकाश को होतहान के परवर्षी कास के सम्बन्ध में हम कन्य स्थान पर प्रकाश को होतहान के परवर्षी कास के सम्बन्ध में हम कन्य स्थान पर प्रकाश को होतहान के परवर्षी कास के सम्बन्ध में हम कन्य स्थान पर प्रकाश को होतहान के परवर्षी कास के सम्बन्ध में हम कन्य स्थान पर प्रकाश को होतें।

# [ ]

मूहची जाति के लोग, जिन्होंने वैदिष्ट्रया में यूनानी शासन का कान्तम चिन्ह मिटा दिवा वा जीर आर्कोशिया तुगाए सामान्य नवा सिंध की छाटी में शक-पहल शासन के भीर पंनिफ लिये वाल बन गय थे, मूलतः इन्यर-पियानी चीन के रहने चाले थे। यूहचियों को चीनियों ने परास्त कर छन्हें अपने मूल नियाम से भगा दिया था। अपनी इन पराजय के बाद वे पश्चिम की और यहे और शक्य पर माइयाग नामक सोगों की अपना प्रदेग - इने के लिय बाप्य किया। अपने प्रदेश से उगढ़ कर इन राज्य में बोर वीराय की और परेटन किया और सिक्षित पर क्रिका आपना श्री में हिया थी और

इस प्रकार गृहची, इं० पू० १२४ में, बाहमस के उत्तरी प्रदेश में वस गए। इसके बाद, इं० २४ से कुत्र चहुने, उन्होंने स्थान-परिवर्तन किया और आवसम पे इजिल में, लाहिया देश— पेन्ट्रिया—में चसे गए। वीन्ट्रिया को क्ट्रोंने याँच श्रमुग भागों में बाँट दिया। कारो पक कर यूटची बहुत हो शांकरानों हो गए और पोच भागों में से एक के सरदार—इरानों के सरदार (दुईशांग)— ने अन्य भागों को अपने अधीन कर लिया। इसके अलावा उसने अन्य प्रदेशों पर भी विजय प्राप्त कर ली और यूदवी जाति के लोग, सब कहीं कुशन कहलाने लगे—इसी नाम से उन्होंने प्रसिद्धि प्राप्त की। लेकिन चीनी उन्हें अब भी महान् यूदवी कहते रहे। श



० प्रोपे.बर स्टेन कोनों का लयाल है कि चीनो सामग्री के निरोक्षण से श्रोर भीर-नीमन लेलकों के ग्रंथों के श्रभ्ययन से इस बात की पुष्टि होती है कि यूट्चों बब वैभिट्या में श्राय तो वह पहले ही पाँच राज्यों में विमाबित था। इनमें एक एक का शासक कुर्देशाम कुपाय था। पलतः कुपायों श्रीर

इस प्रकार कुपाण एक संयुक्त साम्राज्य की स्थापना करने में सफल हुए। हिन्दूकुरा के दिख्य का प्रदेश उन्होंने जीत लिया और अपने प्रथम शासक कुजूल कदिफस के नेतृत्व में पहारों के हाथ से आकोरिशया और काबुल की घाटी की छीन लिया। ऐतिहासिकों के मवानुसार कुजूल कदिफस की गोंडोफनिस का समकालीन—या उससे कुछ घाद का—माजा जाता है। कुछ हि मुक्तें पर उसका और हिंग्स का नाम संयुक्त रूप से मिलता है। हिंग्स का सम्भवतः पहलों के विरुद्ध आक्रमण करने में उसे मदद दी थी और आगे- चलकर कुजूल कदिका मोंडोफनिस के नेराज्य पर अपना वत्तराधिकार प्राप्त कर लिया था। तब्रिशला की खुराई में इसका प्रमाण मिलता है—जहाँ पर, ईसा सन् ४४४ तक, पार्थियन शासन स्थापित था। हिंग्सस के बाद कदिकत या। चीनी प्रमाणों के अनुसार उसके मृत्यु ईसा सन् ५६ में इसकी सामाणों के अनुसार उसकी मृत्यु ईसा सन् ५६ में हुई और उसके बाद उसके कत्त्य ईसा सन् ५६ में हुई और उसके बाद उसके कत्त्य ईसा सन् ५६ में हुई और उसके बाद उसके कत्त्य ईसा सन् ५६ में हुई बीर उसके बाद उसके कत्त्य ईसा सन् ५६ में हुई बीर उसके बाद उसके कत्त्य ईसा सन् ५६ में हुई बीर उसके बाद उसके कत्त्य ईसा सन् ५६ में हुई बीर उसके बाद उसके कत्त्य ईसा सन् ५६ में हुई बीर उसके बाद उसके कत्त्य ईसा सन् ५६ में हुई बीर उसके बाद उसके कत्त्य है। मानना कितन मालन होता होता है। मोजेस रहेन मा कहना

यूट्चियों को एक ही मानना फठिन मालूम होता है। प्रोफ्तेसर स्टेन का कहना है कि सम्मवतः यह विद्ध करना अधिक आधान होगा कि कुपास शन ये और इरानी भाषा बोलते थे। इलके चीनी अभी से इसकी पुष्टि हो है कि कुपाय शक वश के थे। जिन पाँच विभाजनों में से एक में ये वसे थे वह तथा शेष अन्य चार जिन्होंने बीता था, पहले कभी, सकीं के अधीन ये। इन नम बातों को प्यान में श्वते हुए वे अपने ही शब्दों में इस परिणाम में पहुँचे है कि ''चीनी मधी की सामग्री से हम की अनुमान लगा सकते हैं वह यह दे कि एक-वे शह वो सरकृत से उद्भूत हुए-दंश पूर्व दूनरी शती में उत्तर-पश्चिमी सीमा के जिलों में प्रस्ट हुए थे। वैश्ट्रिय और तीचरा (ताहिया) प्रदेश के स्वामी के रूप में हम दा । परिचय पाते हैं। लेकिन माद में युद्द वी लोगों ने ताहिया पर अपना अधिकार स्वापित किया भी। सकी यां अपने श्राचीन कर लिया। समय बातने पर शारों ने किर खिर उडाया धीर पुर्देशांग मा कुशन शकी के एक करदार ने अन्य शक राजाओं की भागतस्य वर नेरिट्याँ और बादावशान वर भागना शासन स्थापित वर लिया। इत प्रशाद प्राचीन शही और कुप जुदीनों ने मारत के शतहास में प्रमुख माग लिया " ( नीट्य व्यॉन इंडीशहियपन मानीतात्री, नै० व्याई० एच० श्रद १२, वृष्ठ ५-१५)

श्रीर भी सफलता प्राप्त की। कावल की घाटी से श्रागे घड़ कर पंजाब तक उसकी सीमाएँ पहुँच गई।

. सुज्ल कदिणस के पुत्र और उत्तराधिकारी विमा कदिकत ने बहुत बड़ी शक्ति और साम्राज्य का उपगोग विमा फदिकत किया । पेसा भाजम होता है कि उत्तने सिध पी पार्टी पर भी—जो उन 'दिनों पार्टियनों के मुश्तिम पी पि अपना माने किया है कि उत्तन हैंसा चाद पहली शतों के दूमरे चार्टींग में हुई थी। सिध की घाटी निया चम्य मये विकित प्रदेशों का शासन करने के लिये उसने एक जैनरल को नियुक्त कर दिया था। उत्तर-परिचमी प्रदेशों—नार्जाशला और कायुल जो अपने पिता से प्राप्त हुये थे—का शासन-भार उसने कायुल जो अपने पिता से प्राप्त हुये थे—का शासन-भार उसने कायुल जो अपने पिता से प्राप्त हुये रूका शासन केन्द्र अपने प्राचीन नगर चादाकरान में रक्ता था। चादाकरान रार्टी की सीन नगर चादाकरान में रक्ता था। चादाकरान रार्टी की सीन तमर चादाकरान में रक्ता था। चादाकरान रार्टी की सीन प्रमाय पा। एक जिहान का तो चहीं तक कहना है कि शक्त साम्रा सी मीन, जो ईसा चाद अन से शुक्त होता है, उसी ने हाली थी। १३

सीराष्ट्र श्रीर मालवा में सम्भवतः उसने वाइसरायों की नियुक्ति की थी। जी परिचमी स्तरव कहताते थे। इन सप्तरों

<sup>•</sup> इसके अनुसार विकास सनत् (ई० पू० ५%) के दुख पहले सिन्य की धाडी के सकी ने और पूछ और मालवा पर विनय प्राप्त कर ली। विकास सनत् उकायमी से अकी निकाल जाने तथा मालवा के उनके साक होने का समारक है। " १५६ वर्षों के व एक नये शह (रिमा करिय क्रियाकों सक समारा जाता है) का आगमन हुआ और उठने सक्त-राज्य की एक समारा जाता है) का आगमन हुआ और उठने सक्त-राज्य की एक सिरा कर के स्वेतिहालिक भूमिका में अकेनर रहेन ने यह मत प्रगट किया है।)

जीन सामग्री ने अनुवार अभी ने माला। पर अपना शायन स्थापित कर लिया था, लेकिन कित्रपारित्य ने उन्हें परास्त कर यन नवे सदत् की नीव डाली । इकते बाद एक दूमरे यम-शायक ने विक्रमादित्य को परास्त कर अपने स्वत् की मीन डाली । यह नया सचत् निक्रम सम्बत् वे १३८ वर्षे बाद शुरू दुद्रा था।

विमा स्ट्रिस की वें कागज पत्रों में इम सबसे पहले ध्रीर ेंशासन-व्यवस्था नियमित इप से शक-संबत् वा प्रयोग पाते हैं। स्त्रपों का संस्थित विषय छम पिछले संड में

# दे चुके हैं।

हास्टर रहेन का मत है कि दिया बाद ७६ में को ऐतिहासिक शक्काल शुरू हुआ था, उसकी स्थापना एक खब्द-शासन में, फिर से मालवा पर विवय प्राप्त करने, की थी। नमें संबद्ध की स्थापना खीर इब अनिसंत्रय का माल रोनों एक नुसरे से विवत हैं—रोनों घटनाएँ एक खाध है। हुई थी। एक भारतीय शास्त्र हारा शुर्वे पर विवय की स्मृति संबद से वो कर्यना-प्रिय वर्षोत मिलते हैं, उससे मुख्यवते में यह विषय पड़ी श्रिषक मुक्ति स्थात प्रतीत हीता है।

दिवाणी अनुभति के अनुसार हुत काल का आरम्म एक राज राजा के अभिषेत्र से होता है। अतः ऐतिहास राज संदत् का आरम्म देनाकदित ने, ईसा माद ७८२ में, जिया था। यह संदत् शक-काल या नुपरिकाल के नाम से

मविद्य हुआ।

उत्तर भारतीय परम्पा के अनुवार याक-शत यक भारतीय-गांक हारा यक गांवन के अन्त का स्मारक है। भी व्यवस्थान ने इन दोनों परम्पाओं में सामस्य स्थापित करने ना प्रकल किया है। उनका कहना है कि इस काल का माराभ मिक्क ने किया था। इसे माल में युन्तल शांतकार्य ने यिषयी अपने पर निश्चत विजय प्राप्त की थी। इसेक्सिय सम्मवतः इस काल के साया गांतियान का माम संभद्र हो गेवा है। (के ब्राई० एच, मान रह, 55 १३, नोट ७१)

वर वात मार्शक ने तक्षांवाला खुदाई की रतर वम्मणी विशेषताओं पर इस मत से अनुआर अपने मत को निवारित किया है। कतियक का शासन-काल बिमा करिंग्छ के बाद आता है और यह भी समय है कि इस रोगी के दीच दुख अनतर दहा है। इस्तिस्य उनके शिला-मेलों के दशक का अपने मिनम संपन्न से समाधित करना डीक नहीं होगा, न उसे यक-संपन्न पा नर्मधारक माना का वकना है, मुनीकि विमा क्दिंग इसके महुन बार तर्फ पानन वरना रहा। अता बनियक के नाम के साथ सम्बद्ध काल बाद में गुरू दुवारोगा।

चीनी प्रमाणी शीर सोती से भी इन्स्मत की पुष्टि होती है। टास्टर स्टेन ने फिनफ का चाल देवा बाद १२८-६ माना है, वब शब्दनावय की पुनाकी ना के निष्ट भारत युनाह विवन खांछियों में गढ़ करपन हो गया था। विमा कर फिस की मृत्यु के ' बाद कुपाय-राक्ति का हाम शुरु हो गया था। अधिकारी विद्वान सर जान मार्शक का कहना है कि उसके और किनटक-राल के बीच अवकारा दिसाईदेवा है। किनटक सम्मवतः कुपाय जाति की एक स्वतंत्र शास्त्रा से सम्यय रखता था। यह शासा रोतान में निवास करती थीं और डं० मं० १२४ के अनत्वर उसका अध्युख्यान हुआ था। यह भी सम्मव है कि अपनी शक्ति को हद करने के लिये भारतीय कुपायों ने किनक के अर्थान रोतान निवासों अपने जाति-माइयों से मदद माँगी हो। "परियाम स्वरूप छुरान शक्ति कहे पैमाने पर सुसग्वित तथा हट हो गई और एक रेसे नये संवत्त का प्रारम्भ हुआ विसक्त प्रयोग सम्भवतः हुकिसान और भारत दोनों जगह होता था।" "भारत में कर किनक के हिं और श्रेप उसके अभिनतेय मिलते हैं। इनमें से कई किनक के हैं और श्रेप उसके उत्तराविकारियों—वसिटक, किनटक हितीय, हुबिटक, और वासदेव से सम्बन्ध रसते हैं। इन में से

<sup>\*</sup> रैतसन के मतानुसार करियद इय के बार, है • एन • उद्ध में, किरिक का शासन गुरू हुआ। था । किनिष्क ने अपने एक नये सनत् ना श्री गर्माण किया या किनिक सुने श्री वा रहा। इस संनत् का प्रमीण पित्रमी भारत और आलावा के सुन्न करते थे। चुकि परिचमा भारत के एक रास डीव काल तक इसी सनत् का प्रभीम करते गरे, इसलिए भारत में यह शक्त स्वत के क्य में इस इस सन्त सिंख हो गया कि उनका मूल कर और नाम स्थित हो गया कि उनका मूल कर और नाम स्थित हो गया कि उनका मूल कर और नाम स्थित हो गया।

क्तिक काल की विधि के सम्मय में काफी विशव होता रहा है । सिक्त धव वस पूर्ण स्त है निश्चित है कि यह करिण्य हम के धाद हुआ या। किन्क घीर उसके उत्तराधिकारियों के अनेक लेखा मिले हैं कित पर में ते हर तक की तिथि अन्ति हैं। किनियम के मतानुसार यह तिथियों विक्रम संबन्ध की हैं। बील एक सिमा ने पहले हन तिथियों का सरमः लिक्ति सवत् से बताया था जो काश्मीर में अचितित या। प्रोपेगा क्रोक्टन या में किन्क हारा स्थ्यारित सक-काल से उनका गुरुम्य स्थापित क्या। अपनी अपनी दिस्से आव हिन्दया ( न्यूये संस्कृत ) में स्वन्दर सिमा ने किता है कि कहरिस हितोष ने—िस्सन उसी मान की भी—धक्त से रहिल है जब तक सालन किया। विकल्प सम्भवता है के सुराल संवत् परक-सन्दर्

भारत, काश्मीर और तुर्किन्तान में कनिष्क ने विस्तृत विजय यात की थी। उसने कुयान शक्तियों को संगठित करने और भारत में माम्राज्य स्थापित करने की भावना को फिर से जीवन दान देने में सफलता प्राप्त की थी। अपने रासित काल के प्रारम्भ में, जैसा उसके शासन के तीसरे वर्ष के अभिन्तेखों से प्रत्यत्त है, उसने पूर्वी भारत के लिये महत्वपूर्ण विजय यात्रा की थी। इस पिजय यात्रा ( आक्रमख) का उल्लेख साराध्य के अभिन्तेगों में मिलता है। मधुरा में भी कुछ अभिन्तेश मिलते हैं जिनमें उसका तथा उसके उत्तराधिकारियों का वर्णन है। उसके शासन में पेशायर कुपाणों की राजधानी था। कनिष्क के जो भारतीय अभिनेख मितते हैं, वे कनिष्कान्तेश मितते हैं, वे कनिष्कान्तेश मितते हैं, वे कनिष्कान के उसके उत्तराधिकारियों वा वर्णन से कि के हैं। दूर वे वर्ष के अभिनेख से उसके उत्तराधिकारी वासिष्क का उल्लेख है। इससे अञ्चमान होता है कि इस बीच अपने संवत्त के गुरू होने के तेईस वर्ष वाद—कनिष्ठ की मृत्यु हो गई होगी।

मध्य परिाया में भारतीय सरकृति के विकास का मार्ग किनिष्क और उसके उत्तरधिकारियों ने खोड़ विया था। भारतीय तरकृति स्व विदेशों में का नाम सम्बद्ध है। पूर्णी भारत की विजय के प्रतार दीरान में किन्छ का अश्वयोप के साथ सम्पक हुआ था और एक चीनी मन्य के अञ्चतार पाटिलपुत्र के राजा ने पराजित होने पर अश्वयोप को मेंट के रूप में समर्पित कर दिया था। बाद में पार्थियन राजा ने किन्छ पर

म समिपित कर दिया था। बाद में पाथियम राजा ने कनिष्क पर आक्रमण किया था, तेकित खूनी संघर्ष के बाद कसे परास्त होना पड़ा। इसके बाद अश्ययोप ने कनिष्क की बौद्ध धर्म का वपदेश दिया था।

हुएनसांग ने कनिष्क का गांधार के राजा के रूप में उल्लेख किया

से मिल रहा हो जीर उचका प्रारम्स भाद में हुआ हो। इस धारणा पर कि वनिष्क ईसा बाद दुख्यी शती के सच्च में हुआ था, अनेक आर्याच्यों हैं। अतः हते नहीं माना चा सक्ता, न यह स्थोकार किशा व्या स्वता है कि उसने देशा पूर्व प्रधम शती में या इसके बहुत बाद ईसा की शीखरी शती में राज्य क्या था, इस प्रस्त भी पारशाओं में कई करव नहीं हैं।

है। ऐसा करने का कारण सम्भवतः यह है कि उसने दीर्घ काल तक पेशावर में निवास किया था। कनिष्क

बोद समिति ने कश्मीर में बीद्ध संघों की एक समिति का आयोजन किया था। इस सभा में विभिन्न

श्रीयाजन किया या । इस समा म । वामन ने हिस सम्प्रदायों के मतमेदों का। निवारण किया गया, बौद्ध धर्म स्त्रों की धुटियों को दूर करने के चवाय सीचे गए और धर्म-प्रयों के धुटियों को दूर करने के चवाय सीचे गए और धर्म-प्रयों के मंत्रतन करने तथा जन पर टीका च भाष्य लिखने की न्यवस्था की गई। महासभा में अस्त्रत टीकाओं को अस्वयोप ने कमनद रूप से न्यवस्थित किया और एक दूसरे विद्वान वसुमित्र ने 'महाविभाष' की रूपना की जो आज भी चीनी भाषा में वर्तमान है। इस प्रस्थ में बौद्ध दर्शन 'सम्यम्धों सम्पूर्ण ज्ञान उपलब्ध है।

यह महासमा जालंघर अथवा क्रमीर के छुण्डलवन के निकट हुई थी। संस्कृत आगा का इस महा सभा में प्रयोग किया गया था। संस्कृत आगा के इस प्राधान्य और उसके प्रयोग की इस ज्यापकता ने जो अभिक्तों से प्रत्यक्त हुँ—प्राचीन यूहची साम्राज्य की खरीप्ती लिए का लोग कर दिया। इस महासमा ने वौडों के पुराने सम्प्रदायों और दलों के मतभेदों का ती निवारण कर दिया, कि कित महायान सम्प्रदाय के उत्थान को न रोक सकी। महायान सम्प्रदाय का खरितत्व, इस महा सभा के समय में निवान्त प्रार्शनक अवस्था में था।

क्रिनिय्क के सिक्कों से पता चलता है कि बह बौद्ध था; लेकिन साथ ही वह ईरानी तथा यूनानी देवताओं पर शनिय्क का भी अद्धारस्वताथा। बौद्ध धर्म के प्रति उसकी योद-धर्म भक्ति की कथाएँ प्रचलित हैं, उन्हें कुद्ध

बाद-धर्म भाक की को कथाएँ प्रचलित हैं, उन्हें कुछ सतरुता के साथ प्रदुख करना ठीक होगा। अपने

शासन के परवर्ती फाल में किन्फि ने वौद्ध धर्म प्रहण किया। उसका सम्बन्ध महायान सम्प्रदाय से था जिसमें "बुद्ध अन्य देवो-देववाओं के समूह से बिरे हुए है तथा स्वयं अगवान के सिहासन पर आसीन मकट होते हैं। भगवान बुद्ध, अपने इस रून में शदालु उपासती की प्रार्थन आँ की प्रहण करते हैं, ऐसे बोधिसत्यों वया अन्य देवों से पिर रहते हैं जो उनके और पाप-रत प्राणियों के सीच अथ्या काल करते हैं।

महायान सम्प्रदाय का संस्थापन कविष्क ने नहीं किया थे। । सन्ते नसे प्रोत्साहन दिया:या। इस मम्प्रदाय का महायान सम्प्रदाय आरम्भ, जैसा पिछते परिच्छेद में बता जुके हैं,

पहले ही हो गया था। इस सन्त्रदाय में युद्ध श्रीर वोधिसत्वों की मृतियों की नियमित रूप से पूजा की जाती थी। भक्ति हारा शुक्ति के एक विशेष सिद्धान्त को इस सन्त्रदाय ने खावना लिया था, पूजा-विधियों श्रीर श्रानुशानों का यिस्त्त स्रायोजन किया गया था श्रीर लोग यैंचे-येंचाए चार्मिक नुसरों श्रीर मुत्रों में विश्वाम करने लगे थे।

महायानों 'ने अपने धर्म-सूत्रों की। रचना थी थी। घोषिसत्यों की ने पूजा फरते थे। ये घोषिसत्य असाधारण पुरुष होते थे 'और इमका ध्यात पुद्ध से खुळ नीचे तथा अन्य हिन्दू देवताओं से भिन्न होते हुए भी बनके समान हो था। महायान का अर्थ है मुक्ति प्रथ प्राप्त को ने घाला महान यान। यह नाम होनयान के मुकापते में रखा गया था। होनयान वन चौढ़ों के सिय त्रयुक्त होता या जो अतुतार और पुरावन पंथी थे। इस वपाधि को पुरावन पंथी थीड़ स्थीरा कर ने के लिये तैयार नहीं होते थे। इस

इन दोनों में महायान संप्रदाय अधिक प्रतिद्वः हुआ। यह सम्प्रदाप बनता को प्रिय लगने वाले. विद्वान्ती का प्रतिपादन तथा. खाविपहार करही या । "पुरातन भीद धर्म की श्रवेता यह कम संबोत्मुकी और श्रविक भावना-प्रचान था । दान और सहायना के लिए इसमें श्राविक स्थान था, इसमें भिक्त का रूप समृद्दिक न होकर व्यक्तिगत अधिक या: क्ला, साहित्य और सनुवान तथा १वा-पद्धति इतमें श्राधिक भी और विकास तथा उन्नति के लिए इसमें श्रविक बगद भी । दीनयान सम्मदाय इसके मुकाबले में श्रमदार, क्टोर, सपने दी दायरे में शीमित या-यहाँ तक कि इसके निमन्त आयंपरता का नजा? हिन्द उपर में ठीह बान पहने वाला आरोप राज्या बाता था। ये रोनी मायदाय, महामान और हीनवान, समाग्र, अन्ते बीदा चार्म बहुनाते हैं। भाव की श्रिमी में अनुसार ही यह विभावन दिवा स्था है-महायान कीज न्याब उत्तरी प्रदेश में बनते हैं, और शंत्रपात शतिकी प्रदेश में । सेविन बरदुत्तः महायान नाया तक पर्नेच गया और होनवान का सन्य प्रशिया और भावा तक में प्रकार हुआ। इन रोनों को संस्कृत और पाली बीड पर्य मी क्स जाता है। सहातान की गांतांक्षि का स्वयन तथा उत्पृष्ट अर्थन निमना है, मेकिन इसके प्राथमिक इतिहास के सम्मान में निश्चित कव से मूख नहीं

महायान सम्प्रदाय के घार्मिक सिादान्तों को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय नागार्जुन को प्राप्त हैं। कुछ विद्वानी नागार्जुन के मतानुसार यह महान् लेखक कनिष्क का समकालीन था। कनिष्क की बौद्ध महासभा के

समकालान या। कानफ का बाद महासभा क समय में वसका जन्म हुआ श्रीर महायान, मृत के सबसे करे प्रवर्क के रूप में वह प्रसिद्ध हुआ। , सुप्रसिद्ध चीनी यात्री हुएनसाँग के शन्दों में वह संसार के चार प्रकाशों में से था। पुर्की राजा के बाद ही बसका काल माना जाता है— अर्थात् दूसरी, शती के मध्य अयथा चत्तरार्द्ध में वह हुआ था। कनिएक के साम्राज्य का चीनी साम्राज्य से जन्तर-पूर्व में और ईरानी तथा रोमन साम्राज्य से पश्चिम में सम्पर्क स्थापित था। इंस सन्वच्य के फन-स्कर्प "पूछे रूप से विकसित बीद्ध धर्म का नवजात ईसाई-धर्म से, मिन्न और एशिया की विज्ञा। कुछ विद्वानों की धारणा है कि ईसाई और ईरान के विदेशी धर्मों के सम्पर्कों के फलावरूप महायान मत विकसित हुआ था।

कहा जा सकता । स्त्राम धारका के स्नतुसार कविष्क, स्रश्वधोप स्त्रीर नागार्जुन को इसे प्रारम्भिक रूप प्रदान करने का थेय प्राप्त है। अपने विकतित रूप में इस धर्म में सात स्पष्ट विचार घाराएँ वा व्यवहार पद्धतियाँ पाई जाती है--,( १ ) बोधिसत्यों झीर जन साधारसा के बोधिसत्व तक पहुँच सकने की शास्त में विश्वास (२) सम्पूर्ण विश्य का हितसाधन करने वाली आदर्शनीति-(३) इस रिदान्त में विश्वास कि नुद्धि मनुष्य से श्रेष्ठतर भगी है (४) भौतिक दर्शन की एक छादर्श प्रणाली को निर्वाण को वही स्थान प्रदान करनी है को ब्राह्मण 'ब्रह्म' को देते हैं (५) धार्मिक सूत्रों का संस्कृत में प्रणयन भो पाली सुत्रों के बाद हुन्ना (६) मूर्तियों की नियमित पूथा तथा विस्तृत अञ्चलन पद्धति, को प्रमुख रूप से मनी की शक्ति पर निर्मेश रहती प्रतात होती है ( ७ ) भिक द्वारा मुक्ति का विश्वास [देनिय चाल्यं इलियट लिखित 'हिन्दुइनम और बुद्धिनम' भाग दो, परिच्छेद १६; कर्न की 'मैनुश्रल शांव इन्द्रियन मुद्रिस्त परिच्छेद ४, इस सम्बन्ध में बाई सिंग लिखित श्रीर जे व तका बुस् दास अनुवादित 'प् रिवाई आव दि बुद्धिट रिलीवन एक प्रेरिटरह इन इन्डिया एन्ड मलाया आक्षीतियों ए० डी॰ ३७१-६६५ पुष्ट १४ भी देखने योग्य है । ]

इम घर्म से प्रेरित होकर फला के चेत्र में को उन्नति हुई, उस पर विदेशी प्रभाव दिखाई देता है। कृतिष्क और **उसके उत्तराधिकारियों** की जो वीद्ध धूर्तियाँ गांधार शैली की मतिकला मिली हैं, वे अधिकांशत: गांधार के जिलों में पाई

गई हैं और वे तथाकथित गांघार-शैली से सम्बन्ध गई है आर व तथाकायत गांधार-शांकी स सम्बन्ध रसती हैं। डॉक्टर बीठ ए० सिथ्य ने इस रीजी का व्यंधिक कपर्युक्त नांस—धीक बद्ध-रीकी,—दिया है क्योंकि 'इसमें ''शीके कला की ष्रहग्ग करके बीद विपयों को प्रसुतं, किया गया हैं।' इन छतियों में से कई अरूट्ट बीर सफल कलाष्ट्रियों का स्थान रखती हैं। श्रीक प्रभाय का ही परिखान है कि बुद्ध और व्यंपोतों की मूर्तियों में साम्य पाया जाता है बीर यशकुचेर की मुद्रा में की बिद्यान गुम का अनुकरण प्रतीत होता है। इसका स्थान से व्यंच्या मूर्तियों में सी साम्य दिखाई पड़ता है। उनके वस्त्राभरणों में भी यूनानी शैकी का अनु सरण किया गया है। अ

मीक-रोमन कला के बादराँ, जो पश्चिमी एशिया में प्रचलित थे, फारस खौर कोतान (किनन्द-साम्राज्य) के मार्ग से भारत के सीमावर्ती प्रदेश और चीन में प्रचारित हो गए। गांधार और मथुरा के आम-पास शिल्प कला सबसे अधिक गतिशील थी और इन प्रदेशों के भारतीय शिल्पकार, दीर्घ काल तक, गांधार-शैली से प्रभावित नथा अनुपाणित होते रहे। तेकिन जैसे जैसे इस कला का विकास होता गया, इसमें भारतीय विश्वारों की प्रमान का पुर काषिक जाना गया। इस शिल्पकारों ने ज्यापती मूर्तियों के द्वारा सबसे पहले बुद्ध की मानय के रूप में प्रस्तुत किया और उनके जीवन तथा जातक कथाओं की मूर्ति बद्ध करने में सफलता मास की।

अशोक भी तरह कनिष्क भी एक महान् लिर्माता था। उसके डारा निर्मित एक महान स्मा के आवशेष मिले कनिष-एक हैं। यह नगर कनिस्क ने तस्तिला के निकट महान् निर्माता के बनाया था। अपनी राजधानी पेशायर में उसने

रुप में काष्ठ का एक बहुत बड़ा चुन, बुद्ध के किसी
स्मृति चिन्ह की समाधि पर, बनवाक था।
किनुदुर (किन्दुर) जो कस्मीर में आज भी एक गाँव के रूप में
वर्तमान है, उमका ही बनाधाबा हुआ माना जाता है। ४४ वर्ष तक

केप्सन हिस्ट्रो शाव इन्डिया, कुछ १=६ ।

किन्द्र ने राज्य किया श्रीर उसके सम्बन्ध में प्रचलित कथाओं पर विश्वास किया जाए हो उसकी मृत्यु हिंसा द्वारा हुई थी। उसका दरवार उपर्युक्त वीद्ध विद्वानों श्रीर उपदेशकों से शोभित था। सुग-सिद्ध विकित्सक घरक उसके दरबार का एक रतन था। मशुरा के निकट इस महान् राजा की एक सिर-विहीन खरिवत मूर्ति, कुछ / समय पहले, गाई गई है।

वसिंदक कनिष्क का उत्तराधिकारी और सम्भवतः उसका पुत्र था। उसके शासन के २८ वर्षों तक के क्रीम लेख

या। उसके शासन के बेट चेना तक के अन्यन्तर विस्कृत मिस्तर हैं चौर सम्भवतः इसके बाद उसकी मृत्यु

हो गई। हुविष्फ मन्सवतः यसिष्क घा साई था। साम्राज्य के भारतीय प्रान्तो का वह वाहसराय था। वसे हम फरमीर का वारतिषक विजेता मान सकते हैं। कश्मीर मे उसने हुप्कपुर नाम का एक नगर वानाया था। ४० के पूर्व के उसके प्रारम्भिक त्रामिक त्रिमें के देवपुत्र के रूप में सम्योधित किया गया है—राजा-विरांत उपाधि का उन्होंस उसके नाम के साथ नहीं मिनता। लेकिन १० वें वर्ष के बाद हम उसका शासक के रूप में स्वतंत्र वन्होंस पाते हैं और उसके नाम के सिक्ते हैं। ३३

हुविष्क का परिचय इमें उसके कितने ही अभि-लेटों और यह-संस्था में प्राप्त उसके सिको से मिलता है। अपने

हुविप्त श्रीर पिता श्रीर भाई के शासन-काल में वह भारतीय बासुदेव प्रान्तों का बाइसराय था। पचास वर्ष से छाधिक तक वसने छापने शासन का उपभोग किया।

व्यपने पिता की तरह वह भी बीद्ध धर्म का सरसक था खीर यूनानी ईरानी तथा भारतीय—सभी देवताओं को वह पसन्द करता था। उसके बाद दूसरे शासक वासुदेव का उल्लेख कनिष्क-सथन् के इन

<sup>ै</sup> शावशीय उपाणि इस योध सम्मवत वासण्ड से किनम द्विनाय ने पास पहुँच गई थी। आजा के शिला लेख में उसे महाराजा राजाधिराज देवपुर कैसर बायेक्सपुर किनम कर गया है। जो भी हो, यह किनम होशिक के राजशीय उपाधि वास्या करने के बाद अधिक दिनों तक लीवित रह सका हो, हस्सी सम्मावना नहीं है। क्रमीर परम्परा म तीन तुर्वे राजाओं म तरलेखि सिलता है—हुम्ब, लुम्ब और किनम्ब । इन तीनों ने तीन नगर नगरे में खोश अपनी धर्माधियता के लिए प्रसिद्ध में। में सम्मवन: हुनिम्ब, विश्व क्रोर कर्मनम्ब दितीय में। ( रायचीयरो, पृष्ठ २१७ )

से हह वर्षों तक कें अभि लेखों में मिलता है। वह बौद्ध नहीं प्रतीत होता। उसके सिक्तों पर शिव और नन्दी की मूर्ति अंकित मिलती है। सम्भवः उसके शासन-काल में मौराष्ट्र के स्वतंप स्वतंत्र हो गए ये और इस अकार साम्राज्य से मिथ-पार के शान्त निकल तए थे।

चामुदेव के बाद कुपाएए-शक्ति का ह्याम पुश्राम हो गया। अनेक भागों और स्वतंत्र राज्यों में यँट कर फुपाए-माम्राज्य छिन्न-भिन्न हो चला । ये स्वतंत्र राज्य इंसा बाद चौथी हाती के मध्य तक पलते रहे। अन्त में रवेत हुखी ने काबुत में कुषाय-साम्राज्य की रही-सही शक्ति को समोह कर दिया।

वासुदेव के बाद, और स्ववं उसके शामन-काल में भी, मेस्फुल मापा और उसके साम सम्बन्धित भारतीय संस्कृति ने धीरे-धीरे भारतीय साइधियनों के प्राचीन साझाउन में प्रमुख स्थान प्रहरा कर शिया। एक मत के अञ्चमार नाम-जाति की विजयों के कारण यहंची जावि का भारत से लोप हो गवा या और उत्तरी तथा मध्य भारत के अविकां अभग पर नागों का शासन-ईसा वाद शीसरी और चौधा शती में-स्थापित हो गया था। अनेक अभि-लेखों से नागों के इस शासन का प्रवास मिलता है। जो भी हो, ईसा धाद दूमरी शर्ता के अन्तिम तथा तीसरी शती के आरन्भिक वर्षों में सीन महान् राज वंगी का द्वास तथा लोग हुआ—पार्थियन, कुपाछ और फांध्र । इन तीनों का द्वास प्रायः साथ ही हुआ था ।

### [8]

हम कह चुके हैं कि सारत और पूर्वी मध्व सागर के प्रदेशों के बीच बहुब प्राचीन काल से ज्यापार होता था। दारा, सिकन्दर महाम् चौर सीरिया के चित्रवोक मामानिक ऋतस्या महान के जाकमणों ने भारत और परिचम के त्रीर रिरेसी सम्पर्व-मार्ग को चौर भी प्रशास सभा दद कर प्रभाग र दिया। दम यह भी देख चुके हैं कि सियग्दर की विजय और ईशनियों के सम्पर्ध ने मौर्य-इरवार गथा शासन-प्रणाली क्षे किस हुए सक और किस प्रकार प्रभावित किया। बुद्ध विदानी

का यस इंग पर ही है कि भौर्यन्ताल के राजनगर सथा स्वस्म

ईरान के हैं। 'डा० बी० ए० स्मिय के कबनातुसार ऋगोक काल के नकाशी पर काम, मूलतः सिकन्दर के देश का प्रभाव है।

सिकन्दर के श्राक्रमण के तुरंत बाद की शतियों में भारत का मिश्र के साथ न्यापार बहुत बद राया था।

मिश्र श्रीर भारत सिकन्दरिया का महान नगर जो तोलेमी के शासन काल में उसकी राजधानी था, मध्य

सागरीय दुनिया में येवानी संस्कृति का केन्द्र वन गया या। पूर्व चीतारीय दुनिया में येवानी संस्कृति का केन्द्र वन गया या। पूर्व चीतार परिलय के व्यापार का यह बहुत वहा स्थल था और सभी जातियों तथा राष्ट्रों को वहाँ संस्तृत्ते होता था। भारतीय मालं जाल सागर से होकर मिश्र के, तट वेक पहुँचता और वहाँ से, बीच में पड़ने वाते रिगस्तानी प्रदेश को गार कर, जील की घाटी में से होकर, दिकन्दरिया पहुँचना वा। सोलेशी राजाओं के जब्दमें में शायतीय किया, भारतीय यिकारी कुत्ते और गायन जन्य विचित्र तथा को हुक-पूर्ण दरयों के बीच—दिखाई थहती थी। जाल सागर कीर नील को जोड़ने के जिए एक नहर चवाने के भी कुछ प्रवात किए गए से। वे प्रवात सकर सकत हो जाते वो स्वेज नहर के निर्माण की जाजा आज से थीन राती पूर्व पूर्ण हो जाती। जाल सागर में वेरेनाइक के प्राचीन बन्दरगाह के पात एक जिम्मे लेखा है। इसी प्रकार, कुछ वर्ष पूर्व, बंगलीर में तोलेमी-काल का एक चौंदी का सिक्का मिला है।
पंजाब कीर कावूल की चाटी के भारतीय मूनानी राजाओं ने

बहुत ही सुन्दर तथा उत्कृष्ट सिक्फे चाल् किए तृनानी प्रभाग श्रीर थे। इन्हीं सिक्कों का नकल परिचमी प्रदेश के भारत भहान चत्रपों, कुषाण 'श्रीर गुम-सम्राटों ने की। यूनानी सिक्फे द्रव्य ने देशज बोलियों में घर

यूनानी खिक्क द्रका ने देशन योलियों में घर कर लिया था। इसी से प्राकृत भाग का 'दम' और आधुनिक हिन्दुस्तानों का 'दाम' बना है। भारतीय-यूनानी, पार्थियन और शक ररवारों में विकृत रूप में यूनानी आपा ही बोली जानी थी। भारतीय पार्थियन शासक यूनानी आगा का प्रयोग इस लिए ही करते थे कि वह पार्थिया की राजमाण थी।

श्रीर बातों में वे विदेशी लोग तेजी के साथ देशी जनता श्रीर उनके धर्म के माथ धुल-भिल गए। इस देख दी चुके हैं कि हैलियो-

दोरस श्रपने को भागवर्त धर्म का श्रतुयायी कहता था। इसी प्रकार मिनान्दर भौद्ध बन गया था श्रीर शक चत्रपों ने तेजी के साथ हिन्दू धर्म के रग में अपने को रंग लिया था। कितने की बिदेशियों ने हिन्दू नाम भी प्रहण कर लिए थे, ये लोग-भारतीय-यूनानी-भारतीय जीवन श्रीर व्यवस्था पर सिर्फ सिर्को श्रीर श्रालकारिक कला के देन को होड़ कर अपना कोई स्थापी चिन्ह छोड़ने में ममर्थन हो सबे, का आरु कर अवना कार रहेगा रहत अलग—अस्तिस्य नहीं रहा। इस देश की जनता और धम से अलग—अस्तिस्य नहीं रहा।

शक, पहुंच और कुपालों के काल में भारत और पश्चिम के पीच बहुत बढ़ी मांगू में व्यापारिक आहान प्रदान

च्यापारिक आदान- होता था। इसं झादान-प्रदान की ईसा पूर्व ३०० प्रदान से सिक्ष पर रोमनों की बिलब ने चौर की घढावा

दिया, क्योंकि इस विजय के फलस्वरूप तील सागर स्रोर भारतीय सागर लुटेरों के उत्पात से ग्रुफ हो गए थे। यूनानी नाविक हिप्पालस (इसा घाद ४४) के इस आबित्कार ने, कि मारताय सागर पर से मानसून की हवाएँ नियमित रूप से यहती हैं, यह रहत्य मोल दिया कि समुद्री यात्रा क्य श्रीर किस सगय करनी चाहिए। जहाज श्रव मानसून से पहले चल कर, भारत पे परिचमी तट पर, श्रामानी श्रीर शीघता के साथ पहुँचने तरी। यापसा की यात्रा भी इतनी ही सुगमता के सत्थ होने सगी।

ईमा याद पहली और दूसरी शनियों में शक्तिशाली हुपाए-साम्राज्य की सीमाएँ इंरानी और चीनी मासान्य का स्पर्श करती थी। पलत रथल गार्ग से भी उत्तर-परिचमी भारत श्रीर मध्य मागर के प्रदेशों के बीच क्यापार सुगम हो गया। उस काल में रोमन माम्राज्य पा विस्तार आगे यदकर पशिया माइनर तद पता प्राया था और उमको पूर्वी सीमा सुपाय साधान्य से ६०० भीत दूर रह गुर्दे थी। परियासनः सम्पर्क बढ़ा और एक से क्रांचक कुपाय राजदूत पर था। पारणाताः सन्यक बढ़ा आर पक स आपक पुतान करिया है रोमन मात्रास्य में गए। एक राजदून था, जो ट्राइन के मात्रा में रोमन पहुँचा था, यहाँ बहुत चाहर मरकार हुआ। गोती, देशा और ममाने फ रोमन महा में प्रेमी थे। फता चन्होंने इन तथा धाम पूर्वी विसास की वर्गुकों की संग । शुरू किया और कारी गांधा में इन चीजों की यहाँ स्वपन होने सर्गा । बहुने में मारत रोग का स्वर्ण में प्रधा यह स्वर्ण विशेष कर दक्षिणी आस्त्र में आता स क्योरिक मोती, नीज मीत क्यीर सत्तामों का केन्द्र मही था। इस प्रकार दिन्तिणी भारत और मध्य सागर के बीच बहुमून्य न्यापार होता था। इस न्यापारिक जादान प्रदान के बारे में हम जागे चल कर, प्रसंगातुसार, बताएँगे।

कुपाण और शक सम्राटों ने रोमन सिक्षों की नकल पर ही व्यपने सिक्के बनाए थे। कभी कभी रोमन सिक्षों पर वे अपनी छाप डाल विषय विवाद ये का बचा राजा विवाद के स्व वादान-प्रदात पर—जी बहुवा समुज्ञ भागे से होता था—भीक कौर रोमन त्रेसकों ने क्षनेक प्रथ लिखे हैं। इन प्रथों में -भारतीय भूगोल और व्यापार-पर अब्हा प्रकारा डाला गया है। एक परिायाई यूनानी लेपक स्ट्रामी ने, जो क्षागस्टस के शासन-काल (ईसा पूर्व २७—१४ ईसा बाद) मे रहवा था, भारत के साथ होने वाले ज्यापार की भारी वृद्धि का अपने मंथ में वर्णन किया है। फ्लाइनी ने 'प्राकृतिक इतिहास' नामक ' श्रपने संदर्भ ग्रंथ में —जो ईसा ७७ में सम्पूर्ण हुआ था —सिंहत का पहुमूल्य वर्णन किया है। भारत के भूगोत का विवरण भी इस मंथ में मिलता है। इतना ही नहीं बरन् भारतीय पशुत्रों की नामा-वली, खनिज पदार्थी के, पौधों के और विभिन्न स्रोतों से संकतित करके जड़ी-यूटियों के भी नाम इस मंथ में दिए गए हैं। इसी काल में पक और मेथ प्रकाशित हुआ था। इस मंग के लेखक ने अपने को अज्ञात रखा है। इस ग्रंथ का नाम है-पेरीसस मेरिस परिथिया। इस मंध में लेखक ने लाल सागर, अरेविया और पश्चिमी भारत के समुद्र तहों का श्राँखों देखा वर्णन किया है। सब से अन्त में ,भूगाल विशारद तोलेमी का नाम व्याता है। वह ईसा बाद १४० में हुआ था। उसने भा भारत के सम्यन्य में, मानचित्र में विभिन्न स्थानों को बताते हुए, लिखा है। प्लाइनी जैसे परिचमी लेखकों ने इस बात का रोना रोबा है कि रोम का स्वर्ण बारत में चला जा रहा है और उसके बद्ते में पूर्व से अनुत्यादक विवास का सामान लिया जा रहा है। क्ष

श्विस्तृत विवस्ता के लिए इस पुस्तक में दिल्ला मारत के राज्य धोर्यक परिप्लेंड्र देखिए । खाक द्वारा खानुवादित पेरोझा खारे एक बोर रालि सन कुत 'इरकोर्स निद्धीन इन्दिला एन्ड दि वेस्टन वर्ल्ड्र परिच्छेड ६,७ धीर दिल्ला ईल एक बार्मिंगटन कुत 'कामर्स इन्डिया एन्ड दि रोमन एन्यायर' भी देखिए।

कनिष्क यूनानी लिपि और पार्थियन उपाध (निरुद्)— 'शाष्त्र'नानो शाहो' कनेश्को कोशना (कनिष्क 'कुशन राजाघिराज')' का प्रयोग करता था। विदेशी फला के इस देख चुके हैं कि कनिष्क ने एशिया माइनर सिद्धान्त से अपने महलों और पित्र-स्थानों को अलंकन करने के लिए कलाकारों को प्रिटेट १=२ से बुलाया था। इन विदेशी कलाकारों की तथा उनका अनुसरख करने वाले भारतीय कलाकारों की कृतियों का विशेषकर प्रस्तर सूर्तियों का,जो गांधार के प्रदेश में अब भी पाई जाती हैं-बौद कला पर गहरा प्रभाव पढ़ा है। कुछ विद्वानों का कहना है कि इस प्रमाध के फलस्वरूप प्राचीन ज्ञानवादी ईसाई भारतीय दर्शन की ओरं आफर्षित तथा उससे प्रभावित हुए थे। फ़र्चिन्डि में सावधानी के साथ विकमित ब्वीतिय-विद्या का झान धीरे भारत में फेल गया और कुछ हद तक यूनानी औपिथ-विज्ञान से भारत ने अपने भरदार की भरा। चरक तथा अन्य चिकित्सक यनानी चिकित्सा-पद्धति के ऋगी हैं। ये तथा इसी तरह के अन्य विदेशी प्रभाव, जो प्रमुखतः वौद्यिक थे, आगे चल कर —ियशेष फर गुप्त-शासर्वों के कास में — और प्रकट हुए। ईरानी प्रभायके व्यतिरिक्त, जो मौर्य-काल में व्यावा या, प्रोक-रोमन प्रभाव ने भी भारत में 'ईसा बाद प्रथम शबी से, प्रवेश करना शुरू कर दिया। यह प्रभाव उस काल की मृति केला और सिकों में विशेष रुप से देखा जा सकता है।

इस काल को हम नयी जातियों के आगमन और पुरानी जितयों के साथ जनके मिश्रण का काल कह सकते हैं। इस काल की जनका मिश्रण के इसी रीर में से गुजर रही थी। नयी जातियों के लोग जो जाकमणकारियों के माथ आप थे, देश में बन नाय थे और यहाँ की जनता ने नन्हें अपने में शामिज कर लिया था। पुरानी शामक जातियों और यगों का स्थान नथी शांकियों ने—अधिकतर हिन्दुर में पो हुई विदेशियों ने—के लिया था। पुराने साम्रज्य और उनकी सीमा -देशाएँ बिलुत हो गई थी और उनकी जगह नये माग्रायों तथा नथी सीमाओं ने ले ली था। हिन्दू धर्म की शांकियों सीमाओं ने उनकी हो गई थी और उनकी जगह नये माग्रायों तथा नथी सीमाओं ने ले ली था। हिन्दू धर्म की शांकियों सीठत हो कर वह कर रही थी। उनके इन प्रयत्नों हा कल अगती था। में दिनगई पहला है। गोंवों का जीवन अपने उभी पुगने दंग से चलता रहा कथावार की गीवन की सीवन अपने उभी पुगने दंग से चलता रहा कथावार की गीवन

सम्भावनाओं ने नये व्यापार-केन्द्रों श्रीर संद्वियों के निर्माण में सहायता दी।

# नवाँ परिच्छेद

२०० से ५०० ईसवी का उत्तर भारत गुप्त सम्राटों का काल [१]

ईसा की तीसरी और चौथी शती में नाग तथा था गाटक शिक्यों कुपाए और आँमों के आत से गुम साम्राज्य की स्थापना तक का समय आंधकार का काल था युग कहलावा है क्यों कि इस काल की पेतिहासिक साममी उपलब्ध नहीं है। इस इतना डी जानते हैं कि ईसा की वीसरी और चौथी शतियों में उत्तरी भारत के अधिकांश माग पर नाग-जाति शासन करती थी। याकाटक यंश के भी कुछ सासन इस काल में के जिनमें प्रवस्तेन गुप्त साम्राज्य की स्थापना से एक पांड़ी पूर्व सम्राट् के पद तक वहुँच गया था। सच तो यह है कि वाकाटकों की साम्राज्य-परन्यरा पर ही गुप्तों ने अपनी इमारत राष्ट्री की थी।

पुराणों से पता चलता है कि शुगों के बाद नाग शासक हुए। विदिशा ने शुंग शासन काल में काफो स्वाति

निदिशा के नाग प्राप्त कर ली थी, क्योंकि इसी स्थान से उनके वाइसराय राज करते थे। इसा की पहली शती में वे सध्य भारत में नरावर के निकट पद्मावती में रहते थे। वहाँ पर उस काल का एक क्यि लेख मिला है जिसमे एक नाग शासक, राजा स्थापन शिव वन्ती, का उन्लेरा मिलता है। ऐसा प्रजीत होते हैं। ऐसा प्रजीत होते हैं। ऐसा प्रजीत की स्थापन शिव वन्ती, का उन्लेरा मिलता है। ऐसा प्रजीत में से साथत होता पड़ा की खपेचाकुन अधिक दुर्गम प्रदेशों में जाकर उन्होंने शरण ली।

अपने शासन के प्रारम्भिक काल में, इस प्रकार,नामों को कुपाएों के सामने दवना पड़ा, लेकिन आगे चल कर-नव नाग कुपाएों का अस्त हो जाने पर--उन्होंने अपनी

शक्तिकी फिर से प्राप्त किया और ईमा की

१५४ तीसरी शती में साम्राज्य स्थापित करने में सफलता प्राप्त की। पुराणों में जिन नव नागों का उल्जेख मिलता है, वे ये ही थे। उत्ताचा न । जान वर्ष चाना का उरकार । नवत्तु हा न वर्षाची इनकी सात पीढ़ियाँ हुई । इनका प्रथम महत्वपूर्ण शासक वीरसेन था। मथुरा दोखावा के प्रदेश में हिन्दू राज्य किर से स्थानित करने में दसने सफलवाँ आप्त की थी। कुनाख-काल के खन्त करने में दसने सफलवाँ आप्त की थी। कुनाख-काल के खन्त तक वह शासन फरता रहा। श्री के० पी० जायसवाल के श्रतुसार इसका उत्थान "नागों के ही इतिहास में परिवर्तन का सूचक नहीं है, बल्कि आर्यावर्त के इतिहास में विशेष महत्व रखता है।"क उसका येरा भारशियों का वह वंश है जिसमें भाव नाम-नामक महान् राजा हुआ। इस राजा का वाकाटकों के अने रु अभि-नवार राजा इजा । इस स्वाप्त के प्राप्त से हमें वीरसेन सेखों में बल्लेख मिलता है। सिक्कों के प्राप्त से हमें वीरसेन के बाद चार अन्य राजाओं का पता चलता है। ये चारों राजा वीरसेन के बाद और भाव नाग से पहले हुए थे। भारशिव वंश के वारसन फ बाद आर बाव नाग स पहल हुए य। आराराव पर ज राजा सम्राट् के पद तक पहुंच गए थे, क्योंकि उनके आरदेमय राजा सम्राट् के पद तक पहुंच गए थे, क्योंकि उनके आवसर पर यह करने का उल्लेख मिलता है। राज्याभिपेक के आवसर पर उन्होंने कई बलि—यह भी बनारस के निकट किए थे। उनके उन्होंने कई बलि—यह भी बनारस के निकट किए थे। उनके उन्होंने कई बलि—यह भी बनारस के निकट किए थे। उनके सम्राडक में आज का जुक प्रान्त, अधुरा से चम्पा तक विदार से सम्राडक में आज का उनके मार्च श्रान्त तक का सारे प्रदेश

तानावत था नारा शासकों के तीन प्रमुख वंशों का पता चलता है। इनमें भारिश्व वंश राजाधीश का स्थान रखता था, और पद्मावती तथा मधुरा में उसकी शाखाएँ शासन करती थी। मालवा खीर राजश्ताना में भी अनेक गणतत्र स्थापित थे जो उसके खबीन थे। भारिशव शिव के उपासक थे खीर उनके सिकड प्राचीन हिन्दू शिक्कों की तरह

<sup>ि</sup>रिस्त्रे आर इविडवा १२० से १५० ईनवी तह — नाग-बाहाटक इम्मीरियस पीरिवड , के बीठ थीठ आरठ एतठ भाग २६ खपड १-२,३४ १६ इन सम्बन्ध में देखिए।

<sup>ें &#</sup>x27;' उसके खणा राजा भारतित के शिवहों में चनिष्ठ साम्य उसके नाम की सार्थक करने के लिए उन किकों वर नाम का प्रतीक सनाम,।उसके उस्थान और मसुरा में उसके स्थापित होने का काल—ये सव—थीरतेन की द्यानिकों में विश्वक मारिशब नामों का सर दे पहला राजा किद करते भी द्यानिकों में विश्वक मारिशब नामों का सर में मिलता प्रतीत होते हैं। पुराखों में भारतिश्वों का उस्लेख नव नामों के कर में मिलता है (पुट २५)

होते थे। श्रापने चारों और उन्होंने श्रानेक गण्यराज्य स्थापित कर रखे थे. जी मालवा और राजपूताना में। ये गण्यराज्य उन जातियों के होते ये जो नागों से मेल खाती थीं। हिन्दू संस्कृति के पुनरुसान, हिन्दू मन्दिरों के निर्माण और गंगा की पिन्नता तथा हिगब की महानता को स्थापित करने में जिन्होंने सक्तता प्राप्त की थी। भाव नाग (३०० ई०) उनका श्रानिक राजा था जिमके पश्चाम् वे बाकाटकों में विलीन हो गए। १९

पाकाटक पंश बहुत शिक्शाकी था। ईसा की पहली शती के मध्य में उसकी नीय पही थी। विश्वशिक इस यंश का सस्थापक था। वह सम्भवतः माहाया था और उसने अपनी शिक्त किलकित के प्रदेश में—जो बुन्हेलायर का एक जिला था—स्थापित की थी। इस यंश का नाम वाकाट नामक एक प्राचीन नगर के आधार पर पड़ा था। विश्वशिक्त किल्तिक के नागों के अधीन एक निम्म श्रेषी का अधिकारी था। अपनी इस निम्म स्थिति से ही यह अपने उन्ने अधी का अधिकारी था। अपनी इस निम्म स्थिति से ही यह अपर उठा और उसने आंध्र तथा नैपष देश में विश्वत प्राप्त की।

• विदेशी शकों के दबाब के फलस्वरूप जिन नागों को मध्य मान्त में शरण तेनी पड़ी, खनके बारे में श्री कें वी व वायसवाल का कहना है कि वे दक्तिंग पथ का विध्य आर्थावर्त ( बुन्देललएड ) से सम्बन्ध स्थापि । करने में सकत हो सके वे और इस प्रकार सुन्देलखरड और नागपुर का प्रदेश, पूर्ण रूप से, श्रायानते का भाग वन गया था। जातीयता, भाषा और सर्हात की दृष्टि से वे मर्थमा उत्तर भारतीय थे। भारशित संध-राध्य की उपमा शिव के उसके गणों पर शासन से दी जाती है। इस सप.राज्य ने कुपाएंगें के लोलप शाम्राज्यवाद का अन्त कर साञ्चणशील हिन्दू राज्य की स्थापना करके स्वतंत्र मावनाश्चों के पीपका तथा विकास में सहायता ही थी। पोलबी, भौवे में श्लीर मद्रकों के वे ही वास्तविक संरचक थे, उनका साम क्य गामतत्रीय श्रीर सध-प्रणाली पर ग्राधारित था। यह भी कहा बाता है कि उन्होंने स्थापत्य फला को एक नया रूप दिया जो नागर-शैली कहलाती है। नागर शब्द सम्मवत: 'नाग' से ही बना है । नागरी लिपि सम्भवतः नागों की ही देन है-एल रूप में यह नाम चौथी श्रीर पाँचवीं शती के प्रारम्य में अवस्तित सिरोरेखावाली लिपि के लिए प्रयुक्त होता था। उनके ही-"तत्रावधान में शिरोरेखाशली यह लिपि उत्तम हुई जिसके अस्तित्व का प्रमांश इमें प्रथम प्रवीसेन के काल से मिलता है।"

प्रथम प्रवरसेन विश्वशिक्त की पुत्र था। उसने खनेक श्ररवमेध यह किये श्रीर सम्राट् की उपाधि घारण की। अन्तरीन श्रीर उसने देवसे दीयें काल तक शामन किया। उमके पुत्र उत्तराधिकारीं की सुत्यु उससे पहले हो गई थी। उसने बात

वसका पीत्र, कुरुसेत प्रथम, राज्य-सिहासत पर वैठा। वह भारशिय वंश के राजा भाव जाग की एक करवा से उत्पन्न हुआ था। करसेत के बाद जरका पुत्र पृथ्वीरोत गदी पर बैठा जो महान् गुम-सजाद समुद्रग्रम और वन्त्रग्रम द्वितीय का समझालीन था। दिखा-शिक्षम विद्या में हुन्तत्विजय कर उसने दिख्य तक अपने राज्य का विकार वर लिया था। हुन्तल में कर्नोटक देश का एक भाग, और करूब राज्य ये जनके समय तक इस बंदा की शामन करते वी वर्ष हो चुके थे।

पृथ्वीसेन का उत्तराधिकारी उद्यक्त पुत्र रहसेन दिवीय हुआ। कहसेन ने चन्द्रशुप्त दिवीय की एक कन्या प्रभावती गुता का उत्थान शुप्त से विवाद किया। गुप्त-राक्ति का प्रभाव उस

पर अस्तिन्य रूप से द्वा गया था। गुण्होंसेन के माथ याकाटकों की एक-इन्न राज्य की परम्परा का करत हो गया। परवर्ती याजाटकों का काल करसेन द्वितीय से शुरू हुआ। और मी पर्प से अधिक चलता रहा। लेकिन जकाँ तंक वाकाटकों की शांकि का मनस्य है, यह निज्ञित रूप से सिमिराइन हो चुकी, धी—गुनों ने उसे हा किया था। कि

गुमों के जात विधि-कम नवा धुशाएं जीर उत्तरीएं तेली में जाभार पर भी फं पी वायसवाल ने वाबाटनों के बासन-काल ना निम्न विषया दिया है:---

१. तिस्य शक्ति १४८—रहार १० २. त्रश्यकेत प्रयाप १८४—१४४ ॥ ३. व्हरतेत प्रयाप १४४—१४६ ॥ ४. पृथकीत प्रथा १४४—१५४ १० ६. प्राप्तकी त्रश्या १४४—११४ ॥ ६. प्राप्तकी तृत्या व्यापे पुत्र के विकार के स्थापेत १६४—४१४ ॥

E & र. ( ४१४-४६० ) और १०, वर्षमेन ४६०-४२०

गुर्नो के आधिपत्य का अन्त हो जाने पर बाकाटकों के भाग्य ने सम्भवतः किर चमकता शुरू किया। इसा की पाँचवी शती के अन्तिम चर्षों में, मध्य प्रान्त और परिवर्गी भारत में हुणों को बढ़ने से राका। उनके अन्तिम राजा—पूरुनीसेन द्वितीय और इरिसेन, जो ४२० ईसवी से पूर्व हुए थे—योग्य आसक थे। उन्होंने अपनी शिक्त के किर से टूर्व किया और अपने साम्राध्य का पुनर्निर्माण करने में सफता प्राप्त की। लेकिन ४२० ईसवी पूर्व के चार के उनके इतिज्ञान का कुइ पता नहीं चलता। सम्मयनः दिश्ल में चानुक्रों की बढ़ती हुई शक्त के मामने वे की खु हो गए थे।

प्रवरसेन प्रथम के शासन-काल में वाकाटक साझाउय ने विश्वत ह वापरण कर लिया था। अन्य कतियय जाधीन याकाटक साझाउय सामनों के साथ राजवंश के सदस्य भी विभिन्न का संगठन प्रान्तों का शासन करते थे। इस प्रकार के चार प्रान्तीय राज्य-वंशों का व्यवस्था हमें झात है। " नर्मदा के वट पर महिन्मदी में, महाकीशल में, बरार में और सालवा में ये प्रान्तीय राज्य स्थापित थे। सन्यप्रान्त के पृक्षिमी भागों और धुदेलकंड पर चाकाटकों का शासन स्थापित था। इसके जातिशक पश्चिमी मालवा और उससे जाती भी पुष्पित जैसे जातीय लोगों के राज्य उनके जावीन थे। इन सब का शासन प्रवेष भारशियों भी संगठन-प्रणाली के खड़सार होता था। समूचे देश में हिन्दू साझाज्य की स्थापना करना सन्भवतः इनका जावश था, जिसे जाने चल कर, ग्रास-सम्राटों ने भी महस्य किया। प्रवरसेन प्रथम के काल में ही

चेदि या मधीकुटक सबन् को भी श्री जायस्वावल बाकाटकों के चेदि संक्ष् (१४८ ई॰) से भिन्न नहीं मानते। इस संवत् का धारम्भ सम्भवतः प्रश्रतेन ने क्षिया था श्रीर इसकी गयाना उसके पिता के शर्याभिषेक से शुरू होती है। प्रश्रतेन प्रथम के साधन काल में चेदि प्रदेश में, इस सब्योग स्थेता था। बाह्यत्र के साधनती प्रदेशों, में स्थका प्रथोग स्थेता था। सोता था। बाह्यत्र के साधनती प्रदेशों, में भी इसका प्रयोग स्थेता था। सेताम मधीकुटक समित्रित था। (जे॰ बी॰ श्री॰ श्रार॰ एस॰ भाग १६, पुष्ट ७६, १०६)

े बाबारकों के सम्बन्ध में प्रारम्भिक मतों के लिए १६१४ के जै० चार० एव० में बसुरल छन एन्सेन्ट हिस्ट्री चाम दक्त, जीया परिन्होंद और एस० के० द्यापंगर का लेख देखिए। एनेहब चाफ दि मस्डास्कर स्रोरियन्टल रिसर्च

इन्स्टीन्पूर, भाग दस, फुळ ३१ ५६ भी देखिए।

एक हुन राज्य की साबना ने सिर वभार, संस्कृत का प्रचार तेनी के साथ ज्यापक रूप में हुजा और वह राज-मापा के बर पर आसीन हो गई जिसमें जनक बत्कीर्ण लेख लिखे गए 188

यात्राटक शिन के अञ्चलायों थे। शिव की यह अपासना तरसेन द्वितीय से पदले वक चलती रही। अपने सम्बन्धी ग्रुप्त समाटों के प्रभाव में आफर क्रूसेन विस्तु का ववासक बना। याद के वाबाटक रासक बीद अमें के प्रति बनार भाग रस्ते थे। वर्षा व्यवस्था का इनके रासन-कल में कापी सरक्षा प्राप्त हुआ और दसकी वर्षे मचसून है। गई। हिन्दू कल और स्वाप्त्य की भी इनके शासन-काल में वन्लेकनीय वन्नीत हुई।

#### [9]

ग्रम-सम्राट् श्रीर हिन्दू साम्राज्य का पुनरुत्थान

<sup>•</sup> वास्तरहों के सामनी शास्त्र दरवार में एक महिला थी विषके हैं अ है । में भी मुद्दी महीलय नामक मंग लिएता था। इस मंग ने उर लाल को पार्मिक सामानिक कीर साहिल्य नामि कर कराई हिए में हिए हो। उदानिती, देवानु और मान्न ं हन्दू कहा के पुनवायन का भी रही से कित हो हा आप तो हिए आप हो है। प्राप्त को दिन आप है । स्वाप्त को निता आप है । स्वाप्त के में निवास का मिल्य तथा कीर मुगा मान्न प्राप्त का मान्न प्राप्त का मान्न प्राप्त का स्वाप्त का स्वा

की उपशाला से सम्बन्ध उसते थे। इस जाति का सामाजिक स्तर स्वौर प्रतिष्ठा ऊँची न थी। क्षे ईसा सबत् की बीसरी शनी की स्वन्तिम



• देखिए शब चौभी कुन पोलोटिस्न बिश्ते खाव एशेट एन्टिंग, वीवरा सरकास, वृद्ध १५६-६०, जीर जै० बी॰ झी॰ झा॰ दन० भाग २६, १९४ ११५६ वर, प्रकाशित भी जायसवाल का लेल बिटमें उन्होंने कीपुरो-

चीयाई में ये मगध में प्रकट हुए थे। और इनका पहला राजा गुप्त था जो इलाहाबाद के निकट के प्रदेश का सामन्ती श्रधिपति था। उसके पुत्र का नाम घटोत्कच-चन्द्रगुप्त प्रथम का पिता-धा। 'वन्द्रगुप्त प्रथम ने ही वान्तव में एक छत्र साम्राज्य की नीव डाली थी।

चन्द्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवि परिवार से विवाह सम्बन्ध स्थापित रिया जिसके फलस्वरूप पाटलियुत्र उसके ऋधि-

कार में आया। इस प्रतिष्ठा के लिए वह अपनी चन्द्रगुप्त प्रथम पत्नी का ऋणी था, यह उसके सिक्नों से भी प्रकट है जिनके अन्न साग पर उसकी तथा उसकी पत्नी दोनों की मृतियाँ आकृत हैं और दूसरी और, एष्ट-भाग पर, 'लिब्ह्रव्यहें की कथा अकित है। मालूम होता है कि उसने विहार और अवध

के कुछ प्रदेशों पर अपना अधिकार जमा लिया था ।श्र श्रापने साम्राज्य की स्थापना के स्मारक स्थरूप बसने गुप्त संवत् चलाया जिनकी गणना माटे , रूप में ईसा संवत् के ३२० वें वर्ष से

होती है। †

महोसव के आधार वर, काद्रगृत के लिब्ल्लिय कुमारी के साथ विवाह का श्रीर मताप के शासन को लांघन राजा के हाथ से श्लीनने का दल्लेल किया है।

 दिल्ली की कृतुव मीनार के निश्ट महरीलों के लीहरतन्म पर चन्द्र का लेल ग्रंवित है जिसके बारे में कुछ विद्वानों का कहना है कि यह चन्द्रगृप्त प्रथम से सम्बन्ध रखता है श्रीर कुछ विद्वान् इसे चन्द्रगृप्त द्वितीय से तम्बद्ध कहते हैं को चन्द्रगृप्त प्रथम का पीत्र या। इस विवाद का विवरण श्री एत॰ के आवंगर मी पुतक 'स्टडीज इन गुता हिस्टी, के तीवरे रांड ( महरीती वित्तर इन्यांत्रच्यान त्राव चन्द्र ) में देखिए।

त्यार राजान पान आप चन्द्र / न राज्य । इंडि जैन एमा क्लीट की यह चाना कि सुप्त संक्त् का संवर्त से १८१ वर्ष याद शुरू हुच्या, अब तत असामानते थे। इस संवर्त का प्रवेश गृत समाद्वाय ब्लिंगि वंद्य के सदस्य करते थे। ईमा स्वयन्ते ३२० थें वर्ष में बोई ऐसो ऐतिहासिक घटना हुई विविद्य प्रसदक्त देश सेवर्ग का प्रसिक्त दोती । इप श्रीर चालुस्य विकास संदर्ती की सी, इसी प्रकार, उन्हों के छानन

चन्द्रगुप्त की मृत्यु के बाद उसका छोटा पुत्र मगुद्रगुप्त, जो सिन्छिबि की राजकुमारी कुमारदेवी से उरका समुद्रगुप्त हुआथा, गई। पर बैठा। वह शेप सभी पुत्रों में सबसे योग्य और सन्नम था। उसलिए वह

चन्द्रगुप्त का इत्तराधिकारी नियुक्त किया गया था। उसकी प्रतिमा यहुमुखी थी। साहित्य और कला का वह मर्मझ था। वह अपने पद के अनुकृत सिद्ध हुआ और उसने उन सभी आशाओं का पूरा किया जिनके लिए उसे गही पर बैठाया गया था। पड़ीसी राज्यों ने उसके उत्तराधिकार की स्वीकार नहीं किया था और पार्टानपुत्र में अनेक राजाओं ने मिल कर उम पर आक्रमण भी किया था। ६न आक्रमण कारियों में एक राजा कोटा-वंश का था। सम्भवत यह वह यंश काल से रायाना हुई । प्रारम्भिक सुप्तों के की शवर्यंक कीर निषयाँ मिलता है, उनसे यह स्वच्ट है कि गुस-संवत् का प्रायम्भ, किभी भा हल्लव में, चन्द्रगुप्त प्रथम के निवा और किसी गढ़ा से शुरू नहीं हुन्ना । इसके नाथ-माय डॉक्टर फ्लीट ने यह भी कहा है—"जिसी प्राचीन खोन से वह पुष्ट नहीं हो। जि गुप्तों का सरक्ष्य इस सब्त् से या या इसका-अर्थात् गुम-काल या संबत् का-उस समय में कोई ऋस्तिस्व था।" इस श्रुब्द ( गृस-काल ) का प्रयोग अलग-रनी ने ११ वीं शती में किया है और इसका एक यहां श्रेण हो एकता है कि गुप्त-मद्भारों की यह देन है ( Corpus Inscriptionum Indiarum-Inscriptions of the Early Gupta Kings and their successors—1888—पद १६ और १२४)

**१**53 था जो मगध पर, चन्द्रगुप्त के अधिकार में आने से पूर्व, शासन करता था। इन आक्रमशुकारियों में दो राजा आर्योवर्त के भी थे— जिनका उल्लेख इलाहाबाद के सुप्रसिद्ध आशोक-स्तम्म पर उत्कीर्ण राजाच्यों की सूची में मिलता है। १३ यह स्तम्भ अब इलाहाबाद के किले में है।

ससुद्रगृप्त का कान चौथी शती के मध्य के चालीस या पचास चर्षे का माना जा मकता है। इस काल में उत्तरी भारत की कुशामों की शक्ति पूर्णत्या नष्ट-भष्ट हो जुकी थी। राजनीतिक स्थिति इसके श्रांति क ईशान है शक्ति शाली ससानियन

राजा प्रजाव पर ताक लगाए थे। प्रजाब पर प्रांजा प्रशाव पर ताक लगाए थे। प्रजाब पर ताक लगाए थे। प्रजाब पर पर ताक लगाए थे। प्रजाब के पूर्व और दिख्या पूर्व में बानक होटे मोटे राज्य थे—इनमें से कुछ त्रातीय। थे राज्य दिल्ली से ज्यारम्य होकर पूर्वी राजपूनामा के मालया ज्योर मध्य भारत सक केले हुए थे। इनके पीछे बुन्देलराय्ड का जंगली प्रदेश था। विध्य के ढालयाँ प्रदेश पर अभे ह सामन्त्री सन्दारों का अधिकार था। इनके अलावा सगय श्रीर उपने उत्तर में लिच्छिन प्रदेश या जिसमें श्रयोध्या भी मामिलित था-वही अयोध्या जो गुप्तों की द्वितीय स्त्रीर प्रिय राजधानी थी और नो शुक्त संस्कृति का यक बहुत यहा फेन्द्र था। राजधानी थी और नो शुक्त संस्कृति का यक बहुत यहा फेन्द्र था। राज्या स काजग न क्षात्र । असे काला पर काजग न के स्विद्य होने पर श्रवत्य मीटे राहर थे की धूव में, क्षांम साम्राज्य के स्विद्य होने पर श्रवत्य हो गए गें। मुदूर देंजिए में तामिल प्रदेश था की परलायों के शासन से शंक प्रहुण कर संगठित हो रहा था। इसके उधर पोल, पाण्डय श्रीर चेरा कोगों के परस्परागत तामिल राज्य थे। इस प्रकार

अग्रमवतः चन्द्रगुत को वार्टालपुत्र छोड़ देना पड़ा, क्योंकि उपके
श्राधिवत्य को, ओ उभने शिच्छविको की ठहाया गे शत्त किया था, प्रतियकृत माना गया । यह भी हो अक्ता है कि उक्त मगव पर प्रत्यानार भी हिए हो। ज्ञाननेस्त्री ने भी इस बत का उस्लेख किया है कि गुमुकान के ग्रासक मृत्ये। भी नायनवाल का अनुमान है कि गुमुकान है वस ३४० स ३४४ मगप म बहिष्कृत हो ग्रह ये छीर इस घटना ने ही शायर तन्थी मनः विश्वति को पूर्ण कप से घटल दिया या। जल यतनी में ही चन्द्रमुम का नार है। यह जा का का का का का अवस्थित है। अपने पुत्र का अवस्था का अवस्थित है। अपने पुत्र का अवस्था का अवस्थित है। अपने प्राप्त के अधिकार कर अपनी दिश्य की किया। समुद्रमुझे ने समय पर किर की अधिकार कर अपनी दिश्य की प्रारम्भ किया ।

वन्देलस्यद से दिल्ली पठार के उस पार कुन्तल तक का समूचा प्रदेश वाकाटकों के शासन में या और उनका पहला सम्राट् प्रवरसेन अपने शासन के प्रारम्भिक वर्षों में सम्भवतः समुद्रगुप्त का समकालीन था। पूर्वी वंगाल—अर्थात गंगा और प्रवास्त्र का डेल्टा, हिमालय के नीचे का प्रदेश जिसमें गड़वाल, नेपाल और भूटान समितित थे, अनेक गजाओं के बीच विभाजत थे। इन्ने अतिरिक्त गुजरात और कॉक्फा के चवन और उत्तर-परिचनी सीमा प्रदेश के शासक भी- थे। समुद्रगुप्त ने जन अपनी विभिन्नव प्रारम्भ की उस मम्य राजनीतिक स्थिति ऐसी ही थी। अ इस स्थिति का विवरस्त अशाक के इलाहाबाद स्थान सम्म-लेख से लिया गया है और पुराणों का विवरस्त भी इसकी पुष्टि करता है।

इलाहापाद के शिला लेख के अनुसार समुद्रशुव ने स्पष्टतः दो लड़ाइवॉ षार्थावर्त में लड़ी थीं--एक दक्तिण की समुद्रगुत का विजय- महान विजय यात्रा से पूर्व और दूमरी उसके विस्तार बाद। पहली लड़ाई में अपनी विजय के फ्लस्व-

हार उसने गण्यांत संघराव्य की शक्ति के क्षित्र भिन्न किया और नाग सरदारों के पद्मावर्ता तथा गयुरा के प्रदेश सक्ति अधिनार में का गए। इसके साथ साथ नाग पर अधिकार टर् करने में भी उसने सफलता प्राप्त भी। इस विजय का काल वाकाटकों के सम्राट प्रवर्तने में ने ने सुरुष्ठ के तुरंत याद-वताया जाता है। इसके बाद समुद्रप्ता ने छोटा नागपुर के दिलण-पूर्मी प्रदेश, मां शेशक और जांग्र पर जांक्रमण् करने की योजना वनाई। इस आक्रमण का उद्देश प्रदेश विशेषों पर विजय प्राप्त करना नहीं, यरण जपनी सांक और एकच्छत्रता का दर्शन करना था। फलता उसने, कुछ को छोट कर, किसी प्रदेश को जपने साम्राच्य में नहीं। मास्तारा।

<sup>°</sup> जे॰ खाई॰ एच॰ माग ६ के सप्तीबेंट में पृष्ट ३७, ३८ पर प्रशाशत श्री एम॰ ने॰ धायगर के लेख 'स्टडीज़ इन गुता हिस्ट्री' देखिए।

<sup>†</sup> भैदा विश्वविद्यालिय के मैगधीन दिसम्बर १६२३ के खरू में महाशित टा॰ एउ॰ फे॰ खानंगर के विद्वतापूर्ण छेल को देखिए। श्री झार॰ मुहर्श खिलित "मैन एन्ड घाँट इन एन्सेन्ट इन्डिया", १६६४, परिच्छेद ४ मी देखिए। श्री फे॰ पी॰ खावववाल ने मी विद्य करने का प्रयन्त दिया है कि

प्राचीन भारत

84%

क्रदेर थे।†

इसके वाद समुहगुप्त ने दिन्त की और प्रयाण किया, क्योंकि सभी दिग्वलय दाहिनी और से शुरू होती थी। सबसे पहले उसने राजा महेन्द्र हारा शासित प्रदेश पर, कोशल के दिन्त में, बाकमण रिजा 18 किर महाका-तार के ज्यावाज को अपने अपीन दिया जिसका कोशल से मिला हुआ चन्य प्रदेश था। इस प्रकार दिन्त की और पहले हुए गुप्त सम्राद ने हिंता देश में स्थित मन्तराज के राजय वहीं मा, पर आक्रमण किया। किर इसका बाकमण स्थाभीदत्त हारा शासिन इन्त अदेश पर हुआ इस प्रदेश में पहले कभी दो हारा शासिन इन्त अदेश पर हुआ इस प्रदेश में पहले कभी दो

की खोर यहते हुए गुप्त सम्राह् ने हांता न दा म । स्थत सन्तराज कर । दाव वहांगा, पर काक मण किया। किर उसका कामण का । विद्रा दा सामित हु कि अदेश पर हुआ हम अदेश में पहें ले कभी दी हारा सामित हु कि अदेश पर हुआ हम अदेश में पहें ले कभी दी । स्वत्य राज्य स्थापित से जिनकी राजधानियाँ का नाम का भी — । स्वत्य राजधानियाँ का नाम का भी कर हो के साम साम सामित । सी कामण का काम मा साम का । साम का । साम का मा साम का । साम का साम का । साम का साम का । साम का साम का साम का । साम का साम का साम का । साम का साम का साम का साम का । साम का सा

इस प्रकार की विजय-यात्रा समुद्रगुप्त ने आर्यांवर्त ( वौद्ध मंयों के अञ्चार 'नध्य देश') के सामन्तों और राजाजों के विकद्ध की थी। श्रे आयांवर्त के विकद्ध समुद्रगुप्त ने अपनी इस विजय-यात्रा में उन्देतरायह और मध्य देश के नी अद्ययीक राजाओं को परास्त किया — कददेव जनमें प्रथम था। यह कददेव सन्भयतः वाकाटक व्याका राजा कदसेन ही। था, जो उस काल में, मतस्य देश का शिक्तााली राजा था। उसे परास्त करने में समुद्रगुप्त को सबसे मारी युद्ध करना पड़ा होगा। इन विजित राजाओं में वे तीन राजा भी सम्मित्तत हैं जिन्हें समुद्रगुप्त ने अपने प्रथम आर्थावर्त अक्षमण्य में परास्त किया था। ये गुप्त साम्राज्य के बन्तर्गत सिम्मित्तत हो गए ये इनका प्रदेश यसुना और विध्याचल के धीच फिला हुआ था। पहले इस प्रदेश पर वाकाटकों के अधीन—जो युप्त साम्राज्य में काने पर वे गुप्त साम्राज्य के सहायक रह गये थे— सामन्ती सरदार शासन करते थे।

इसके याद समुद्रगुप्त ने पूर्वी सीमा पर श्यित समतट, दायिक भोता) के ऋग्वर्गत प्रदेशों, से सम्बन्ध रस्ते थे। इन स्वां निरम्पाध्यक रूप से अमुद्रगुप्त ने पशित किया था। इसके बाद यह विजेता सम्राट् विहार कोट आया और समय है कि वह कविनी, ऋषवा पूर्वीया पश्चिमी तट पर किसी काम बनाइ, न गया हो।

इन होटे राजाओं के राज्य गंगा के दोधाव और मध्य भारत और राजपुताला के क्षेमावती प्रदेश में स्थित रहे होंगे। एक ही स्थान पर— दलाहाबाद के खिला लेख में—कृद्धन्तुष्त की दिन्त्वय का विशय मिलता है कि उसमें सामाओं के नाम दिए गये हैं—कहदेव, मातिल, नागइज, चन्द्रवर्मन, गय्यासि माग, नागदेन, अञ्चुन और नन्दी राखाय वर्मन।

र्मु पुरायों के अनुसार विश्वाक वा बाकाटक वंश क अन्त कहनेन के साथ होता है। सम्मनत: समुद्रगुप्त के साथ युद्ध में वह गगत हुआ और मारा भी गया। इस युद्ध के एए शत् समी बाकाटक र ना मुख्ये के अधीन हो गये। भी मायस्थाल ने समुद्रगुप्त के मुद्धों को निम्न तिथियाँ निर्धारित को हैं:---

<sup>(</sup>१) मगम आयोवनं युद्ध ईशा संवत् ३४४-५

<sup>(</sup>२) दिख्या मा गुद्ध " " ३४६ थ

<sup>(</sup>३) भागीवतं के पश्वती युद्ध ... .. ३४=००

श्रीर कामरूप के राजाओं पर विजय प्राप्त की ग्रीर वन्हें श्रपने श्रपोन कर लिया। ये तीनों राज्य कमराः सुन्दरवन, पूर्वी बंगाल श्रीर आसाम में रियति थे। नेपाल श्रीर कर पुर-(कांग्रहा और गढ़वाल)—जो हिमालय के परप्तों में रियत हैं—के राग्यें पर भी समुद्रशुन ने विजय प्राप्त की। पूर्वी सीमान्व श्रीर हिमालय प्रदेश के पांचों राजे स्वर्थ आकर समुद्रशुत के सामने वपरियत हुये और स्वर्म के। चेपाल पर चन विनों लिच्छिन वंश का शासन स्थापित था। गुर्मों वी श्रपीनता स्थीकार करने के बाद वहाँ भी शुप्त काल (संवत् पन पन विनों लिच्छिन के। पूर्वों भी श्रपीनता स्थीकार करने के बाद वहाँ भी श्रुप्त काल (संवत् पन का प्रयोग किया जाने लगा।

समुद्रगुप्त वा साम्राज्य जपने विश्तृत रूप में, महापुत्र से पूर्वी प्रााव तक समूचे उत्तरी भागत पर फैला हुआ था। इसके अन्तरीत मालवीं, अजुनायनों, योधेयों और महभें के जातीय राज्य भी ये । ये शवय सम्भवत. राजपूनाना के आप पहाड़ से पजाय की रार्थ और उपास नहियों तक फैली हुये थे। इसके अज्ञाव आभी रार्थ और उपास नहियों तक फैली हुये थे। इसके अज्ञाव आभी शीर प्रार्श्वन से से गण राज्य अगुद्रगुप्त के अधीन हो गये थे। ये और प्राप्त नहीं है, जा माल्य नहीं है, ते एवं प्राप्त माल्या और उसके किन अनुमाम विया जाता है कि ये परिचर्गी मालया और उसके हित्य में स्थित प्रदेशों ने कायम थे। इस

इन विजयों के फलग्यरूप समुद्रगुप्त वा नाम स्प्रीर रूपाति दूर तक फेल गई थी । तमका संरक्षण स्प्रीर मित्रता फरने के तिये दूर-दूर के राजा लालागित रहते थे। इन राजाओं में देवपुत, गार्टी

<sup>&</sup>quot;मालवी वा गण्य बावय वादी विश्तृत था। इनने सिक्ते अवतुः में पाए
तये हैं विकर्त रात जालता है कि ये शवपूताना के आयु पहाइ से अवपुन
तक रेले हुने थे। शीधवीं का गण्य राज्य भी वादी बड़ा था। यह मालवा
के उत्तर में मरतपुर और मनुसारी दे कह कतलव यक देला हुआ या।
महत्वी वा गण्य शव्य करतक के दिव्य में और के सुम तथा व्याय के बीव
के मदेश में दिश्त था। पुराणों में आसीते ने शव्य में कहा गणा है कि
वेशीरण्ड और क्यानती के साराक ये। और एक समय में उत्तरी राजपनी
मर्मदा के तह वा स्थान महित्याती नामक नगरी थी। वाशों और शर्मतिकी के आतीय श्वाय भीतला के आल-पास विश्व ये। एएन पेर पार्चाम शित्र वर स्थान महित्याती नामक नगरी थी। वाशों और सर्मतिकी के आतीय श्वाय भीतला के आल-पास विश्व ये। एएन के स्थानिक के स्थान है है स्थानिक विश्व के स्थान स्था

सगुरगुन ने जिन राजाओं से राजनैतिक सम्बन्ध रथापित किये, उनमें सिहल का महाराजा मेपबसन भी था। सेपबर्धन ने सगुरगुन को महुमूल्य मेंट प्रदान की चीर शुद्ध गया में एक मठ बनाने की अगुनति प्राप्त परन की प्रार्थना की थी। यह मठ सिहल से चाने बाले बीद बाजियों के ठहरने के लिये बनाया गया था। उदार-मिल्क्ड सगुरगुन ने उसके कियाँग कुननित तुरंत प्रदान कर दी थी।

खपनी विज्ञ में की समाप्ति पर समुद्रगुप्त ने अश्वमेथ-यह किया श्रीर इस अथसर के उपलच्च में एक पदक जारी किया जिस पर अकित था कि "महाराजाधिराज दिश्यिजय के परचात्, स्वर्ग को जीतते हैं—पैसा पोई न था जो उनके विरोध में टिक्ता।"

जातत ६—पसापाइ न याजा उनका विराध साटकता। जिन दक्तियो राज्यों पर समुद्रशुप्त ने विजय प्राप्त की, उन्हें श्थायी रूप से साधाज्य में सिलाने का उसने

समुद्रगुप्त के राज्य प्रयस्त नहीं किया। दक्षिण में उसकी विजय-का विस्तार यात्रा धर्म-विजय से समान थी—यह राजाओं

को परास्त तो करता, किन्तु उनके राज्य मो

इस्तगत नहीं करता था। इसके प्रतिकृत उत्तरी विजयों में विजित
प्रदेशों को उसके अपने सामान्य में मिला लिया था। उसका समूचा
सामान्य कर्नक सूचों में विजात था। उसका सामान्य पूर्व में
दुगकी से पार्यम में यमुना और उन्नल तक, और दिमालय की
सलहटों से विस्ति में नर्मदा तक केला हुआ था। उसके माम्राज्य
की सीमाओं पर कानक गण राज्य विश्वत में जो उसे नजराना देते

ये श्रीर नसके खागे सिर मुकाते थे—उदाहरण के लिये पूर्वी बंगात श्रीर श्रासाम, नेपाल श्रीर सतलज के बेसिन में स्थिति गण राज्य हैं।

आर जावाण, नुनाल आर चवलक क जावाण क त्यात गर्था राज्य है। समुद्रगुप्त गुद्ध-फला में ही पारंगत नहीं या, वरन् शानि कार्यों में भी वह उनना ही महान् या । समुद्रगुप्त का चरित्र श्र्रवीर और माहसी होने के साथ-साथ बह

सहदय और विद्वान् भी था। वह संगीत और क्षाठय-प्रेमी भी था। उसके जीवनी-लेखक मन्त्री हरिसेन के कथना-नुसार─"वह संशीत कला में नारह चौर तुम्बर को लजित करता दुसार— वह सभात कला म नारह आर तुम्बह का लाजत करता था। काव्य-रचना में यह इतना कुराल था कि विद्वान उसे कियराव कह कर सम्योधित करते थे।" उसकी निशेपताओं का परित्यय उसके कि कि में मिलना है जो बोयांकित हैं—जिन पर बीया यजाती एक जैये मंच पर बेठी हुई राजमूर्ति अकित हैं।% समुद्रगुत को विन्योग्ट सिम ने 'भारतीय नेपालियन' कहा हैं; किन्तु सम कुछ होते हुये भी यह 'विलेता' नहीं था। उसने जो विजय प्राप्त की, उस्कीर्ण लेख में समुद्रपुत की इन विशेषनाक्री क्यो गुणों का

. वर्णन है, उत्थी अपनी एक वहमूल्य विशेषता है। समुद्रगुत के एक राव-सप्तास हरियेन ने छन्द्रयद रूप से इस अभि सेल की रचना की थी। इसमें स्वयं इस्सिन ने प्रयमा उल्बेल, एक पदाधिकारी और मश्री-पुत्र के रूप में, क्यि है। उसने ग्राने को महादन्ड माथक और कुमाराबाहर शिखा है। इत उत्भीय लेख में चन्द्रगुप्त प्रथम और वशुद्रगुप्त होनों को महाराजाविराज क्तिला है। श्रीर इनसे पूर्व के दो शक्राओं का भी महाराज के रूप में उल्लेख हुआ है। इससे पता जलता है कि जन्हगुत एकन्द्रच समाट के पद तक त्रणा वा व्याप प्रधान कृष्ण प्रभूति क्षान्त्र प्रशान्त्र प्रा । पहुँच गया या श्रीर त्रद्वशान इत वंश का दें। श्रह्म नग्नाट्या। समुद्रगुत के सम्बन्ध में कहा तथा है कि ार् विद्रां। को सपडलो से विस सहता या श्रीर अपनी मुद्धि तथा प्रतिमा से वह वृहस्पति को स्रीर संतीत रहता या आर अपना बाद तथा धायमा से नह ब्हरपति का आर स्वात करता में मारद और तुम्बद की अधिक करायों की उठने देवता की धी और करियान की उपिय से वह बिश्यित या। उठका प्राच्छ सीन, अनाय और दुरियों की वहायता में स्वीत होता या—स्वात्त प्रवेद प्रीप्त की वहायता में स्वीत होता या—स्वात्त प्रवेद औपन का मत या। कियत प्रदे ही एक ऐसी चीड की विशेष उपित होता या का मत या। कियत प्रदे ही एक ऐसी चीड की विशेष उपित होकर वह उठ रूप धारवा करता या। वह समुद्दि के देवता घनद, नाय के देवना वहच, एचा करते वाले देवना हम्म प्राप्त के हैं का स्वयुक्त के समान या—मानों शोकरनुषद देगतामाँ ने उसके कर में चननार लिया था।

उनकी मृत प्रेरणा साम्राज्य-विस्तार की मावना न होकर धर्म की मावना थी। यही कारण है जो उसने विज्ञित प्रदेशों पर प्रपत्ना श्राधकार स्थापिन नहीं किया। साम्राज्य-रृद्धि उसकी आर्मासाओं में सम्मालत नहीं थी और वह उन राजाओं मे नहीं था जो दूसरे प्रदेशों पर श्राधकार करना श्रापना कर्तन्य सममतं हैं।

## चन्द्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य

( ३८४—४१३ ई० )

ई० स० ३८० में समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी उपका एक पुत्र चन्द्रगुप्त हुआ। रचयं समुद्रगुप्त ने उसे अपना उत्तराधिकारी जुना था। उसका राज्यागेहरण निर्मिश्ये सम्पन्न हुआ और जन्द्रगुप्त दितीय विक्रमादित्य के नाम से वह प्रसिद्ध हुआ। उसका शामन-काल यथाप शान्ति प्रथान रहा, किन्तु यह एक महान् योदा था और अपने उपनाम विक्रमादित्य की पूरी तरह से सार्थक करता था। उसके साम्राज्य के दिल्या-पश्चिम में च्याप शांक ने फिर से सिर् उटाना गुरू किया। उसना च्यान उसकी और गया और उसने उस अपने घरा में कर लिया। उसके शासन-काल की रो घटनाएँ प्रमुख और महत्यपूर्ण कें—(१) वाकाटक राजा रुद्रसेन द्वितीय से साम्र उनकी क्या विवाह और (२) मालगा, गुजरात तथा सौराष्ट्र शायदीप पर उसकी विजय।

वप्युक्त घटनाओं में से पहली उच कीटि के नीति शैशन का परिणाम थी। समुद्रगुप्त के पहले तक बाकटका

बागटक सकि शक्ति हुदैमनीय थी। सुन्देखपद से दक्कि में श्रीर चन्द्रगुग स्थित कुन्वल के बीच के प्रदेश तक उसका श्रीधकार स्थापित था। सगुद्रगुप्त ने वाकाटकी

 के अग्रुख मित्र राज्यों तथा पहोसियों पर विजय प्राप्त भी। इस प्र हार होजाया, मध्य भारत च्यीर पूर्वी तट के प्रदेशों पर उसका प्रभाव स्थापित हो गया। चन्त्र ग्रुम ने अवस्थीन के उत्तर गिक्कारी रुद्देव पर भीजी सम्भवतः रुद्देशने का ही पर्यायवाची था—च्यपना द्यपि-कार स्थापित करने में सफलता प्राप्त की।

उपर वाकाटकों को चत्रकों से निरन्तर संघर्ष में फँसे रहना पड़र्ताया और उनकी शक्ति काफी चोला हो गई थी। चत्रकों के सिक्कों के काध्ययन से पता चलता है कि रुद्रदमन-यंश का राज्य इंसा संवत् २०४-२४५ फे बीच समाप्त हो गया था! उद्दरमन पंरा के अन्त के साथ महाज्ञवर्षों की पदवी का अन्त हो गया और केवल साधारं के ज़त्व पर रहे, परन्तु कुअ समय तक के सिये उनका अन्तित्व भी जाता रहा। इससे इस घारणा की भी पृष्टि होती है कि महान प्रवर्सन वाचाटक—जिसने अरवसेथ यह किया या और समाद की उपाधि घारण की थी—हे शाहाज का पश्चिमी प्रदेशों में विस्तार ज्ञज्ञपों के व्यवस्थिप पर हुआ था। समुद्रश्रीम की विज्ञपों के का स्वरूप जम बाकाटक शक्ति नष्ट हो गई हो छज्ञपों के कित से सांत लोने का अवसर मिला और ईसा संवर्ष ३५० पाद कुलारों और अरवस्थान की व्यवस्थान के वा व्यवस्थान के वा व्यवस्थान की व्यवस्थान के वा व्यवस्थान के वा व्यवस्थान के स्वरूप के वा व्यवस्थान के स्वरूप के वा व्यवस्थान के स्वरूप के स

शक चत्रपों के पश्चिमी प्रदेशों पर विजय प्राप्त करते में फाफी "

मालना, गुत्ररात श्रीर सीराटू की निजय समय लगा श्रीर मालया, गुत्ररात श्रीर सीराट्र से परेशों में श्रामी सेना की ले जाने में पन्द्र-शुम्र दिनीय को समय देना पद्म। श्रीतम् सुत्रय कहसिंह पराजित हीकर

मारा मया और उसका राज्य ग्रुप्त माम्रातय में निला निया गया। पश्चिमी प्रदेशी की यह विजय कारयन्त महत्वपूर्ण या क्योंकि इसके कलस्वरूप ग्रुप्त माम्राज्य के क्योग प्रत्यों और त्र्यापार का मार्ग बहुत प्रशस्त हो गया। बाकाटक और सुप्त सम्राट् दोनों के हित इस युद्ध से सम्बद्ध थे और इन दोनों मे जो विवाह-सम्बन्ध हुआ उसका उद्देश्य युद्ध के बाद होने वाली संधि का व्यावहरिक समर्थन मात्र न होकर अपनी-अपनी स्थिति की सुरचित रंसना था। १८८

गुप्र मात्राज्य का विस्तार अथ पश्चिमी सागर तक हो गया था श्रीर पश्चिमी प्रदेशों से होने वाला समूचा समुी ज्यापार उसके नियंत्रण में ह्या गया था। पश्चिमी तट पर स्थित कति ।य बन्दरगाहीं से होने वाली आयात कर की आय गुप्त साम्राज्य के कीप का एक यहत यड़ा अग यन गई थी। † इस विजय का एक फल यह भी हुआ कि उजियनी ने, जो मालवा की राजधानी और ज्ञान तथा विद्वताका केन्द्र थी, गुप्त साम्राज्य की दूसरी राजधानी का स्थान प्रहुण कर तिया और उसके द्वारा आर्योवर्त तथा पश्चिमी तट के र्वाच आदान-प्रदान का सम्बन्ध स्थापित हो गया।

पश्चिमी त्त्रपों पर विजय प्राप्त करने के बाद धन्द्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। वह एक चन्द्रगुप्त द्वितीय योग्य और जनविय शामक था। स्वयं बैद्धवं था, किन्तु अन्य मतायलन्यियों को भी मुक्त दय **बी उदार शासन**-से राज्य-पदों पर नियुक्त करता था उसकी सेना व्ययस्था का यहा अकसर अम्रहार्दय योद्ध था और

उमके कई मत्री शीव थे।

चन्द्रगुप्त द्वितीय का महान् सामाज्य अनेक प्रान्तों में विभातित था। ये प्रान्त देश जीर भुक्ति कक्ताते थे और इनमें कुछ का शासन राज्य-परिवार के सदस्य-राजकुमार-फरते थे। प्रत्येक शन्त जिलों में विभाजित था। देश के प्रमुख शासनाविकारी

 विद्यालद्श्व र्वित' देवी चन्द्रगुष्त' नामक नाटक की एक प्रति ऐसी मिली है जिसमें चन्द्रगुप्त की रानी झुबदेनी वा शकों दारा अपहरण और च द्रगुप्त की प्रुवदेवी की फिर से वाधित लाने की घटना का रोशाचकारी वर्णन किया है। स्वत्र्यों के बाल की अन्तिम तिथि ३१० शक सवत् (ईसा" एनत् २५६ ) आशी गई है।

† देखिए बी॰ ए॰ स्तिय रनित 'झानसरीहं हिस्ट्री आफ इन्डिया'

पुष्ठ १५२

- 'गोसी' (गोमा ) कहलाते ये और मुक्तियो का शासन राजकुमार करते थे। प्रत्येक विषय या किला अनेक मार्मो में विभाजित था। मार्मो की देरा भाल मामिक या भोजक करते थे जो मार्मो में जीपरी या मुखिया होते थे। शासन-सम्बन्धी मामलों में समाद् बहुषा महान्ते, श्यारियों और सीदानारों के सर्वो से परागरी लेखा था। १६० एक मंत्री परिषद् सम्राह् को शाजकार्य में सहायता देती थी और इस परिषद् के कुछ सदस्य सम्राह् के साथ, जहाँ भी वह जाता था, सद्दा परिषद् के कुछ सदस्य सम्राह् के साथ, जहाँ भी वह जाता था, सद्दा परिषद् के कुछ सदस्य सम्राह् के साथ, जहाँ भी वह जाता

गुप्त साम्र ज्य का विश्वार पश्चिमी राजपूताना चौर परिचमी सागर से गगा चौर नसापुत्र के मुद्दाने तक और दिमालय से नर्भरा तक फैला हुचा था। चपने साम्राज्य के खिकांश भाग का सासल सम्राट्श्य करता था। सीमायती प्रदेश में च्यादिम जातियों, के कुड़ कर राज्य शयत थे। वाशस्त्र का माम्राज्य भी गुमो के प्रभाव में या चौर प्रभावती गुप्ता ने, जो सम्राट्क कच्या थी, कई वर्षों तक खपने दो पुत्रों की जोर से, शासन कार्य संमाला।

क अपने दो पुत्रों की आर से, शासन कार्यसमिता। हिन्दू भारत के इतिहास में गुप्त काल नय से उब्ब्वल रहा है।

हिन्दू धर्म का विकास इस वाल में प्राव्यां का उत्थान वश्वतम शिखर पर पहुँच गया था। चनके निर्देशन यथा तत्यायधान में अनेक अश्वमेध यह नथा अन्य कतिएय प्रति आदि के अनुष्ठान, प्रथम तीन गुप्त सम्राटों ने

† प्रमानवी के दोनों जुनों में से खोडा प्रवस्तेन दितीय, मेंडा 'बुस्ततेस्वर -दीरवर ' नाटक नाटक में दिखाया गया है, आसामतसन व्यादमी था। कहां। बाता है कि यर नाटक कालिरान में रचा था। इसके व्यत्तवार विक्रमारिय ने सालिराड को कर्मावृत्तव राजकर येना था कि यह जाकर इस नात वो जो न करें शासन-सर्थ किस पर रचा रचा है है।

<sup>ै</sup>बसरा की जो मोहरें [ पर एयर आरर (१९०१ क्या) — पुष्ठ १०१ २० ] मिली है उनसे इस विषय पर अच्छा मात्रा पड़ता है — विशेषकर दीरमुक्ति (तिरहुत) मान्त और उत्तके किली तथा मार्मी की शासन-ध्यवस्था के सम्बन्ध में इन मोहरों से जानकारी मान्य होने हैं। इनमें शासन विकारियों, मिनी, क्यापार सब के अध्यवसों भा इसी नगह की आप्य पंरधाओं के अधिकारियों का उत्तलेख है। स सम्बन्ध में दामोदरपुर का उत्कीर्य केम में दर्शनीय है (इरक्षीज इन्स्ट्रान हिस्ट्री, पुष्ठ ५६६९)

सम्पत्र किए से। झाझाणों का यह चरवान, जिसने तीसरी शानी में भी उल्लेसनीय रूप घारण कर लिया था, और जिसने राजा तथा प्रजा होनों का ही पोपण और समयंन प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की थी, क्लासिरुल संस्कृत साहित्य के उस महान् विकास में भी परिलक्षित होता है जिनका हम खर्मा यहाँ उल्लेख करेंग। इसके साथ ब्राह्मणस्य के शोघता से प्रमार के कारणों की छान-योन परने का भी इस यहाँ प्रयस्त करेंगे। यथिप यह सही है कि इस काल में हिन्दू धर्म जिस रूप में विकसित हुआ, उसे 'ब्राह्मणस्य 'से विश्नुनित नरशा पठिन होगा।

जनता तक पहुँचने के कम में इस धमें का कर बहुत कुछ परिवर्तित हो चुका था। हम देख चुके हैं कि जननिय रूप धारश करने के लिए किस प्रकार बीद और बाहाया धर्म में आदिस जातियों के अथविश्वाम सामृहित रूप में सन्मितित हो गए थे। जनप्रिय बनने की इस दीड़ में बाह्मण धर्म विजयी सिद्ध हुआ। धीरे धीरे किन्तु चुपचाप बीद धर्म के अच्छ मिद्धान्ती की इसने अपने में सम्मिलित कर लिया। इतना ही नहीं वरन् बौद्धों के प्रचार के तरीकों को भी इसने प्राप्ता लिया और जनमाधारण के हुद्य मो जीनने में सफलता माप्त की। पौराणिक देववाओं के मन्दिरों नी सल्या में वृद्धि हुई इसक माथ साथ प्रभावपूर्ण धार्मिक उत्सवीं श्रीर रथयात्राध्यों का उद्घाटन किया गया। वर्शव्यवस्था की प्राचीन फट्टरता को शिथिल कर वर्ख्दीन विदेशियों की जिन्होंने अपने स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिए थे, जीर गुप्त-पेसे छ-चत्रिय सम्राटों को चित्रय वर्ण में सम्मितिन कर तिया गया। झाझस पुरोहिनों के धीच इन शासकों को गोजप्रदान करने में अच्छी प्रतिद्वंद्विता चलती। थी। इस प्रकार आहाणों हारा उत्साहित और अनुप्राणित हो कर शासकों ने हिन्दू धम के विकास और प्रशर में हर सम्भव प्रकार से सहायता प्रदान की और विष्णु, शित्र, चएडी और सूर्य की उपाख मान कर चलने वाने अनेक पंथों ने अत्यन्त विस्तृत और जनविय रूपे धारण कर लिया।#

चन्द्रगुत द्विशेत और उटने बाद से शातक स्कन्द्रगुत से सम्बन्ध में क्षो लेख तथा विके उपलब्ध हुए हैं, उसमें अन्तर्में यस का उल्लेख है।

१६४ त्राह्मसत्त्व के उत्थान के साथ मंस्कृत साहित्य का भी उत्थान हुआ। घीरे-घीरे किस प्रकार संस्कृत प्राकृत का सारहत का स्थान से पुक्त अकार सरका आहत का स्थान से पुक्त श्री प्रीम्प स्थान से पुक्त श्री प्रीम्प स्थान से पुक्त श्री प्रीम्प स्थान से प्राम्य का ही ज्यवहार करने तो थे, यह हम प्रीम्प स्थान से स्थान हिये श्रीर उनके संरक्षण में हिन्दू पाधिहार की विशेष से से स्थान हिये श्रीर उनके संरक्षण में हिन्दू पाधिहार की सर्वतोमुखी श्रमिष्टिद्धि हुई। उनके काल में कतिपय पुराण, जो सवतामुखा जामशब्द हुइ। उनक काल म कातपव पुराय, जा ज्ञसंदिग्ध रूप से प्राचीन थे, फिर से संशोधित जीर सम्यादित किए ग्रय। संस्कृत साहित्य के सुप्रसिद्ध नवरतों के सम्याध में कहा जाता है कि ये विक्रमादित्य (चन्द्रगुप द्वितीय) के द्रयार के आभूपण थे। कला जार साहित्य के चेत्र में ऐसा कीत है जिसने कालियास थे। कला जार साहित्य के चेत्र में ऐसा कीत है जिसने कालियास का नाम न सुना हो ? शकुन्तला के अमर रचयिता से भला कीत श्रनभिक्त होगा ? शकुन्तला के अलावा कालिदास ने दो छन्य नाटकी समुद्र तुप्त ने रवर्ण-मुद्राएँ चाल् की यी बिनके आग्रमाग पर छोड़े हुए पोड़े की मूर्ति ग्रंक्ति थी और जिनका पुष्ठभाग 'श्राश्वमेध पराहम' की उपाधि के विभूषित था। इसी प्रकार पुछ तिस्ती वर अप्रवसेष महेन्द्र का उल्लेख है। चन्द्रगुत दितीय के उत्तराधिकारी कुमारगुत ने मरेन्द्र की उपाधि भारण की 'थो। ये तीनो—चन्द्रगुप्त हितीय, द्वारागुष्त और स्करगुत-निर्दापर खुरे हुए लेखीं में परम भागवत कहे गए हैं। उदयमिरि के एक गुल शिला-होत में श्रम्म को नमर्पित एक गुवा का उल्लेख है। भीलतद के उत्तीर्य होल में महासेना के प्रनिद्द की वश्किमा के निर्माण का उस्होल है । भीमगढ का यह श्राम लेल कुमार से खारला रलता है। एक दूनरे शिला-लेख में एक एप के निर्माण पा और एक ग्राम शिलालेल में शहरदगुष्त से भीराष्ट्र हे श्रुपिपति द्वारा निर्मित विश्तु के मन्दिर का उस्सेख है। भिटारी के स्नाम-लेख में स्वन्दमुन्त द्वारा सारीत मूर्वि से निर्माण का उस्लेल है और गमधीर के शिक्षा क्षेत्र में बुनक्षें वे सप द्वारा निर्दित सूर्य के मन्दिर श्रीर उसके पुनिमित्ती का वर्णन है। यह मन्दिर वे अवत् ४१७ में निर्मित हुआ था। इसी प्रकार होटे छोटे सरदारों सथा ध्यम व्यक्तियों द्वारा निर्मित प्रधरो का निर्माण किया जाता था। ( वृत्तिय चार । चो भगदारकर तिनित 'द पीय इन दू दि चली हिस्टी खाफ इन्डिया, पुष्ठ ५२ ४)

की रचना की थी-एक तो विक्रमोवेंशी श्रीर दूसरा मालविका त्रिमित्र। काव्य-रचना में वह सर्वोपिर था। कालिहास की दो काव्य-रचनाएँ—मेंघदूत श्रीर श्रातुसंहार-ज्यपने सीन्दर्य श्रीर माधुर्य के लिए सदा श्रमर रहेंगी। उसके विरस्मरणीय महाकाव्यों में रहुवंश श्रीर कुमारसम्मव का भी उन्होरा किया जा सकता है। रहुवंश में सूर्यवंशी राग की जीवन गाथा वर्षित है श्रीर कुमार-सम्भव में शिव श्रीर उमा के प्रेमास्यान का श्रंकन हुआ है।

नवरत्नों में कितने हो ऐसे हैं जिनके वाल के सन्यन्य में अभी
तक कुछ निष्चय नहीं है। निस्सन्देह महान्
नवरन ज्योतिप-शाओ आर्यभट्ट गुर्तो के परवर्ती काल में
हुआ था। ईसा सबत् ४०६ में उसने जन्म लिया
था और अपने नाम का शीर्षक देकर, एक प्रथ की रचना की थी।
इस मंथ में आर्यभट्ट ने इस सिद्धान्त का प्रतियादन किया है कि
पुष्वी अपनी धुनी के चारों ओर घूमती है। सूर्य और चन्द्रमहण
के कार्षों ५२ भी इस मंथ में प्रकाश डाला गया है। ईसा संवत्

के कारणों ५२ भी इस अंध में प्रकाश डाला गया है। ईसा संवत् ४०० से ६४० तक भारतीय गणित शास्त्र का स्वर्ण-काल माना जाता है। कृतियय थिद्वानों ने मुद्रारात्तल का रचना-काल गुप्तशासन निर्धारित किया है। " थिना किसी जातीय या धार्मिक भेदभाव के गुप्तसम्राह्

शीकीपवीगी झान के प्रसार को भीसाहित करते हान का प्रसार थे। सुप्रसिद्ध बिद्धान् बीद्ध लेखक बसुवधु से ससुद्रगुत की पनिश्वत थी। विधान सन्वन्धी ज्ञान का भी गुत-काल में काकी प्रमार हुवा। मनुस्पृति की रवना तो सम्भवता गुत्तों से पहले हो गई थी, किन्तु बाशवन्त्वय ग्रीर नारद-स्मृतियों की रचना दिन्दू धर्म के पुनर्जागरण काल में हुई। सूत्रों के भाष्यों के सम्बन्ध में यह अवदिश्य रूप से कहा जा सकता है कि ये गुत-काल मे रचे गए थे। बायु पुराय जिस रूप में श्वाज चरलक्य है, उसका काल वीथो राजी का पुनर्बह बनाया जाना है। इममें ग्रान-

<sup>&</sup>quot; मालिदास के झाल के सम्मन्य में भी मतभेद है, उसके सिद्धान विश्वाक के लिए भी प्रकार के लिए भी प्रकार के कि 'इस् के लिए भी प्रकार के 'इसलें हिस्ट्री झाफ इन्डिया' (१९१४ के ) १२१ पून्त पर नोट नम्बर एक देलिए। कीय कृत 'संस्कृत लिटरेवर' में मी-इसका विवरण दिया हुआ है।

सम्राटी का उल्लेख है कि ने गंगा के तटनर्शी प्रदेश-प्रयाग, साफेत कौर मनघ-पर शामन इन्ते थे। विद्युपुराण बायुपुराण की अपेक्षा कुछ बाद की रचना है। दर्शन और तर्क शाख भी उस काल में विकतित श्रवस्था में ये। स्थापत्य, शिल्प, चित्रकारी तथा श्रन्य सनित कसाएँ सम्पन्न श्रवस्था में थीं। बीदिक और कसात्मक प्रभ्युत्थान का यह काल, बी० ए० रिमथ के शब्दों में गुप्त-सम्राटी के प्रोत्माइन तथा सरचण चौर फारस, चीन चौर रोम चाहि की विदेशी मध्यताओं के सम्पर्क समागम ( भूमध्य सागरीय प्रदेशों द होतों आगीं से सम्बन्ध स्थापित था ) का परिखान ₹ì. था। इस अभ्युत्थान का कारण उम काल की अट्ट शान्ति और व्यापारिक सम्पन्नता में निहित या जिसका वर्णन फाहियान ने किया है। लिकन्दरिया तथा सुमध्य सागर स्थिर अन्य बन्दरगाहीं से होतर युनाती ज्योतिष सम्बन्धी झान भारत से प्रवेश कर चुका था। उद्योतिय के पाँच सर्वमान्य सिद्धान्तों में से रोमक और पौलिय प्रीक-रोमनों की ही देन हैं। एक अधिकारी विद्वानों के मतातुमार इन दोनों ज्योतिय सिद्धान्तो च्या प्रतिपादन ईसा संवत् ४०० के बाद का. नहीं हा सकता। इस पाँचीं सिद्धान्तीं की वाराहमिहिर ने, जिनका देहावासान ईसा सवत् ४८० में हुआ, मान्यता प्रदान की थी।

"ग्रस-फाज," हेवज वा कथन है, "रावनीतिक हॉट्ट से आगीम अमी का जम्मुरभान-गत कहा जा सकता है सुप्त-शासन की विशेषताएँ चुचने की परस्थरा के प्रतिविध और तुर्की हुए। प्रविश्व तथा अन्य विदेशी वालियों के विरोधी

प्रभाशों से आर्थीहर्ती की रहा करने वाले थे। धार्सिक हिट से इस मात में वैद्युव-मत का खूव प्रसार हुआ विश्व कर कर कर महामार है आ ये चिरन-नावक श्रीकृष्ण हो ना ना सिवाद सुका जो थे। के कर दम काल में आय धार्स ना अतिवादन हुआ जो थे। ये में के सिवाती—विशेषकर विश्वित्यों हारा पीपित महामान मनम्बाव के सिवाली—का विरोधी था। स्थापत्य और विश्वकाता के स्त्रे में यह बात उतना ही सम्बन्ध था जिवना माहित्य के स्त्रे में। महित्यों को ना का प्रकास कर सहस्य के सिवाली का प्रकास कर से स्वर्ध में। महित्य के स्त्रे में स्त्रे में। महित्य के स्त्रे में। महित्य मिल्यों में। महित्य के स्त्रे में। महित्य के स्त्रे में। महित्य के स्त्रे मात्र में। महित्य के स्त्रे में। महित्य के स्त्रे में। महित्य के स्त्रे में। महित्य के स्त्रे में। महित्य स्त्रे में। महित्य स्त्रे में। महित्य स्त्रे में। महित्य स्त्रे महित्य स्त्रे महित्य स्त्रे महित्य स्त्रे में। महित्य स्त्रे स्त्रे स्त्रे स्त्रे महित्य स्त्रे स

पूर्वकालान भवनों तथा पूजागृहों से मिलना है। अजन्ता के श्रद्मृत भित्ति चित्र उस काल की चित्र कवा की आज भी हमें याद दिनाते हैं। इन भित्ति चित्रों का सहत्व केवन इसलिए नहीं है कि वे घेट्ठ कला कृतियाँ हैं, प्रचलिक इसलिए भी है कि उनमें तरकानान जीवन ये दृश्य मिलते हैं। उस काल में मारत का रचनात्मक प्रानमा कोर युद्धि का इन चित्रों से हमें पर्याप्त परिचय मिलता है"।

हिन्दू धर्म के पुनरुत्थान और सरकृत साहित्य के इस श्रभ्युत प्रन के चिन्ह हमे तामरी और चौथी शतियों के प्रारम्भ वह दिलाई पडते हैं-यह वह काल था जब भारशिव और प्रारम्भिक बाराटकांका शामन स्थापित था। व्यवन्ता के नेव्ठ चित्रों में कुछ यागदक उला षे उदाहरण माने वाते हैं।

चन्द्रगुप्त द्वितीय के वाल के भारत की सामाजित, राजनैतिक क्योर धार्सिक स्थिति पर चाना यात्री फाहियान के

चाना यात्री

वर्णन से काफा प्रकाश पटता है। समय समय फाहियान पर भारत में चीब थे बिद्धान आते रहे हैं निनमें

फाहियान, हुएनसाग श्रीर इस्सिग के नाम विशेष उल्लेखनाय हैं। इन तीनों से मन से पहले फाहियान ईमा मनत् ५०४ में भारत आये थे। भारत के विभिन्न केन्द्रों रा आपने पर्यटन किया और लगभग ६ वर्षतक यहाँ ग्हे। यहाँ के व्यक्तियों श्रीर यस्तुस्थित का सद्दी परिचय पाने के लिए ६ वय का अथिथ नाफा लत्री होता है। इस यात्रा कावसुग्न उदेश्य बौद्ध धम सम्बन्धी

पाएडलिपियों सथा अन्य पवित्र स्मृति विन्हों का सकलन करना था। यही कारण है जो फाहियान के वर्खन से बौद्ध धम सम्बन्धी साममी पर्याप्त मात्रा में भिलता है। यह सब होते हुए मा प्रसगवश भारत की सामाजिक स्थिति का जो उन्हाने उल्लेख किया है, उससे पाँचवी शती शुप्र साम्राज्य की अवस्था पर अब्झा प्रकाश पडता है।

फाहियान पाटलियुत्र में तीन वर्ष तक रहे। पाटलियुत्र राज-

नगर था। यहाँ रह कर फाहियान ने संस्कृत का श्रध्ययन किया। श्रपने वर्णन में अशोक द्वारा मगघ निर्मित राजभवन का चन्होंने आश्चर्य स्तमित होकर

**उल्लेख किया है। फाहियान के शब्दों में "मगध के** निवासी धनवान तथा समृद्धिशाली हैं। दया धर्म के कार्यों में एक दसरे से होड करते प्रतीत होते हैं। प्रतिवर्ष, दूसरे मास के श्राठवें दिन, वे मूर्तियों प्रतात हात हूं। अत्वष्प, दूबर भाव के आठप दिया, व यूर्य की रथयात्रा का वत्सव मनाते हैं।....वैश्य परिवारों के प्रमुख व्यक्ति जनसाधारस के लिए दानगृह और औषधालय बनवाते हैं।' पाटलिपुत्र में केवल दो विहार ये जिनमें महायान और हीन

यान दोनों सम्प्रदायों के बौद्ध मिछु रहते थे। ये भिछु व्यपने विषय के परिद्वत थे और देश के विभिन्न भागों के शिष्य यहाँ आकर उनके खपदेश महत्य करते थे। मथुरा और यमुना के तटवर्ती प्रदेशों में .बीद्ध धमे प्रसारित था, यद्यपि झाइत्य-घर्म के पुनर्जागरण के चिन्ह भी सर्वेत्र दिखाई पड़ते थे।

मालवा के सम्बन्ध में काहियान ने इस बात पर सम्तीय प्रकट किया है कि तत्कालीन शासन दया भाव से पूर्ण

श्रीर जन प्रियथा। न किसी को कठोर व्यट दिया जाता था श्रीर न अधिकारीगण को उसमें मालवा हश्तच्चेप करने की आवश्यकता पहती थी। जो टयह टिए जाते थे, या उस काल का जी दण्ड- विधान था, यह कठोर न था। जनता साधार सत्या बीद्ध जीवनचर्या का पालन करती थी। वश्चिप स्वर्णे मुद्रापँ ढाली जाती थीं, किन्तु देश में की दियों वा चलन और व्यवद्वार प्रयाप्त मात्रा मे था।

जहाँ एक क्षोर कुछ प्रदेश सम्पन्न थे, वहाँ प्रारम्भिक बौद्ध धर्म से सम्बन्धित अनेक बस्तियाँ वेसी थीं जो सहहर

हासोन्मुखी प्रदेश यन चली थीं और जिनका हास शुरू हो गया था। वदाहरण के किए वृद्ध गया चारों और जगज से परा था; आवस्ती खंडहरों में पांग्वित हो चर्चा थी चीर कपितवस्तु तथा कुशीनगर जनशून्य हो गए थे—वानी के नाम पर यहाँ कुछ चौद्ध मिछ रहते थे।

गुप्त साम्राज्य में, जहाँ तक हिन्दुरारा का सक्यन्य है, सहकें पूर्ण रूप से सुरचित अवस्था में थीं. टाकन दक्षिण में, जाहियान के कथनातुसार, एक तो पहाड़ी प्रदेश होने के कारण मार्ग कठिन था दूसरे अरिकत अवस्था में होंने के वारण विना रहारों के बात्र करता कठित था।

काहियान ने गांधार से ताम्रलिपि तक और कोशन से गया तक समुचे देश का पर्यटन किया था। इस मझूची त्यात्रा में उसे परवर्ता वात्रियों की तरह एक भी दुर्घटना वा शिकार नहीं होना पड़ा। मगा उस काल के प्रान्तों में सब से अधिक सम्पन्न था। उममें यहे-घड़े नगर बसे हुए थे और उसके निवासी घनवान तथा शोलवान ये उदार थे और उनके हृदय उदार ये और एक दूसरे के प्रति अपने कर्तवयों का पालन करने में वे किसी से पींछे नहीं थे। फाहिराम ने देवताओं के सम्मान में किये जाने वाले महान् रय-यात्रा उत्सर्वों का और पाटलिपुत्र में अशोक के राजमहल का उसके अनेक घड़े बड़े कमरों के साय, यर्णन किया है जो उस काल में निश्चय ही अन्हीं अवस्था में रहा होगा।

किहियान ईसा सचत् ४११ मे ताम्रालिमि से सिंहल होप श्रीर जावा के लिए ग्वाना हुए। ताम्रालिमि नामा के फाहियान की मुहाने पर उस पाल का एक महत्वपूर्ण यन्दर-वापती गाह था। बौद्ध धर्मे श्रीर भिक्तुओं के जीवन का जो वर्णन काहियान ने किया है, वह वमका अपनी धांटों देटा वास्तविक वर्णन है श्रीर वसका पुष्टि हम उस विवरण से कर सकते हैं जो हमें मिहल के महावश ऐसे प्रथां से प्राप्त होता है। 88

## दसवाँ परिच्छेद

## [ १ ]

परवर्ती शुन समाद कुमारगृह ईसा संवत् ४११-४४४ चन्द्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के थशपूर्ण शासन के बाद उसका पुत्र कुमारगुप्त गद्दी पर बैठा। अपने दिता के यश परवर्ती गुह-सम्राट् और प्रविद्वा के फलस्वरूप तीस वर्ष तक उसने श्रीर हरण अविद्वत राजशिक का वपनोग तिया। दिता से प्राप्त उसका साम्राज्य जैसे का-तैता बना रहा। नवप्राप्त पश्चिमी प्रदेशों को भी उसने पुरस्ति द्या। उस काल के अमि त्वारों में उसकी शासन व्यवस्था के प्रमुख आधार फलिय

पाहिषान के वर्धन का खँगरेवा में खनेक विद्वानों ने खनुबाद किया
है। इसमें एस० नील, डाक्टर लेतो, और डाँ० एक ए० गाइल्स उस्लेखनीय
हैं। 'दि ट्रेंबल्य खाप पाहिषान' ( वृहरू-४१४ ई० )। का पुन: अनुबाद,
( १६२३ ई० में प्रकासित ) बोंच्डा० गाइल्स ने किया है, सर्वक्रेफ्ट है।

300 /1 ) प्रान्तपतियों श्रीर श्रान्य अधिकारी वर्गों का चल्तेस है। इन तेसों ता जान जार जान जान जान का निर्माण है। खर्बसेघ ह्या से हमें उसकी उदारेता का भी परिचय मिलता है। खर्बसेघ ह्या के उसके दुर्लभ स्वर्ण सिकों से पता चलता है कि हसने खरवसेथ यज्ञ किया था। लेकिन शांसन-काल के व्यन्तिम दिनों में उसके साम्राज्य पर संकट के घादल घिर श्राप् थे। उत्तरी प्रदेशों में रहने धाले पुष्यमित्रों के आकरूण के वारख यह संकट प्रस्तुत हुआ था। पुष्यमित्र यहुत ही बुद्ध-तुराल और संवर्ष-प्रिय थे। बनके आक्रमण के मामने कुमारगुप्त का साम्राज्य न टिक पाता, स्नेकिन कुमारस्करण बुप्त ने श्रद्भुत साहस का परिचय दिया श्रीर काफी कठिनाई उठा कर पुर्वितरों को पीछे हटाने तथा अपने राजधराने की रला करने में नमर्थ हुआ।\*

कुमारगुप्त का ईसा संवत् ४४४ में देहावसात हुआ। यह ठीक कि यह बोद्धा नहीं ।, किन्तु बहुत बड़ा विद्या स्कादगुत ईसा और कला प्रेमी था। उदार शासक के रूप मे संगत्स्प्प - ४६० उसने अच्छी स्वर्गत प्राप्त की थी। उसके याद इसके बोग्यतम पुत्र ने, जो पुट्यमित्रों के आक्रमण

को व्यथे करने से सफलता प्राप्त कर चुका था, उत्तराधिकार प्राप्त किया I

रक्रवसुप्रका शासन काल दिला देने वाली घटनाणी से पूर्ण रहा। इसा सबता ४१४ से ४६७ तक बसने शब्य किया। उसने रहा। इसा सबता ४१४ से ४६७ तक बसने शब्य किया। उसने विक्रमादित्य को बपाबि घारण की और अपने साम्राव्य की प्रतिद्वा को फिर से ध्यापित किया। इसके बाद उसे हुखों के आक्रमण से आयाजन की रचा करने के लिये शक्त सभावने रहे। अपनी निर्ममता न्त्रीर निर्भीत युद्ध प्रयाली के लिए हुए प्रसिद्ध थे। तिमाराकारी महामारी की वरह उत्तर परिचमी दर्श से होकर वे लिए की पार्टी

भिटारी शिला-खेल में जो 'पुडश्मित्र ' ग्रब्द का प्रयोग हुआ है, उत्तरे द्वर्ष के सन्त्य में सभी विद्वान् एक मत नहीं है। श्री एन॰ श्रार॰ ियें इर का बिनार दे कि इस शिलानीत के परा-माग में जिन श्रेमधी का टरलेल है, वे उन हुयों के श्रीनिक श्रम्य वर्षात्र प्रवासक है के उन हुयों के श्रीनिक श्रम्य कोई नहीं वे क्षित्रण उक्त विश्वास होता के श्रम्य के श्रीनिक श्रम्य वर्षात्र के श्रम्य उत्सीयों होती होता के श्रम्य वर्षात्र हुया है और क्षित्रण वर्षात्र के श्रम्य उत्सीयों होती है में मिलता है। [देखिए दि दनेल्ड श्राफ भण्डारकर हुएसीश्रम् दू ( १६१६-२०), भाग १, गुन्ड १०३]

मे घुम.गण्थे श्रीर जो कुछ उनके मार्ग में पड़ता उसे लूटपाट कर यरावर कर देते थे।

गुप्त-सम्राट् ने हूंणों के इस अथानक ,टिट्टो दल का युद्ध-चेत्र में माह्म के माथ मुकानला रिया और वर्षर क्षाज्यमाकारियों को निर्णयात्मक रूप से पराजित किया। हुणों की इम पराजय के उपलक्ष में रेवताओं के लिए विल-अनुष्ठात किए गए। एक विद्यु-स्तरम का निर्माण कराया गया जो खाज भी गार्खापुर जिले के भिटारी नामक स्थान में खडा है।

हुमों का यह श्रीक्षमण सम्मवत ईसा सनत अध्य से पहले हुआ था। सौगष्ट्र आदि अपने परिचमी सीमा प्रदेशे की आक्रमकों से सुग्दिन रात्ने के निव सम्बद्धान काफी सनकें रहता था। पर्णेर्स केंसे योग अधिकारियों की महत्व से अपने पित्रसी प्रदेशों पर उसने गाँव न आने ही। पर्णेट्स सौगष्ट्र का प्रान्तिक था। उसके पुत्र ने सुद्दान कील का पुनर्निर्माण किया। हो वर्ष पूत्र वॉथ हुट जाने के कारण इनका पानी वेकाबू हो गया था।

हुद्ध समय तक आर्यावर्त में शानिन रही, लेकिन स्कन्दगुत के सासन के जानित दिनों में हुणों ने अपने हुणों ना पुनः जानमा फिर शुरू, कर दिए । साधार या उत्तर- आक्रमण परिचनी पजाब पर उन्होंने ज्यविकार कर निवा जीर सम्भत के इन भीपण राष्ट्रमों ने देश के भीतरी भाग में बढ़कर स्कन्दगुत के नाधावय के हृदय पर अक्रमण कर दिया। स्कन्दगुत ने उन्हें रोके रसने में बहुत कुछ सफलना प्राप्त की, लेकिन दरों के पार से हुणों की नई दुकिश्वों के जागमन श्रीर आक्रमण का कम जैसे दुटने ही न पाता था—वहाँ तक कि अपनी मन्पूर्ण शिक्त कीर महान सावानों के होते हुए भी गुत्त ममाट के लिये दनके मामने टिके रहना कठिन हो गया श्रीर अन्त में तसे

हूणों के साथ स्कन्दगुप्त के इम परवर्ती मंदर्प पर प्रकारा डालने वाली ऐतिहासिक सामग्री उपलब्ध नहीं है। हूणों के ब्याक्रमणों के फलस्वरूप साम्राज्य की ब्याधिक स्थिति खच्छा नहीं रही, यह उस काल के मुद्रान्हास से स्वप्ट पता चलता है। इस काल की स्कन्द

पराजित होना पडा।

गुप्त की जो स्वर्ण गुद्राएँ मिली हैं, उनमें स्वर्ण की मात्रा १०८ प्रेन से घट कर ७३ प्रेन हो गईं।ॐ

हुणों के आक्रमणों से अस्तन्यात होने पर भी स्कन्यगुत एक महान समाट्या जिसने अपने साम्राज्य की स्कन्यगुत की प्रासननीति परिचय दिया था। जैसा हम देर चुके हैं, इसने समुखे उत्तरी आरत, गुजरात और सौराष्ट्र पर भाचन जाने हो थी। उस काल के बीढ लेखक उसे अयोध्या का विक्रमादित्य कहते थे। इससे यह समका जाना है कि इसने पाटलिपुत्र से हटकर अयोध्या की अपनी राजवानी बना लिया था। पाटलिपुत्र के हटकर अयोध्या की भीगीलक हिश्मीत अपनी था। पाटलिपुत्र के हटकर अयोध्या की भीगीलक हिश्मीत अपनी था नच इसिक केन्द्र में स्थित थी। उसका शासन-कार्य परिचम के गयनीर र्गोदन जैसे योग्य अधिकारियों द्वारा नियमित और व्यव-रिश्त कर से होता था।

सभी मतों और धर्मों के प्रति सम्राट् का व्ययहार उदार था। यह पात भी ठीक है कि प्रजा में उन चदार धार्मिक सावनाओं की और अधिक मुकाब वाचा जाता था जिनका वालन स्वयं सम्राट् करता था। यही कारण है जो काहीम के अभि तेय में जैन मूर्तियों की प्रतिकटा का वस्तेल एक ऐसे व्यक्ति द्वारा है—जिसका हृदय भाक्तकों के प्रति कानुराग से भरा हुआ था।

जहाँ तक सम्राट् का सम्यन्य है, यह वैद्युव वत का अनुयायी था। तिनित पीढ तिस्कों ने उसका, सुप्रसिद्ध बीढ महारमा पशुप्पपु के पक्के शिष्य के रूप से बल्तेख किया है। किन्तु, जैमा है वह ने कहा है, इससे यह समकता गतत होगा कि उसने दिप्पु के उपासना छोड़ दी थी। इसका सीघा प्रधे यह है कि वह रूप्प के अपना पर्मेगुरु—मागे पान-मानता था और उमका विश्वसा था कि युद्ध को अपना पर्मेगुरु—मागे पान-मानता था और उमका विश्वसा था कि युद्ध को अपना पर्मेगुरु—मागे पान कर यह विष्णु की ज्यासना और अच्छी तरह से कर सकता है। उसके युद्ध को पर पर्मेन्यस हिन्दू शासक के प्रतीक अकित हैं और उसका वर यह उस विशेषामास या कीर्तिवान पूर्वजों की आत्साओं के प्रति

<sup>&</sup>quot;देखिए किसोन्ट " ऋली हिरट्री आफ इन्डिया ", चीया संस्तरण, पुष्ट ३२:, और हैवल कृत "आर्य रून दर्म्हण", पुष्ट १७४

श्रसम्मान की वस भावना से मुक हो गया जिससे उससे लिए यपना कठिन होता। 🕸

सापारणतया सममा जाता है कि ईसा संवत् ४६७ में स्कन्दगुप्त की मृत्यु के बाद गुप्त साम्राज्य का श्रवसान
गुप्त-साम्राज्य हो गया था। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं हुआ।
की रियति प्रस काल के साहित्य तथा उल्कार्ग लेकों में जो
प्रमाण मिसते हैं, उनसे पता चलता है कि गुप्तशासन, प्रत्यस्त रूप में, एक शती बाद तक चलता रहा। वंगाल से
पूर्वी मालवा तक, समुचे प्रदेश पर, उसके शासन की मुजाएँ मैली
हुई थीं—यहाँ तक कि इंडी शती के अन्त में भी, मालवा पर, एक

स्वन्तराप्त के बार उसका सौतेला भाई पुरश्न सिंहासन पर बँठा। उसका शारान जलपरालिक, केवल पाँच पुरगुत और वर्ष तक, रहा। उसके मिक्कों के विश्वद्ध स्वर्ण नरसिंहगुत— से उसके साम्राज्य की सम्पन्न ज्यवस्था वा परिचय पालादित्य मिलता है। उसके सिक्कों पर श्री विक्रम की

ग्रप्त राजा शासन करता था।

वपाधि अंति है। वह अन्तिम गुप्त नरेश था जिसके नियंत्रण में पश्चिमी प्रान्त भी थे। उसके बाद साम्राज्य का विस्तार सौराष्ट्र—यहाँ तक कि पिट्ट्सिंग मलाया तक भी न रहा। उसके शानम-काल के कुल ही बाद मैत्रक जाति के एक चारतार महारक ने सौराष्ट्र पर अपना अधिकार स्थापित कर जिया और वहाँ का वैनिक शासक वन बैठा। वह और उसके चचराधिकारी यक्ति से, स्वतन्त्र राजा के रूप में, शासन करते थे। इस वश के तीसरेराजा ने, इठी शती के प्रारम्भ में, महाराजा को वपाधि थारण की, और इसी शती के दूसरे अर्थ भाग में, इस वश थे पक दूसरी शाखा ने, पश्चिमी मलावा में अपना पांच जमा लिया।

पुरगुप्त के बाद उसका पुत्र नरसिंहगुप्त सिंहासन का उत्तरा-धिकारी हुछा। उसने बालादित्य की उपाधि धाराए की। कुछ विद्यासिकों का कहना है कि बालादित्य ने हुए। शाशक मिहिर इन्त की नुशंसता के विरुद्ध एक बहुत बड़ा मोर्चा स्थापित किया

<sup>•</sup>हैवल कृत 'श्रार्थन रूल इन इन्द्रिया', पृष्ठ १७२

था। १६६ लेकिन जो प्रमाण मिले हैं, जनसे पता पृत्तता है कि वह कोई दूसरा ही न्यक्ति था जिसने मिहिर कुल से लोहा लिया था।

ई० सं० ४७३ में या इसके लगमंग नरसिंह गुप्तकी मृत्यु हो गई, वह निश्चित रूप से कहा जा सन्ताहै।

उनके उत्तराधिकारी इसके बाद असका पुत्र छुमारगुप्त द्वितीय । मृत्यु इ० स० ४०६-७) उत्तराधिकारी हुन्या । पुग्युप्त

नर्सिह्युत्र श्रीर छुमारगुत्र द्वितीय—इन सबका शाशन खरण्डाकिक था श्रीर छुल मिलाकर रस वर्ष तक रहा। कहा जाता है कि यह छुमारगुत वही है विमक् उल्लेख गुत्त संबंद १४४ (के बर ४९३-४) के खिन-लेख में मिलता है। छुमारगुत का नदमारियारी दुदगुत हुन्ना। बुदगुत के ममय के विधि खक्ति लेख और मिकके बहुसक्या में मिलते हैं। इनसे पता खलता कि है उसने लगभग

ी यहाँ यह ध्यान में नहीं रस्ता गया कि हुएन उस में जिल य लादिस्य का उलिल किया है, यह अधानतमुत की द्वारत बात हो उनका उत्ताधिकारी हुआ था और सथानतमुत खुर सुद्धमुत के बाद उत्तरपिकारों हुआ था और सथानतमुत खुर सुद्धमुत के बाद उत्तरपिकारों हुआ था को स्वाधिक पुत्रमुत का पुत्र और उत्तर उत्तरपिकारों था। प्रशास कुमानमुत प्रथम का पुत्र था और रहत्वमुत के बाद जिलाकों के खुद्धार बाल दिस्य का पुत्र को के खुद्धार बाल दिस्य का सुप्त को उत्तरपिकारों का साम कुमानमुद्ध हिंदी बा। खदा यह मस्कत है कि मिहिरकुल का विजेशा पुरस्तुस का युवन होकर कोई दूधरा वर्षया मित्र क्यकित वा। प्रस्तादिस्य का सहताय में का उत्तरीय लेख पिता है, उसमें मध्यदेश के बहे पेते एकाओं का करनेल किया है जो बालादिस की उत्तराव के उत्तरीय किया है, उसमें मध्यदेश के बहे पेते एकाओं का करनेल किया है असे मध्यदेश के बहे पेते एकाओं का करनेल किया है असे मध्यदेश के बहे पेते एकाओं का करनेल किया है असे मध्यदेश के बहे पेते एकाओं का करनेल किया है

दुमारगृह द्वितीय के बाद होने वाले राजाओं की, जिनका मगप के परवर्ती गृह शासकों के रूप में बहुका उत्लेख मिलता है, निश्च सूची है:—

| बुदगुस     | दुमारग्रुत वृतीय |
|------------|------------------|
| तथागतम् स  | दामोदरगुप्त      |
| वालादित्य  | महानेत्रगुम      |
| मृष्यागुरा | देवगुम दिवीय     |
|            | माधव गुप्त       |

द्यदित्वसेन देवगुरा तृतीय विम्तुगुरा बीवितमुरा दितीय

<sup>\*</sup> देखिद बी॰ रिमथ रा 'हिस्टा श्रांपा खली हान्दवा', पुण्ड ५६३

बीस वप तक शासन किया। वह सम्भवतः कुमार गुह प्रथम का सबसे होटा पुत्र श्रीर पुरसुत तथा रक्त्वसुत का भाई था। उसके राज्य में उत्तरी बंगाल, काशी श्रीर मध्य भारत के प्रदेश सम्मिलित थे। उसके सिकों पर भी वही विकट् श्रक्ति हैं जो कुमारसुत प्रथम

द्यौर स्कन्दगुप्त के निकों पर पाए जाते हैं। बालादित्य शुद्रगुप्त का पीत्र था। उनके काल में तोरमाण के नेइत्य में हुएों ने गुप्तो पर स्त्राक्रमण किया।

बालादित्य सुप्रमिद्ध चीनी यात्री हुएतसांग ( ई० सं० '२६-४८) ने लिखा है रि गालादित्य के सैनिकों ने मिडिस्कुल को—को हुए। राजा तोरमाख का पुत्र तथा चत्ररा-

धिकारी था-निरक्तार कर लिया था श्रीर फिर, राजमाता के

आदेशासुसार, उसे मुक कर दिया। "बालादिस्य सम्भवत अतापी भातुग्राम का विरुद्ध था—गो घरती के जीवों मे सनसे अधिक साहमी, अर्जुन के समान शक्तिशाली, राजा था।" उसके मिहिरकुल को बाध्य होकर साधवतः काश्मीर के छोटे से राज्य पर भी सन्तीप करना पड़ा। आगे चल कर मन्दसोर के जनेन्द्र बशोधमें ने मिहिरकुल के बाध्य होकर साधवतः काश्मीर के जनेन्द्र बशोधमें के मन्दर्य के कर है- महे प्रभाव का जन्त कर दिया। यशोधमें के मन्दर्य में कहा जाता है कि उसने हिमान्छादित हिमालय और पूर्व में प्रकार तक अपने राज्य का विस्तार कर लिया था। मन्दमीर में यशोधमें का एक मुप्तिद्ध नाम है। कहा जाता है—मिहिरकुल ने जो उस काल में हिमालय के हिसी प्रदेश—मन्भयतः करमीर पर—इमीर उसके आस पास शामन करता था, यशोधमें के सन्मुस्त अपना सतक नत कर दिया था।

 यह असम्भव नहीं है कि यरोषमं ने वालादित्य के पुत्र क्या को को पराजित कर मृत्यु के बाट उतार दिया हो। इसकी सफलवा अल्फाजिक सिद्ध हुई। अन्देसोर अभिकेस की तिथि (ई० सं० ४३६) के दस वर्ष के भीवर ही गुम-साझात्र का उसके शासनान्तर्गत प्रदेशों पर किर से अधिकार स्थापित हो गया।

मगध के गुप्त-वशीय श्राहित्यसेन के श्रप्तसद वाते श्रामितेष में कई ग्रुप्त नरेशों का उन्होश है--श्रुप्णगुप्त.

परवर्ती गुप्त सम्राट् हर्पगुप्त, जीवित-गुप्त, कुमारगुप्त श्रीट उनके चार क्तराधिकारी—दामोटरगुप्त, महासेन गुप्त

माधव ग्रुप्त और आदित्यसेन इनमें प्रथम पार सम्भवत माहुत्यूस के समय, ई० स० ५१० से ईशानप्रमेन मौत्यरी के समय, ई० स० ५१० से ईशानप्रमेन मौत्यरी के समय, ई० स० ५१४४ के बीच तक हुए थे। ईशानप्रमेन मौत्यरी का कुमारह्या से समर्च रहता था। कुमारह्या की अपने पड़ोसी-राज्यों के विदोध का भी सामना करना पड़ा था। सप्त अधिक उसे कनीज के राजा मौत्यरों से लोहा लेना पड़ा—यह राजा उसरी मारत के स्प्रामित्य के लिए जान चील कर लहा।

'मीखरी और गुप्रयश के योच विज्ञाह-सम्बन्ध स्थापित थे किं मीखरी यहा का चौधा राजकुमार देशांग वर्गन था। वसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण भी थी और आक्षेत, शुनिकों (चाहुमचों) गोडों पर निजय प्राप्त करने के फलहरक्ष्य सम्मयत इसाराजाधिराज की ज्याधि धारण करने के फलहरक्ष्य सम्मयत इसाराज्ञाधिराज की ज्याधि धारण करने के फलहरक्ष्य सम्मयत इसाराज्ञ के साथ मोदिसी राजा का स्वयं हुला था। इस मर्थ में मोदिसी-यशा ने गुमा पर निर्मायनक रूप से विजय प्राप्त कर की थी, पेसा मालूम होसा है। धानीदरमुम ने भी, जी अगला गुप्त नरेश हुआ, इस मध्यं को जारी परा और सवर्ष में ही उसकी यहा हुई। महासेनामुम ने थानेश्वर क प्रभावर कर्दन के साथ प्रित्त करम्यय ग्यापित किया जिससे वह मौकरियों के प्राकस्य से अपने को गुरुचित रस्य सके। गुप्त नरेश को क्षासस्य (आसाय)

रैशान वर्गन को मां और नानो गुप्त-रस्त को भी और इर्गरफंत में निता प्रभावर वर्धन को मों भी गुष्तवश्च का भी। ऐता प्रत छ होता है कि इर्ड काल में गुप्तवश्च में आ निवाह हुए, यहने के लिक्झिन निवाहों को तरह, वे भी संवय विस्ताह की आधीता से प्रभित्त थे।

की बद्दी हुई शक्ति के विरोध का भी सामना करना पड़ा और वहाँ के राजा धुस्थित वर्मन को पराजित करने में उसने सफला। प्राप्त की ! महासेन ने अपने धुकी की प्रभाकर वर्षन के दरवार में भेजा था। उसका सबसे छोटा धुत्र, साधव-गुप्त, हुपे वर्षन का समकाशीन था।

महासेनपुप्त और माधवपुप्त के बीच सम्मवतः देवगुप्त ने,
जो 'मालवा के फुटिल शासक' के रूप में प्रसिद्ध
हान के चिन्ह हुजा, शासन किया। उसके समय में धानेश्वर
के वर्षनों ने गुप्तों को छोड़कर मौलरियों से
सम्ब वर की और प्रभाक्षर वर्षन ने खानी कन्या का विवाह
अवन्ती वर्मन मौतरी के सबसे वहे पुत गृहक्मन के साथ कर
दिया। इस चित का पूर्ति के लिए देवगुप्त ने गौड़ नरेश से संधि
कर ली और प्रमुक्त साथ मिल कर मौतरी राज्य पर आक्रमण
किया। इस सिंध का हम खागे चल कर, हुप वर्षन की स्वक्ताओं

के प्रसंग में, वर्णन करेंगे।

यक्तस्य के कांत्रोत्तर में महासेनगुप्त के बाद जिस माधवगुप्त का डालेर है, यह हर्ष यर्धन का समकालीन था और कन्नीज के अधीन था। हर्ष की मृत्यु के बाद गुप्त साम्राज्य में आदिश्यसेन में क्तिर लान डाली। आदिश्यसेन मतापा नरेश था। उसने करवमेप आदि कांत्र काला-अनुस्तान क्षिय थे। कीर परम भट्टाफ तथा नहाराजाधिराज की उपाधि भारण की था। इसके विश्वत राध्य का पता अनक झीतों से मिलता है। उसके याद तीन नरेश और उत्तराधिकारी हुए और तीनों ने महाराजाधिराज की उपाधि भारण की। इस मनार यह सहज ही कहा जा सकता है कि ई० स० सातबी शती उत्तराद तक गगा की भारी के प्रदेश में गुप्त-नरेशों का सर्वाधिक माधान्य था, मीरारियों की नहीं। लेकिन वाद में गुप्तों का गाई के कारण हुट जाना पड़ा और गुप्त-यंश के हाथ में दूर स्थित होटे-होटे भरेश ही रहा गए। उनाहरण के लिए कन्नद प्रदेश का उन्तेर किया जा सकता है।

गुप्त-शक्ति के पतन का कम युद्धगुप्त (ई० स० ४७६ ६६) के साथ सम्पूर्ण हो जाता है। उसके समय में गुप्तों

गुप्त राक्ति ना पतन के हाथ से बागा की घाटी का नियला अदेरा और नर्भरा का वेसिन दोनों निकल जाते हैं । छुटी शादी में गुर्तों को भोसरी नरेशों के साथ निरन्तर युद्ध करना पडा था। धानेश्वर के पुष्पभूति वहां से भी उनका जिरोध था। हमें वर्धन में शामन गांत (ईं० म० ६०६-४०) में, साम्राज्य निरिचन त्व से उनके नाथ से निकल गया और राजनीतिक महत्व का केन्द्र माध न रह कर बन्नोज वन गया। हमें के जाद गुर्तों की शक्ति ने फिर कुछ और पडड़ा, लेकिन यह जीर दीएक के युक्तने से पूर्व के उन्नोते के स्वास्त्र माध

के समाम था। गुप्त माम्राज्य को लिन्न मिन्न करने में हुखों के ब्राक्रमण, पुष्य मित्ती के विद्रीह और पानी । जानकी नथा सामन्तों की खेन्छाचारिता और तिरक्षशता का पतन के कारण हाथ था। इनके सिना स्वय राज्यवश के भीतर मतमेद फेंच गया था। युद्धगुप्त और बालादित्य के समान कुछ मरेश युद्ध के अनुवायी थे और उनके इस वीडानुराग ने साम्राज्य की राजनीतिक तथा सैनिक स्थिति को काकी हुउ तक प्रमाधित किया था। मिहिरकुल पर जिजय प्राप्त करने के बाद सन्दर्शीर के बशोवर्सन या साहम बहुत वह गया क्योर उसने सुमों के प्रभुत्य को स्त्रीकार करने से इन्कार कर दिया। लुटी शवा के मध्य में गुगा की करारी पार्टी में सार्वारयों ने अपनी स्वतन्त्र मत्ता कागम कर ली और गुनी के दिए मान चिन्ता का कारण कर लिया छाट कर्ण सुप्राम के गीड़ शासक शशाक ने, मानवीं शनी के जारम्भ से हवीं वर्धन के विकद मुन रूप म विद्रोह घोषित कर दिया। इन सबसे जपर नमर कर आए हुएों में आक्रमण थे। श्रन्द्गुम के शासन के प्रारम्भिक कार से उनम टिट्टा दलों का धावा शुरू हो गया था और रादेड दिए जाने पर भी, पजान और पूर्वी मालवा पर बन्होंने खिनहार जमा शिया या। इतना ही नहीं, छ-होंने मध्य शन्त में भी प्रवेश कर लिया थी। जो कतर रह गई उसे गोड़ों ने पूरी की। इस प्रतार सुप्र माम्राज्य पूर्व रूपेया दिल निज हो ।वा। आठवीं शती के पूर्वादें से सराध के सिहामन पर एक गीड नरेश ने ब्रयसा खिखार वर तिया और

भारत में हुणों का प्रभान हुणों ने सम्बन्ध में —िबन्तोंने गुप्त साम्राज्य का नीब का दिसा

इमके बाद, नवीं शती के प्रारम्भ में, मगध बवात के पाल राजाओं

[ = ]

के अधिकार में चला गया।

दिया था। यहाँ हम श्रिधिक विस्तार से जानकरी *प्रारम्भिक इतिहास* प्राप्त करने का प्रयत्न करेंगे। ये एक विदेशी पर्यटनहोति जाति के लोग ये और मूलतः मध्य एशिया से स्टेपीज के निवामी थे। चीनियों के साथ वे सम्बद्ध थे। जय इनकी श्रापादी बहुत वढ़ गई श्रीर जिस बंजर भूमि में ये रहते से इससे काम न चला तो ये नये प्रदेशों की सोज में निकल पढ़े। दो धरात्रों में इम समूची जाति के लोगों ने अपने यो बॉट लिया। इनकी एक घारा जानस्स की घाटी की ओर वही और दूसरी योलगा के प्रदेश की ओर। जो लोग जान्सस की ओर पड़े वे रवेत हुए कहलाए। मूल रूप में ये होखा या होतून वहलाते थे और श्राने चल कर इन वर्बर लोगों ने येथाइली का नाम घारण कर लिया जिसका संसित रूप येथा प्रचलित हुआ। ई० स० ४२० के त्तराभग इन्होंने आक्सस नदी को पार किया और फारस के साम्राज्य और पड़ोसी प्रदेशों के लिए एक स्थायी सतरा बन गए। फारस के शशानियन यंश का राजा बहराम प्रारम्भ में इन खाहर मणकारियों से लोहा लेने में मफल रहा, लेकिन इं० स० ४८४ में राजा फिरोज इनके आगे न टिक सका और अन्त में मारा गया। फारस की इस पराजय के बाद हुएों के लिए भारत के द्वार खुल गए और उनका अगला आक्रमण काबुल व हुशाण राज्य पर हका।

हम देख जुके हैं कि ई० म० ४४८ के लगभग हुणों ने
स्वन्दगुत के शासन काल में गुप्त साम्राज्य पर
तोरमाल प्रक असफल आक्रमण किया था। इसूचे इस वर्ष
थाइ, पहले से कही आधिक संख्या में, उन्होंने
किर गुप्त साम्राज्य पर इतने भारी आधात किए कि साम्राज्य के
युटने टूट गए और हुला का प्रवेश मध्य प्रान्त तक हो गया।
हूणों के इन आक्रमणों का नेतृत्व सम्भवतः हुल सरदार तोर-

<sup>&</sup>quot;महानारत के भीष्म पर्व में इनका उल्लेख है कि हूग पश्चिम के बांधी ये : कालिटाए ने उत्तरा वर्णन ऐसे देश के वाधियों के हप में किया है नहीं केगर उत्पन्न होता है और बहाँ की भूमि नो आवत्त (याज्ञु) नहीं गीवती है।

रेश प्राचान सारा 
तोरमाए के सम्बन्ध में हम विश्वसनीय जानकारी प्राप्त कर 
सकते हैं। मध्य भारत में मालवा उसके शासन में श्रा गया था, इस 
सकते हैं। मध्य भारत में मालवा उसके शासन में श्रा गया था, इस 
सात के सभी मानते, हैं। उसकी रजत सुद्राएँ जिन-जिन ध्यानों 
मानते हैं। उसकी श्रा भारत के काको भाग 
में मिली हैं, उनसे श्रात्मान होता हैं कि उत्तरों भारत के काको भाग 
में मिली हैं, उनसे श्रामान होता हैं कि उत्तरों भारत के काको भाग 
पर उसका श्राधिवत्य स्थापित है। याथ था। उसके अभि-लेखों और 
पर उसका श्राधिवत्य स्थापित है। याथ श्री है। मध्य प्राप्त के 
सिक्कों से हमने यह जानकारों प्राप्त की है। सध्य प्राप्त के 
पर स्थापित स्थाप स्थापित स्थापित स्थापित स

में सिम्मितित था।

तोरमाण का उत्तर्राधिकारी एसका पुत्र सिहिरकुत हुआ (लगभग ई० स० ४०२) एस काल में हिन्दुस्तान (लगभग ई० स० ४०२) एस काल में हिन्दुस्तान मिहिरकुत की स्थिति हुण साम्राज्य के अनेक प्राप्तों में से एक के समान थी। हुण साम्राज्य, का प्रधान एक के समान थी। हुण साम्राज्य, का प्रधान केन्द्र होरात के निकट बामियन नामक स्यान था। कई बीड और जैन सिद्रक इस सम्मन्य में एक मत हैं कि सिहिरकुत भारत के शिक्त हस सम्मन्य में एक मत हैं कि सिहरकुत भारत के शिक्त हस हमाने थे था। उसके नाम से सय भय छाते थे शिक्त प्रदर्श की था। उसके नाम से सय भय छाते थे शिक्त उसके कृद एक्यों की याद उसके वाद भी बहुत दिनों तठ ताती भी इसमी एए उसने अपना क्षत्र का बनाए रखा और का वाती है कि उसने सुद्र स्थित सिहत पर भी अपना अधिकार, जमाने का प्रधान किया था। कि

मिहिरकुल शिक्शाकी था, लेकिन शीम ही उसे एक संगठिस विरोधी मीर्च का सामना करना पड़ा । जैन हुएों का पतन कि कुछ गुएभद्र के शब्दों में भानन जाति का राजा के कुर करवों ने सभी को विद्युच्य कर दिया। गुन वंश के राजा खालादित्य ने सभी को विद्युच्य कर दिया। गुन वंश के राजा खालादित्य ने सभी को विद्युच्य कर दिया। गुन वंश के राजा खालादित्य ने सभी पढ़ि हुएों के दाँव यह किए और युद्ध में बन्हें पराक्ष किया। पूर्ण रूप से मिहिरकुल को मन्दसोर के जनेन्द्र यशोधमंत ने, ई० कर ४३३ से इल ही पूर्व, पराक्ष किया। कुछ लिसकों का कहना है कि यह यशोधमंत्र चीर गाधाओं में प्रसिद्ध किमानित्य रोनो एक ही ज्यकि हैं, लेकिन यह वह विक्रमादित्य नहीं हैं जिसने यितम संवत् की नीव हाली थी। क्ष

मिहिरकुल का इतिहास इसके याद ससेप मे बताया जा। सहता है। बालादिस्य ने उसे परास्त कर बान्दी बना हुए साम्राज्य का लिया था, लेकिन जैसे भी हो, उसने अपने मे अस्त . असे करा लिया। मुक्त होने के बाद अपनी राज्यानी साफल पहुँच कर उसके देखा कि उस पर उसके पर अधिकार जमा लिया है। इसके बाद उसके फरमीर के राजा के वहाँ जाकर हारण ली और आगे चल कर अपने गरणदाता कश्मीर के राजा के वहाँ जाकर हारण ली और आगे चल कर अपने गरणदाता कश्मीर के राजा के धोरा दिया—विद्रोह का पहुँच उस उसे सिहासन च्युत करने में सफलता प्राप्त भी। इस प्रकार वह करमीर का राजा बन बैठा।

उन्नक्षं उन्तेष किया है और उन्नक्षी कम्म-तिथि महाबीर के निर्वाण से १००० वर्ष बाद पताई है की, के० बी० पाठक के खादुनार, है० १० ४७२ होनी साहिए। कहा बाता है कि उन्नते ४२ वर्ष तक राज्य किया था। ( देखिए दलाल इन 'ए-हिस्ट्रो झाल इन्डिया, भाग २, पृट्ठ १५१-४)

क दानटर होयन्त ने पे० आर० ए० एस० (१६०६) में इत बात का विवेदन किया है कि बद्योवर्धन और विकामादित्य एक वे और इस निर्मंद पर पट्टेंचे हैं कि ऐसा मानने के प्रवल कारण मौजूद हैं। कपासरिस्तासर मैं एक विकामदित्य शांका का उल्लेख है जियने क्सेन्झों के समूद को भीत के पाट बतासा था — यहाँ तक कि पास के साबा निमक्क को भी उसने परास्त दिया था। जैसा देख चुके हैं, इसी समय जब वह करमीर झीर आम-पास के प्रदेशों पर शासन कर रहा था, यशोधर्मन ने उस पर— हुगों पर—थिजय शासकी। कृष्टिल उपायों से शास करमीर के राज्य का उपभोग मिहिरकुल श्राधिक दिनों तक न कर सका, क्योंकि उसकी मृत्यु शीघ्र ही हो गई। वसकी मृत्यु के वाद उसका मान्नाज्य श्रिथिक दिनों तक नहीं रह सका। इस राज्य के आज्ञसस की घाटी वाले प्रदेश ४६३ चीर ४६७ ई० के बीच तुर्के च्रीर पर्शियनों के संयुक्त प्राक्रमणों के अधीन हो गये और, परिणामतः हूण साम्राज्य का अधिकांश भाग तुर्को के हाथ में चला गया।

हूण भारत में कोई प्रत्यत्त चिन्ह नहीं छोड़ गए। उनकी सध्यता में ऐसी कोई बात न थी जिसे मारत के निवासी अपनाते। एक चीनी यात्री शुंगयून ने, जिसने चीनी यात्री ईसा संयत् ४२० में उत्तर-पश्चिमी भारत की यात्रा की यी, हुए-दरवार का वर्णन किया है। श्गयन

इस वर्णन में हुयों के आचार-व्यवहार और नीति-रिवाजों का रोचक विवरण मिलता है। शुंगयून के शब्दों में-"पहाड़ी नदियाँ एकथालाइटो की भूमि को सीचती और उपलाऊ बनावी हुई उनके घरों के सामने से बहती थीं। उनकी बस्तियों के चारों कीर परकीट नहीं थे और व्यवनी सुरचा तथा शान्ति के लिए वे स्थायी सेना रस्ते थे। यह सेना बरायर यहाँ वहाँ घूमती रहती थी। ये लोग फेल्ट् कपड़ों का प्रयोग करते थे। गर्मियों में पहाड़ी की ठड में शरण हैते थे। जाड़ों में गाँवों में विदार जाते थे। उनके पास कोई लिखित भाषा न थी स्त्रीर उनके आचार-व्यवहार के नियम दोप-पूर्ण थे। शालीनता से वे अधिक परिचित्त न थे। सीरमण्डल का उन्हें ज्ञान न था। यर्ष के विभाजन में उन्होंने महीनों को नहीं रता था, न मोड श्राविरिक मास उनके यहाँ था। मान को यारह बरामर भागों में उन्होंने विभाजित कर दिया था। सभी पड़ोसी राष्ट्रों से वे नवरान वस्त करते। पूर्व मे सोटान तक और पश्चिम में फारस तक - कुल मिला कर चालीस देशों से वे नजराना वनाहते थे। संगीत के लिए वनके पाम किसी प्रकार के कोई पादा-यंत्र न थे। ये राजधराने की महिलाएँ राजसी वस्त्र पहनती थी जो तीन फुट या इससे भी श्रीधक धरती पर लटकते चलते थे। अपने लवे कपहाँ थी संमात कर चलने के लिए वे सेवकों की टीली रमती थीं। सिर पर आठ फुट या इससे भी लम्मा सींग पहनतो थी। इस सींग का तोन फुट भाग लाल रंग से रंगा होता था। घनी और निष्न 'सब का अपना प्रलग रंग का पहनावा होता था। इसमें वर्षों की चारों जातियों (कदीलों) के लोग सम्मिलित थे। ये सब से अधिक राक्तिशाली थे। इनमें अधिकांश बुद्ध में विश्वास नहीं रखते थे, इटिन देवताओं का पृता करते थे। जीवित पशुकों को मार कर जनका मॉस लाते थे। सात बहुमून्य पतार्थों का वे प्रयोग करते थे— जिन्हें सभी पड़ोसी देश भेंट में लाते थे। हीरे भी जन्हें बहुसंख्या में मिलते थे। 'शि

शासक जाति के रूप में यद्यि हुवों का लोप हो गया, फिर भी एक शती पर्यन्त वनके खाकवर्तों का वत्तर भारत भारतीय चावादी के समाज खीर बसकी खावार नीति पर गहरा

में हुएों का मिश्रण प्रभाय पड़ा। शासन सत्ता का अन्त हो जाने के बाद भी हुएों के असम्बद्ध दक्त, पहाड़ी प्रदेशों में

वाद मा हुण् क जसस्बद दल, पहा हो मदरा मं अपने सुरित गढ़ बना कर, बिना किसी बाधा के, जीवन-यापन करते रहे। समय की गित के साथ-साथ करोंने 'राजा' की दपाधि धारण की जीर श्रेष्ट भारतीय आयं परिवारों से बिवाद-सम्बन्ध स्थापित करने में उन्हें किसी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ा। है वल का कहना है—'' इसमें कोई सम्देह नहीं कि," '' आज के राजपूर्तों में जो जनेक श्रीणयों दिखाई पहती हैं, वे उस विदेशी रक्त मिश्रण का परिणाम हैं जो जीधी से झठी राती तक, और वार में भी, भारतीय-आर्य समाज में होता रहा।'' इसी विद्वान है वल का यह मी मत है कि इस जातीय मिश्रण के फलस्वरूप हिन्दु खों की खाधार-मीति का सनर भी बहुत कुछ गिरा। बनेक गंदी प्रधाओं के प्रचलन का बहुन कुछ बही कारण हुआ। है वल का तो यहाँ के साजपीतिक धारणाओं का भी वतन हुआ और जन-संगठनों—समाओं जादि—का समा धीर-धीर होण होता गर्य। परिणाम वह हुआ कि राजसता उत्तरीतर निरंकुश होती गर्य। 'पूर्वीय

<sup>े</sup> देशिए धुद्धिर शिवार्ट चाफ दि वेप्टन क्हर्य, भाग १, पृष्ठ xc xeil मीक मिभी सन्यासी कासभास ने राजा मोल्ला का वर्णन किया है जो हुखों पर (पाँचवीं सतो के मारम्भ में ) शासन करता या और सम्भवतः चीनी यात्री की भेंट उसी से हुई की ।

निरंकुशता तातार या संगोलियनों की देन है। भारतीय न्ह्रायं परस्पत ने उसे कभी स्थीकार नहीं किया। "क ऐसा माननेका कारण यह है कि इस समय तक राजपूजाना के प्रदेश में जी 'सेर' (Meins) बस राप थे, वे या तो हुए-जाति की किसी प्रमुख शासा का अंग ये या उससे घनिष्ठ सम्बन्ध रसते थे। राजपूजाना में अनेक ऐसे नगर हैं जो इस कथीले के नाम 'सेर' के आधार पर खें गए हैं—जैसे खजमेर, जैसलमेर कोमलमेर। लेराकों का एक वा यह मानता है कि हुएों का भारतीय जेनता पर उदलेखनीय प्रभाव पड़ा।

गुप्त साम्राभ्य के पतन और हुयों के विस्कोट के फलस्यरूप अनेक प्रान्तीय राज्यों की स्थापना हुई। अगते यक्षिपि तेसेन्द्र परिच्छेद में हम इनका वर्णन करेंगे। इनसे एक प्रारम्भिक राज्य यक्षिभि के सैन्नकों का था। यह

सीराष्ट्र में स्थापित हुष्या था। इसकी यक्ति २५० वर्ष से भी श्रिष्ठ तक कायम रही। कहा जाता है कि ये लोग वही थे जो मेहर वा मेर नाम से, काकी शक्ति के साथ, राजपताना और सीराष्ट्र के प्राथपि भाग में इस गए थे। मिहिर प्राथपि मेहर (मेर) शब्द प्रवेश मेहर (मेर) शब्द प्रवेश मेहर की श्राप्त के साथ, राजपताना और सीराष्ट्र के प्राथपि भाग में इस गए थे। मिहिर प्राथपित हैस वंश का सस्थापक था। वह खीर वसका उत्तराधिकारी धारसे केवल सेनापित कहलाते थे। लेकिन इनके वाद जो होएसिंह हुष्या, उसने महाराज की उपापि धारण कर सी थी। होएसिंह के बाद धुवसेन हुष्या। यह प्रवा का गयम महाय पूर्ण राजा था। वह बैद्याव था और अभिनेत्रों में उनका परिव भागवत के वह कर उल्लेस किया गया है। उसने प्रविभिक्ता में रहक गठ प्रवासक थे और उसकी भवीजी बीह थी। उसने प्रविभिक्ता में एक गठ प्रवासक थे और उसकी भवीजी बीह थी। उसने प्रविभिक्ता हुष्या, एक उल्लेसतीय शासक था। कनीज के राजा हप का ज वहन हुणा और उसकी शक्ति वहने लगी तो इस यंश का महत्व पर गया और परवात गया। पीनी यांची हुएनसांग ने इस ब्रह्मि राज्य और उसके राजा धुवभट्ट का वर्णन किया है।

देलिए दैगल कृत 'हिन्द्रो आफ आर्थन रुल इन इन्डिया' पृथ्ठ १७७ ।

## ग्यारहवाँ परिच्छेद ईसा की साग्वीं शती हर्पवर्धन-चालुक्य श्रीर पछा

[१] हर्षवर्धन श्रीर हरनसांग

हुणों के आक्रमण और वसने के फलस्वरूप जो गइपइ और उथल-पुथल हुई, उसने पुराने राजनीतिक विमाननों और राध्यों में पहुत कुछ उलट-फेर किया। अनेक पुराने राज्य विकीन हो गय, उनने जात्र कुछ उलट-फेर किया। अनेक पुराने राज्य विकीन हो गय, उनने जात्र हुए मिश्रण का विश्वास हों पर पूर्वी काठियावाइ में प्रकार्थ था। मैंत्रक वश इस पर राज्य करना या। यह वंश, मूलतः, हुण मिश्रण का परिणाम या। छह इसका संस्पापक भटार्क सेनापित या। वह सन्भवतः राजों की सेना वा सेनापित था और राव्यंत्र होने के बाद भी अपनी इस उपाधि को धारण किये रहा। उसके पुत्र ईसा संत्रम् जठी राती के प्रारम्भ के लगभग तक सासन करते रहे। इन्होंने अपने को हिन्दू-धर्म के रंग में रंग लिया आ और सुविज्यात चीनी बाजी हुपनसाग के समय में ये अच्छे चित्रय माने आते थे। हुपनसंग ने ईसा सवन ६४१-२ के लगभग पित्रमी भारत की बाजा की थी।

इस यंग का राजा भुवसेन (ईमा संवत् ६२०—४०) थानेरवर के मुमिसद राजा हपेवधेन का दामार था। अनेक आक्रमणों में उसने उसका साथ दिवा था और उस समय प्रवाग में मौजूद था, जब बीनी वाजी हुएतसांग की उपियति, में, दानमहोस्सव का उसने आयोजन किया था। भुवसेन के बाद उसका पुत्र घारतिन सिहासन पर पैडा। उसने अन्य बड़ी बढ़ी उपाधियों के साथ चक्रवर्ती की उपाधि भी धारण की। उसकी राजधानी वलभी को, ईसा संवत् उध से के साथ, इस संवत् की उपाधि भी धारण की। उसकी राजधानी वलभी को, ईसा संवत् उध से लगभग, अरवीं ने नष्ट अष्ट कर दिया था। इस प्रकार,

देखिए गत परिच्छेद ना श्रन्तिम पैरामाफ। साथ ही सी० बी० वैदा इत 'हिस्ट्री श्राफ मेडीनिश्रल हिन्दू हन्दियां', माग १, परिच्छेद ७।

तांन सो वर्ष के शासन के बाद, राजधानी और समूचा राज्य, दोनों विलीन हो गए। इस बंग के अभि-लेखों से पता पलता है कि उत्तरी गुजरात और पूर्वी काठियावाइ, जो उनके शासना-धीन थे, सम्पन्न अवस्था में थे और उनका शासन सुज्यवस्थित तथा सुनियोजित था। धरती की नापजीख (बन्दोयस्त) सावधानी के साथ की गई थी और खेती का प्रयन्ध खंडा था। ज्यवसाय और बिचा की टिंग्ट से बलसी एक अच्छा और उल्लेखनीय फेन्द्र बन गई थी।

गुजैरों का एक कथीला हुणों के मिश्रण की देन था। राजपूताना
के बाखू पहाबू के उत्तर-परिचम में भीनमल
भीनमल कं गुजैर नामक प्रदेश में इन्होंने ब्रायना स्वतन्त्र राजप
प्राणि स्थापित कर लिया था। कैन्ने की राती पर
महींच में भी इनका एक शासा-राज्य स्थापित
या। भड़ींच में गुजैरों का शासन छठी शती के मध्य से खाड़वें शती के मध्य तक फलता-फुलता रहा। यहाँ वे सम्भयता भीनमल
से ही बाद ये बीर वहाँ के राजा के अधीन भी थे। यलभी के
सामकों के साथ-दी साथ इनका भी लोग हो गया। वनके रान कृत्यों से माल्यम होना है कि वे सूर्य की उवासना करते थे। उनका मान इस देश माथ मदा के लिए लग गया है। ब्याल भी वद कर से गुजरात कहलान। है। ब्यागि चन कर हम देखने का प्रयक्त करेंगे कि भीनमल के गुजरों ने कन्नीज पर कैसे विजय प्राप्त की बीर नयी शानी में, अत्तर भारत में, सर्वोपिर सत्ता का स्थान उन्होंने कैसे प्राप्त कर लिया।

मालवा श्रीर गंगा की घाटी में जो कितपत राज्य स्थापित है।
गण्थे, उनमें कश्रीज के गौरारियों का राज्य सक भग्नोप में मीरारी से अधिक महत्वपूर्ण था। छ मीरारी राजाओं का भग्नाप के गुप्तों से पनिष्ठ सन्दार्था। मीरारी पंत्र का पीथा राजा देशानवर्मन था जो महारा/। धिरमें की प्रपाधि से विश्वपित था। वह श्रीर उनके पुत्र सर्वेपरीन सीनो

मीनिरंघो के सम्बन्ध में तीन बोतों से हमें तत्वपूर्व आनडारी मात होतो है—अमन्य का विला-लेग्न, देववर्णक शिला खेल और हवंबर्मन का अस्तरमङ्का सुहर-क्षेत्र।

ने हुएों से घोर युद्ध किया। विष्य से अवय और सुदूर पूर्वमें वंगाल तक उनके राज्य का विस्तार था। मौखरियों ने मगम के क्रेड भाग पर भी विजय प्राप्त कर ली थी और इनके वंश की एक शासा गया के पास के प्रदेश पर शासन करती थी। सर्ववर्मन के उत्तरा-धिकारियों में एक राजा का नाम गृहवर्मन था। उसने हर्पवर्धन की बहन से विवाह किया था। यह मालवा के एक राजा द्वारा, ६०६ में, युद्ध फरते हुए मारा गया। १३३ जब सब से अन्तिम मौखरी राजा मारा गया तो उसकी विधवा छ। राज्यश्री, जी थानेरवर के के राज्यवर्धन और हर्षवर्धन की बहन थी, बन्दी बना ली गई। राज्यवर्धन ने प्रतिहा की कि वह अपनी बहन के इस अपनान का बदला लेगा। मालवा के राजा को उसने नष्ट-श्रष्ट कर दिया. साथ ही स्वयं भी शर्शाक-द्वारा मारा गया। † शर्शाक मध्य पंगाल का राजा श्रीर मालवा के राजा का मित्र था। हर्ष ने, जो राज्यवर्धन का छोटा भाई था, इस पर प्रतिज्ञा की कि यह अपने यश के इस दोहरे अपमान का यदला लेगा। सन्तानविहीन अपने बढ़े भाई का वह स्वाभाविक उत्तराधिकारी था। उसने तुरंत अपनी बहन की रखा की जो इस बीच बन्दीगृह से निकन भागी थी सौर विश्व के जगलों में छिपी हुई थी। इसके बाद सम्भवतः उसने शशांक को पराजित किया। गाउवश्री की ।क्षोर से कलीज और शेप सीग्ररी प्रदेशों को भी हुएँ ने अपने अधिकार में कर लिया। इस प्रकार थानेश्वर का हर्प महाराजाधिराज की उपाधि धारण करने योग्य पद तक पहेंच गया।

मालवा के यद्योगमंत्र की ऑित राखा का अद्य क्रीर अस्त उल्का की तरह हुआ था। उठकी बगाल के राज्य का विस्तार दिल्ला में गन्नम और परिचम में कनीय तक कर लिया में तीविस्ती ग्रेस यानेश्वर के राजा की सपुत ग्रांक का खामना करने के लिए उसने मालवा के राजा के साथ गठवन्यन किया। ग्रांचाक अपने प्रतापी सैनिक जीवन की खाप अपने वीख्ने छोड़े खोड़ गया। कम से कम देंचा स्वत् ६१६ तक उठने थान के साथ राज्य किया।

† मगव के परवर्ती गुप्तों के त्रालावा सम्मवत. गुप्तों का एक ध्वन्य वंश्र मालवा पर शासन कर रहा त्रा बिसने आपकी सत्ता गुप्त साम्राज्य के छिम-भिन्त हो जाने के बाद स्थापित की भी श्री। विस्ता, ममुद्रत करने के लिए मौलरियों से बराबर स्थार्ग जलता रहा। देखिए सी० वी० वैद्यकृत 'हिस्ट्री श्राफ मेहीविहाल हिन्दू इन्डिया, माग १, पृष्ठ ४०)

हर्पवर्धन के पिता प्रमाकरवर्धन दिल्ली के निकट थानेश्वर श्रीर धर्म सेत्र कुरूसेत्र के राजा थे। अपने वंश हर्प मा थानेश्वर में के वह चौथे राजा थे। बलभी के साथ-साथ ही

इस राज्य वंश की भी स्थापना हुई थी। उसका राज्यारोद्दरा लोहा सभी यानते थे-हूग, सिन्धु के बेसिन के

राजा और गुजरात तथा मालवा के कानून आदि का वंधन न मानने वाले लटा-सन उसके द्याय का अनुभन करते थे। प्रताप-शिला के नाम से यह प्रसिद्ध हुए, किन्तु ईसा संवत् ६०४ मे ही, जब वह हुएों के विरुद्ध मोर्चा ले रहे थे, उनकी मृत्यु हो गई।

अपने ब्येष्ठ पुत्र राज्यवर्धन को उन्होंने हूगों से लड़ने के लिए भेजा था। राज्यवर्धन ने किस प्रकार हुखों को पराजित किया, किस प्रकार मालवा के गुप्त नरेश के साथ युद्ध किया और अन्त में किस प्रकार शशाक गौड़ के हाथो मारा गया, यह पहले ही कह चुके हैं। इसके बाद उसके छोटे भाई हर्प ने मुद्ध जारी रखा खीर इस प्रकार **उसने अपनी दिग्विजय का श्रीगरोश किया। ह**र्ष ने पहला झमियान विभ्य की क्रीर किया और वहाँ कुछ जंगली सरदारों की सहायता से अपनी शहन की, उस अधसर पर जय वह अपने आप की आग में मोंकने जा रही थी, रचा थी। इसके बाद, एक बौद्ध सन्त के प्रभाव में, वह और उसकी बहन दोनों बौद्ध धर्म की छीर चाकुष्ट हुए।

चापने शामन के प्रथम ६ वर्षों में हुए को निरन्तर संघर्ष में रत रहना पड़ा। यह वह समय था जब युद्ध-

हर्पनी दिन्तिजय कला काफी प्रगति कर चुकी थी। हाश्रियों पर

होंदे कसे जाते थे और सैनिक शिरस्राण पहनते

थे। चीनी यात्री हुएनसांग ने इस काल का प्रामालिक वर्णन किया है। उसके कथनानुसार हर्ष ने 'पाँचों हिन्द' पर विजय प्राप्त वी थी। १६ ये पाँचों हिन्द ये-पजाव, कन्नीज, गीड (बगाल) मिथिता श्रीर उडीसा ।

वास हुए के दरधार का सब से श्रेष्ठ रत्न था। उसने श्रापने जिस संरक्षक को नायक बना कर उसके अनुसार संस्टत साहित्य में एक

देखिए टी॰ घाटस कृत ' खाँन सुनान न्यास ट्रेस्ट इन इन्मा' माग १, पृथ्ठ १४६—४

पेतिहासिक प्रेम-गाथा 'हर्प-चरित' लिखी थी चसने परिचमी चलमी को घुटने टेकने पर बाध्य किया ! इसके अलावा कूच, सुराष्ट्र श्रीर सिंध पर भी चसने विजय प्राप्त की श्रीर श्रासाम का राजा

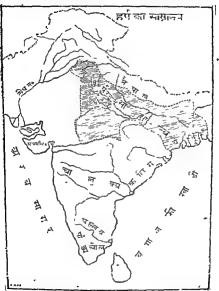

तो प्रारम्भ से ही उसकी शिवता और संरत्तल के लिए लालायित या। हर्ष ने नेपाल पर भी विजय प्राप्त की थी या नहीं, यह निश्चय-पूर्वक नहीं कहा जा सकता, लेकिन सम्मयतः नेपाल ने उसके प्रमुख को स्वीकार कर लिया था। १३० केवल विष्य की आरेर हुपे की प्रगति में बाधा पहुँची और दिल्ला के नरेश पुलकेशी दिलीय चालुक्य ने उसका विरोध किया।

इसी चालुक्य नरेश के हाथ से हर्प ने यलभी को छीना। इसा संवत ६२० में हर्प ने विश्व की ओर प्रस्थान किया। अन्तिम युद्ध जिसका हर्प ने संचालन किया और जिसका उन्हेस मिलता हैं, इसा १३ में शंजा में हुआ था। इसके बाद उसने अपना कवण उतार कर अतना रात दिया और अपने जीवन का शेप भाग शानिक स्थानन तथा धर्म कार्य उर्देश में विज्ञाना हो खरोक का हृदय तो एक ही युद्ध — किता युद्ध — से विज्ञ हो गया था, लेकिन हर्प ने अपने छी युद्ध — किता पर्य युद्ध - के प्रति ने स्थान के सैतीन वर्ष युद्ध - के में विताप। ईसा सवत् ६०६५४ तक — ६ वर्ष तक — तो उसने निरत्तर, अयाध वित से, युद्ध किया और रोप वर्षों में, भीय-भीच में, इन्छ अवकाश भी लेता रहा। इतने वर्षों तक युद्ध करने के बाद उसका मन भरा और उसने अपनी तलवार को न्यान में रस्त लिया।

हुपै के माझावय में गंगा की घाटी का समूचा प्रदेश, वंगात के कुछ भाग हो कर, उड़ीसा और पंजाब का कुछ भाग, राज-कुछ भाग को हो कर, उड़ीसा और पंजाब का कुछ भाग, राज-पूताना और मध्य भारत, मन्मित्तिन थे। दिस्स में नर्मदा तक और परिचम में गालवा, गुजरात और काठियावाइ तक उसका प्रभाव परिचम में गालवा, गुजरात और काठियावाइ तक उसका प्रभाव परिचम में पा। इन प्रदेशों का शासन, वस्तुत:, स्थानीय राजाओं के हाथ में था। हुप के साधाव्य की नीय केवत सैनिक वल पर नहीं पद्धी ग्रिकट उसका ज्यापक प्रभाव और मिनवापूर्ण ज्यवहार

ांदित : बी॰ धर समय क्षत 'श्राली दिल्ही आप इन्हियां चीमा

<sup>•</sup> नेपाल श्रद्धावर्गन ने कापने स्त्रिम लेखों में श्री हमें हेवता (को हंड संबद्ध ६०६ — ७ में मारम्भ हुआ) का प्रयोग किया है। इस संबद्ध तथा का में बाल ने उत्तर भारत में क्यायक प्रचलन था। हम स्विम्त्यों ने समझ बर्चन सामन्त या महाशासन के रूप में हुआ है। नेपाल के हित्यों ते बना नक्सता है कि उसके राज्यारोह्या ने ठीक पूर्व निजमादिस्य नेपाल स्त्राय शास भीर दूसने ५ ५ने संबद्ध ने वहाँ स्थायित किया था। सम्मयाः विकासिय से पहाँ सायय हमें के नेपाल साकमधा से है। नभी ने वहाँ भीरम संवन्त

भी काम करता था। उसकी सेना प्रमुख्यतः हाधी, पोड़ों और पैदल सैनिको से बनी थी। जीनी थात्री का कहना है कि शान्ति काल की उसकी सेना, में ६० हजार हाथी और एक लाख घुडसवार थे। मैनिक लंदे भालों और चौड़ी हालों, फरसों, तलवारी कीर कीर से सुसलित रहते थे। हाथी प्रमुखतः मेंट में निलते थे, उन्हें जंगलों से भी पकड़ कर मंगवाया जाता था। घोड़े दूर थिव देशों, फारस आदि, से मंगवाय जाता था। घोड़े दूर थिव देशों, फारस आदि, से मंगवाय जाता था। घोड़े दूर थिव देशों, फारस आदि, से मंगवाय जाते थे। सेना में ऊँटों का भी प्रयोग होता था।

श्रपने राज्य के थिभिन्त प्रदेशों का निरीक्षण करने के लिए हर्ष बहुया यात्रा करना था। ये याशार्ष पूरे राजसी हर्ष की निरीक्षण - ठाठ चाट के काय होती थीं। साथ में आधीनस्थ यात्राएं सरदार और बहुत से श्रनुचर रहते थे। हुपनसांग

पह इसे से प्रथम साचारकार उस समय हुआ जब यह अपनी गजम और जहांसा यात्रा से लीटा था। इसे अस्यिक क्यस्त रहता था। 'अपने दिन को तीन भागों में उसने जिभाजित कर रसा था-'जिनमें एक भाग राज्य और धर्म के कार्य के लिय नियत कर दिवा था।'

मंत्रियों की एक परिषद् राज-कार्य में हुएँ की सहायता करती थीं । पदाधिकारियों की संख्या भी काफी थी शासन की व्यवस्था जिन्हें पारिश्रमिक जागीर के रूप मिलता था। सैनिकों को खनका बेतन नगद दिया जाता था।

सरकारी जाय राज्य-भूमि के कर से होती थी। इसका एक वीधाई वह-वह पदाधिकारियों के पास भेंट स्वक्ष्य जाता था और दूसरा चौथाई सरकारी और सार्वेक्षानक पूजा कार्यों के मद में जाता था था। यहें यहे जाहित के तिर्धाल-मार्यों में मजदूरों को भ्रम करने के लिए वाध्य किया जाता था। ते के कथनानुसार—रासन कार्य ईमान्दरी के साथ किया जाता था। और मजा सन्दुष्ट थी, लोगों का एक-दूसरे के साथ कच्छा न्यवहार होता था और उनका नैतिक आवर्स विद्युत था। उस काल का द्रव्ह विधान कार्यों कि हित हो अपराधों का एक-दूसरे के साथ कप्ता जाता था। कितने ही करायों के त्या करा दिया जाता था। कितने ही करायों वे निर्मे लिए वे शिथ जित हो के लिए वे शिथ पिता विद्युत वा। जाता था। कितने ती कारा के साथ किया जाता था। कितने ही जाता था। कितने ही कि लिए वे शिथ जाता था। कितने ती जाता था और जंगज में रहने के लिए वे शिथ विद्या निकाल दिया जाता था और जंगज में रहने के लिए वे शिथ विद्युत्त स्वा

होते थे। कर का बोक्त इल्का था। पैदावार का एक छठा भाग भूमि-कर के रूप में लिया जाता था। श्रायात कर भी भारी नहीं था। सीमा स्थित चुंगीघरों पर कर वसून किया जाता था। नदी और स्थल मार्ग से श्राने वाले सामान पर भी कर लिया जाता था। १८८

हप की शासन-ज्यवस्था और उसकी प्रजा की स्थित का

हुएन्सांग ने बहुमूल्य और सच्चा वर्णन किया हुएन्सांग का वर्णन है। विदेशों में भारत 'ब्राह्मण देश' के नाम से प्रसिद्ध था। शिक्तिस वर्ग की भाषा मंस्कृत थी। इस वर्ग में चौद्ध भी सम्मिलित थे। सर्च श्रेष्ठ कोटि की संस्कृत का—ितियित तथा भाषित इत में — उन दिनों हर्ष के राज्य ( मध्य भारत) में प्रचार था। ब्राह्मखों के अनेक सम्प्रदाव धन दिनों पाए जाते थे—संन्यासी दारांनिक थे और जैन मतावलम्त्री तो थे ही। "बीख धर्म में उन दिनों हास के निन्ह दिखाई पहने लगे थे जय कि बाह्मण अपेलाकृत उन्तत अवस्था में थे। बौढ़ों के दो सम्प्रदार्थो महायान और हानयान में-विभाजित होने पर ही समाप्ति नहीं हुई, परन् पौद्ध और भी आगे यहकर होटे छोटे कठारह एकों में विमाजित हो गए। इन दक्तों का अपना अलगः अलग साहित्य था जो उनके अपने अपने सटों सीर विदारों में तैयार हुआ था।" मैं बौद्ध मठ काफी संख्या में ये और शिका के

देशिए शार् मुक्ती कृत "भैन एन्ड बाट इन एन्सेन्ट इन्डिया", पुष्ट १७६।

चीन की तुलना में हुए-तांग को भारत में नर का बोक्त इलका मतीत हुआ। यही बात कहाँ की शासन व्यवस्था के बारे में भी उसे मतीत हुई। उसने इसका उल्लेख किया है कि व्यक्तियों से वेगार नहीं ली बाती थी श्रीर वेगार-प्रथा गाम की वहाँ कोई चीज नहीं थी। पुरस्कार वा मेंद-रूप में घरती का दान बहुचा किया जाता था और पदाधि राविषे के साथ यह रियायत साधारण यात हो गई थी। सरकारी स्थान नार मही में विमानित थी (१) सरकारी एवं और धार्मिक कुरवी के लिए (४) उच्च अधिकारियों की ग्रायता के तिए (१) विद्वानों को पुरस्कृत करने के लिए (४) विभिन्न सम्प्रदायों को गेंट करने के लिए । भूभि-कर पाँच प्रकार का था—द्वला-माथा । पैदावार का एक भाग, नगद या सेका फे रूप में, इश्री तरह श्रान्य कई रूपों में भी कर पद्रान किया जाता या ! ( देखिए 'श्राँन सुवान च्यांग,' टी॰ वाट्सं सुत, भाग १, पुष्ठ १७६-७ और युनुफ बली कृत मेहोविक्रल इन्हिया, पुष्ठ २१,

केन्द्रों के रूप में प्रसिद्ध थे। इन मठों में विशेषशों को तैयार किया जाता था। साधारण यात्री भी बाहर से आकर इनमें अध्ययन करते थे। इनमें विशेष रूप से उल्लेखनीय मठ बुढ़ गया का महाबोधि मठ था। इसमें २००० बीढ़ संन्यासी मठ खुढ़ गया का महाबोधि मठ था। इसमें २००० बीढ़ संन्यासी रहते थे जो अपने विनयात्रशीलन के लिए प्रसिद्ध से तालान्दा का मठ बहुत बहा और विरुपात था। यह उस वाल के भारत का विद्याके पहुत बहा और विरुपात था। यह उस वाल के भारत का विद्याके रहते थे जो ऐहिक विषयों की भी शिक्षा देते थे। ब्राह्मणों के विद्याक्ययन का भी यहाँ सहिवत प्रवस्य था। इस तरह के मठों और शिक्षण-संश्वाओं के फन्नश्वरूप देश में शिक्षा का व्यापक प्रसार हो गया था। ब्राह्मणों के फन्नश्वरूप देश में शिक्षा का व्यापक प्रसार हो गया था। ब्राह्मणों के सन्वर्यायों में दिश्व वाप थे। इनमें पर अस्त्रायों असे के पंथा और वोन्यों का धालनमें अनेक भेदियां—हो गई थीं। चीनी वाधी ने जिनने मठों को दिया उनमें प्रत्येक में महायान और होतयान दोनों मन्प्रदार्थों के महाबों के खलावा देव-मन्दिरों और ब्राह्मणा दोनों के दियान सम्प्रदार्थों के

<sup>ै</sup> छाथ ही उनकी सूखरी पुस्तक ''हर्ष (क्लाई झाफ इन्दिया) का गॉबर्वा परिच्छेर देखिए।

<sup>■</sup> नालान्य के शिच्छ और विचार्यी किसी एक चन्नदाय या पच के
अञ्चयां न होकर कमा प्रकार के होते थे और उनमें बहुचा धाइविधाइ
स्वज्ञ नंम्बन और ग्राज्य में चलता रहेता था इच्छ वादिवाद के कलारकर
एवं विश्वविद्याल के बीदिक बीवन का स्वर बहुत ऊँचा था। अप्ययन और
प्रादिवाद में उनके दिन बहुत तेवी के साथ बीत बाते थे और उनका
मन कभी नहीं अधाता था। रात-दिन वे दबी में लिस रहते थे—पुक
और जित्र छ छुटे और बड़े एक-पुकरे को पूर्ण कनाने में सामक होने
थे। इंछ काल के महान् पंडितों में पर्याण —नालन्य विश्वविद्यालय के
पामान, चन्नपाल निन्दों ने बुद्ध के उपदेशों के साथ अपनी प्रतिमा का सवीग
कर सोने में सुत्र थि वे बहावत को चरितार्थ किया था, अद्युत साकिक
प्रभातित्र, सामावण-पट्ट जीविधित्र, आरद्धैवरित्र और कुराष्ट्रद्वित्र आनवन्द्र,
अपने सम्बन्ध के आनोद्धित्र जीलमद आदि थे। नालन्दा के पाव्य विपर्ध में
इन विरोप परिस्त्र पंचार्यों)

स्वर्ष प्रमुत्र प्रविद्य विवास आदि थे। नालन्दा के पाव्य विपर्ध में
इन विरोप परिस्त्र परिवार्य के सामालिय थे। देखिए मुक्जी
इन विरोप परिस्त्र पंचार्यों)

के व्यक्ति साथ साथ रहते थे । ब्राह्मकों के देवतात्रों में विष्णु, शिव ' श्रीर सूर्य सक्से श्राधिक जनप्रिय थे ।

कन्नीज को हुएँ की राजधानी वनने का गौरव प्राप्त था। अपने इस गौरव के अनुकूल ही यह नगर मीलों तम ैं सामाजिक जीवन गंगा के तह पर फैला हुआ था। उद्यान-वाहिषाएं बौर सरोवर भी इसमें अनेक थे। इस काल के सभी नगर प्राय: इंटों के परकोटे से घिरे होते थे। इन परकोटों की दीवारों पर गुम्बद बने होते थे। धनी व्यक्तियों के परों में बड़े वह कमरे होते थे और इनकी पकी खतें होती थी। गरीय लोगों के घर ईट या लकड़ी के होते थे अभीर उन पर छत्पर छाये रहते थे। राज भाग के दिनारे द्वानें बनी थीं और दीन पैशा करने वाले कोग-वाधक, भगी और मिह्नहारे-नगर से बाहर रहते थे। मुद्रा रूप में सोने-चाँदी के सक्कों और कीड़ी तथा छोटे मीतियों का व्यवहार होता था। प्रत्येक जाति या वर्ग का प्रपना पेशा होता था और उद्योग धर्व सघ आदि के रूप से व्यवस्थित थे। सभी स्रोग, विशेषकर बाह्यमु और स्त्रिय, अपने पवित्राचरण और मीधे-सार्दर्यभाव के लिए विश्वद थे। ऊँचे वर्ग की खियाँ सुशिचिन होती थीं। उदाहरण के लिए हर्ष की यहन राज्यश्री ने बीद संत दिवाकरिमत्र से शिचा प्राप्त की थी और महावान निद्धान्तों पर हुए सांग के प्रवचनों को वह भलीभांति समक और सराह सकरी थी। फन्याओं का विवाह छोटी आयु में होना था और सती पी प्रधा उन दिनों प्रचलित थी।

समुद्री यात्रा जन दिनों एक माधारण न्य शी। हुप ने एक माधारण न्या शाहण को अपना राज्यत बना कर चीन भेजा या। चित्र पात्र पात्र पात्र भेजा या। चित्र पात्र पात्र पात्र भेजा या। चित्र पात्र पात

भगरतीय कला के श्रेष्ठ उदाहरण माने जाते हैं, इन्हीं कारीगर्भों की देन हैं।"क्ष

शासन-काल के प्रारम्म से ही हुए का बौद्ध धर्म की छोर सुकाव था । वाद में, हुएन्सांग के प्रभाव और

बीड धर्म का सरत्त्वण शिक्षा के कारण, महायान-सम्प्रदाय की खोर बह सप्टेत:, उल्लेखनीय रूप में, आकृष्ट हुआ। इस मत को आगे बढ़ाने के लिए उसने कन्नीज में महती धर्म-समा का आयोजन किया, विसमें सभी करद राजाश्रों, बीढ भिक्तश्रों, विद्वानों, ब्राह्मणों श्रीर जैन परिवर्तों को निर्मन्नित किया। राज्याप्रय में होने के कारण हुएन्साम का प्रभाव, अन्य प्रतिद्वन्द्वी सरप्रदायों जीर मती के मुकाबले में, ज्ञाधिक या जीर उसका पलड़ा भारी रहता था। हर्प इस तरह की धर्म-मभाजों का प्रति वर्ष ज्ञायोजन करता और उनमें बोड मिलुओं को विशेष रूप से निमंत्रिन करता था। निमंत्रित भिद्धकों में जो सर्वश्रष्ट होते उनका यह अपने गुरु की तरह आदर-सम्मान करता था। बीड मठों को उसने बहुत-द्या का तर्द आदर का कि निकट एक बहुत बढ़ा बीड — मठ था। सी मेंटें दी थी। कन्नीज के निकट एक बहुत बढ़ा बीड — मठ था। इस मठ को उसने काश्मार से लाया हुआ भगवान, सुद्ध का वॉत प्रदान किया था। नालन्दा बिग्बानचालय के चार अच्छे महायान प्रचारकों नो उसने डीनयाना क प्रभाव को रोकने के तिए उड़ीसा भेजाथा। हर्ष के काल से कन्नाज बाद्ध धर्म का बहुत बड़ा फेन्द्र था। साधारकानया श्रम्य सम्प्रदायों श्रीर मतों के प्रति हुए का न्ययहार

उदार था। प्रति पाँचये वर्ष वह एक महती सभा प्रयाग की पञ्चवर्षीय का—जो मोत्त महापरिषद कहताती थी—श्रापी-

समा , जन करताथा। यह सभा प्रयाग में होती थी। वहाँ यह श्रपना सम्पूर्ण धन शन में थाँट देता

देखिए श्रार० के० मुक्की कृत "मैन ए-इ शाह इन एन्योन्ट इन्द्रिया," पुष्ठ १९००१, श्रीर 'हर्ष', वाँचवाँ वश्चिछेद।

<sup>†</sup>शय के अनुसार हर्ष बौद्ध धर्म म बौद्ध भिन्न दिवाकरमित्र के प्रमाव से A ात्रपार अञ्चलका स्थापन का स्थापन का अध्यापन का स्थापन के दीचित हुआ था। बह और उसकी बहन दिग्जिय में बाद बौद्ध धर्म में दीचितः हुए थे। महाबान सम्प्रदाय की स्रोर उनका निश्चिन सुकाय हुदनसाँग के कारण हुन्ना था । हुएन्सांग ने हीनयान सम्प्रदाय के सन दीव दिखाए सी वह उन्हें श्रीर से दिस्क हो गया और महायान रूप्यहाय की ग्रीर श्राहर हुआ। (देनिय मुक्तीं कृत 'हर्ष', पुष्ठ १४२-३) 37

या। हुएन्संग ने इस समा का छठा श्रविवेशन देखा था। इस सभा में सभी देवता- बुद्ध, शिव, सूर्य श्रादि—ममान रूप से सम्मानित किए गए थे।

प्रति वर्ष सम्राष्ट् सभी बीद्ध भिल्लुकों को बुलाता था श्रीर ये आपस में वाद-विवाद करते थे। इम वाद-विवाद में गरे खोटे की परप होती थी। वाद-विवाद के वाद सम्राट्योग भिल्लुकों को उद्युक्त प्रदान करता था और जो भिल्लु गलती करते उन्हें रण्ड देता था। कहा जाता है कि म्म्राट्यति दिन १००० बीद्ध मिल्लुकों को भोजन देता था। राजमानी और श्रातिध-शालाओं का भी उसमें निर्माण किया था जिनमें निर्माण किया था जिनमें निर्माण किया था जिनमें निर्माण किया था किया था किया था किया था किया था असकी जीवनी छोरक वाया ने सार्यजनिक दित के लिए किए उसके कार्यों को भ्रातन वार्यो के सोवान पानी दिता थी। वहले के लिए किए उसके कार्यों की भ्रातन वार्यों के सोवान दिता के लिए किए उसके कार्यों की भ्रातन वार्यों के सीवान पानी दिता थी। वहले के कार्यों की भ्रातन वार्यों के सुक्त वार्यों के सार्यजनिक दिता किया होता थी। वहले के कार्यों की सुक्त वर्षों के सार्यजनिक दिता के लिए किए उसके कार्यों की सुक्त वर्षों के सार्यजनिक दिता के लिए किए उसके कार्यों की सुक्त वर्षों के सार्यजनिक दिता के लिए किए उसके कार्यों की सुक्त वर्षों की सुक्त वर्षों के सार्यजनिक दिता के लिए किए उसके कार्यों की सुक्त वर्षों की सुक्त वर्षों के स्वात दिया है।

सम्राह् बहुत वडा विद्याशेशी या और विद्वातों का मादर करता था। वह स्वय निव धा और उसका ग्वाम शैराक रुंधी शेली का होता था। अपने बरबार के साहिस्प-रलो हो काव्य-रचना के लिए वह बराबर प्रोस्साहित करता था। बसने एक बौद्ध नाटक 'नायानन्द' लिखा था। विद्वातों पा कहना है कि इसके अतिरिक्त हुएँ ने सस्कु-में दो नाटक और किस्त थे। क्ष राव्य भूमि के कर का तमभग एक चौथाई भाग विद्वातों की पुरस्कृत करने से चला जाता था और चौथाई भाग विद्वातों की पुरस्कृत करने से चला जाता था और चौथाई भाग विद्वातों की पुरस्कृत करति से चला जाता था। स्थारित, संस्कृत और पर्योग शांसिक व्यक्तियों के लिए होता था। शांसिक व्यक्ति की

<sup>•</sup> वे दो नाटक 'रवावली' की' प्रवद्धिका है । कहा जाता है कि हुए ने एक व्यावस्कान्यन्त्री यथ भी लिया था और ५०० कविताओं में जातक के स्विताओं में जातक के स्विताओं में नासक कार्यकाला था। हव वक्तन के स्विताओं में नासकर आपिता था। हव वक्तन के स्विताओं में नासकर आपिता था। हव वक्तन के स्विताओं में नासकर मिला है वहां जात है कि उनके गुरुद लिलावट हुई है। इस की लिला हुई है। उनमें तहन राजकी भी अपने मादे वे साम हो तिकाचान थी और वीनी-पार्श में उपदेशों की मेली माति हरवाता कर लेती थी।

श्रीर इगित करते हैं । इस सुन्यवस्था का श्रविकाश श्रेय स्वय सम्राट् को देता चाहिए--वही इस प्रणाली का प्रधान केन्द्र था ।

चीनी ऐतिहा के अनुसार हुएँ की मृत्यु ईसा सनत् ६४० से पूर्व होनी चाहिए—या तो ६४६ के अन्त मे या ६४० सामाद की मृत्यु के आरम्भ मे । भारत से हुएन्साग के 1-दा होने के बाद अधिक दिनों सक हुए जीवित नहीं रहा। उसकी एक कन्या थी जिसका विवाह बलमीनरेश से हुआ था। बाग के कथनानुमार उसके एक पुत्र भी था। नेकिन सम्मदन, अपनी मृत्यु के बाद बह कोई उत्तराधिकारी नहीं होड गया और उसका राज्य अशानित तथा खराजकतानाद से इत्तराथ। जो कतर रह गई, उसे मुरामरी ने पूरा कर दिया। हुए के सिहासन पर उसके सन्नी खर्जुन ने अपना अधिकार जमा किया। एक चीनी प्रथ

के अनुमार बसने एक चीनी निरान का अपमान किया जिसके फलायरूप तिब्बत के नरेश ने बसे बाबना दी थी। 1 द्वपन्साग—जिसका बचारण युगन नशग भी दोता है—जितने

भी चीनी यात्री भारत में आण, उनमें सब से हुगम्मान के भारत अधिक समादत हुआ। बीज विद्यान के रूप मे वर्णन का मूल्य उसकी रूआति सभी बीज देशों में पहुँच गई

यर्शन भा मृत्य चसकी क्याति सभी कींद्ध देशों में पहुँच गईं थी। घपनी योत्राओं से उसने पन्द्रह वर्ष क्यतीत किए थे। ईसा संवत् ६२६ से ६४४ तक वह चीन से याहर रहा और

किए थे। ईसा संवत् ६२६ से ६४४ तक वह चीन से याहर रहा जीर यहुत से बीद रहा विपहों के साथ अपने पर जीटा। अपने साथ धंड मधों की घडुत सी पाण्डुलिपियों को भी वह तेता गया। भारत पे माप प्रतिक भाग की वसने वाजा की थी—केवल छुदूर दिल्छी भाग को होड़ कर, और उसने अपनी याजा के समस्य प्रतिकार भाग को होड़ कर, और उसने अपनी याजा के समस्य प्रतिकार ससार के तेता पत्र नामक संव में लिखे हैं। अपेवा तथा अन्य योरपीय भापाओं में इस अय का अनुवाद हो चुका है। इस अय प्रतिकार के प्रतिकार की प्रविक्त प्रतिकार की प्रविक्त प्रतिकार की प्रविक्त भागायिक और धार्मिक अवस्याओं का ही वर्णन नहीं किया है, वरन उस प्राचीन परम्परा का भी पर्णन किया है जो, बिद वह राज्य दि करता हो, राजद अर्था साथ आत्र के मने सहा कि विकार को मना से सहा कि विकार को हो जो। उसका यह स्था सह आत्र आत्र आत्र साथ साथ स्था सह है जिसकी को में भी प्रावत्वचेता उपेता नहीं कर सकता। इस भव ने, तुम इतिहास की प्रवत्य में प्रताह से मनहार में

लाने में, यह काम किया है जो मूचल-विशारदों की हाल की रोजें भी नहीं कर सकी हैं 148

चीनी यात्री के चरित्र का पता 'हमें उसके जीवन-चरित से मिलता है जिसे उसके मित्र हुईली ने लिखा है-"उसमें नैतिक श्रीर बौद्धिक बल का तुर्लभ संयोग था। यह विशेषता छन्हीं चीनियों में मिलती है जिनका व्यक्तित विकासव वधा महान् होता है।" | यह योगा था, लेकिन संक्रवित अर्थों में नहीं। वह अपने श्राधवा किसी दूसरे के मन श्रीर शरीर को सुसाना-इःस पहुँचाना-नहीं चाहता था । उसका हृदय उदार था । बीहर चमत्कारों के प्रति उसके इदय में कोमल-कमजोर-स्थल था, सहज ही वह उन्हें स्त्रीकार फर लेता था, लेकिन विसा किमी जाँच-महताल के यह अन्य पातों को महत्त्व नहीं करता था। पर दुःस यही है कि अन्त्रीड विपर्वों के अति न उसकी रुचि थी और नवह चनकी विशेष चित्रता फरता था। इसलिए अपनी निरीच्या सक्ति का जितना व्यापक प्रयोग यह कर सकता था, नहीं कर सका और बहुत कुछ अनक्हा छोड़ दिया जो उसे नहीं छोड़ना चाहिए था । ज्यमने जीयन-काल में वह उस समय का साक्यग्रीन क्दलाना था। मृत्यु के बाद उसका जाम और ऊँचा उठ गया और गफ सम्प्रमाय के मंखापक के पट पर यह अशोशित हो गया। कुछ चीनी घीड मन्दिरों में चमकी प्रतिमाएँ तक विलसी हैं।

चीन पहुत दिनों तक, कोई स्थल-मार्ग न होने के कारण, बाहरी दुनिया के सम्पर्क से ऋताग रहा। भारत से चीन चीनी बात्री भारत में का समुद्री मार्ग बहुत लंबा तथा संकट-पूर्ण था। भीर भारतीय प्रचारक ग्रास-ग्रुक में किसी अकार अपूरा सम्पर्क पासीर

र्यान में के पठार और खोतान के बीच स्थापित हुआ धा और चीजी बीठी तथा मारशिय पुरोहिनों में थोड़ा व्यादान-प्रदान हो जाता था। ईसा संबत् ६४ में पहला

\* देलिए थो॰ ए॰ सिंध एत ' कर्ली हिस्से काप इन्टिश ( चीपा मंस्वस्य ), पुत्र १४०१५

ो देलिए टी॰ बाटलें कुत 'ब्रान सुकान कांग्र', मात १, पुष्ट २२। इसने कालावा बील कृत हुप्तमांत वे 'ट्रेवस्त प्रक लाइक' भी इत वस्तव में देलने कोल्य हैं। प्रचारक भारत से चीनं भेजा गया श्रीर उमने सिंहल से कुर्झ सम्पर्क बनाए रचा। भारतीय भिल्लुश्चों ने चीन में कई सांस्कृतिक केन्द्र स्थापित किए श्रीर इन केन्द्रों से, ईसा संवत् दूसरी शती से वे बीद धर्म का प्रचार करते रहे। इन भिल्लुश्चों में कुमारजीय सब से महान् था। वह ग्योतान का निवासी या श्री भारतीय पंत से पंता हुश्चा था। वह ग्योतान का निवासी या श्री भारतीय पंत में पंता हुश्चा था। वसने शिल्लुश्चों में था। चीन में भारतीय भिल्लुश्चों का जाकर बसता निरन्तर जारी रहा श्रीर यह श्रदी शती के श्रन्त तक चलता रहा। इसके याद की श्रावियों में भी भारत से प्रचारक गए जिन्होंने चीन में न केवल बीद धर्म का प्रचार किया। वसने संस्कृत में तिया इश्चा सम्पूर्ण चीद सांहस्य चीनियों के तिय उपलब्ध कर दिया। मारतीय लिपि श्रीर चित्रकला से भी उन्होंने चीन के विरा इश्चा सम्पूर्ण चीद सांहस्य चीनियों के तिय

ईसा संवत् चौधा राता में चीन में मठ बीर विदार का प्रसार हो गया चौर चीनियों को चौढ़ मिछ जनका मूल्य चनने की सुधिषा मिलने लागी। ईसा संचत् प्रक के लगभग फाहियान मध्य परिश्य के प्रात्ते से होकर भारत खाया—चीर चौदह वर्ष तक यहाँ रहने के यहाँ सिहल के मार्ग से बाधिस चला गया। वह अपने साम प्रामाणिक बौद्ध मथ ले गया था। चीनी बौद्ध प्रण् चौर शुद्ध चौद्ध मथों को उपलब्ध करने के चारे में बहुत सतक थे। पवित्र बौद्ध मथों को उपलब्ध करने के चारे में बहुत सतक थे। पवित्र बौद्ध मिला चौर एक हमि चिन्हों को भी वे पाना चाहते थे। फाहियान के ज्यागमन के पर हाती गार एक दूसरा चीनी यात्री शंतपून मी इसी वेहर से भारत ज्ञाया, लेकिन उसका विवरण अधिक नहीं मिलता। सुविक्तात हुएन्सांग के बाह यू कांत्र की माँति अनेक चीनी यात्री मारत ज्ञार। आठवी राती में क्लोंने भारत के विभिन्न भागों को सात्रा ज्ञार है। इन्हों में इत्सिम भी था। वह संकृत का बहुत बहा यात्राण की। इन्हों में इत्सम भी था। वह संकृत का बहुत बहा विद्वान या चौर नालन्या में रह कर उसने बीह्य वर्म का प्रकथन किया था। नालन्या के बाद वसने सुम्मुन में ज्ञार व्यव क्या मार्ग की सात्र की। मार सार्ग की स्वर्ण का स्वर्ण क्या की सात्र की। सात्र की सात्य की सात्र की सात

ऐशिए पो० एन बोध कृत 'हि इन्डियन टीबर्ग इन चाइना' और पो० के० मुक्बी कृत 'इन्डियन लिटरेचर इन चाइना एन्ड हिं, पार ईस्ट'।

को जारी रखा। उसने भारत में बौद्धधर्म पर एक प्रंथ लिखा था। क्ष इन सब का महत्व इस बात में है कि उन्होंने घटना-क्रम और उनकी तिथियों का वर्णन सही रूप में किया है। सु-मा-चीन दे समय ( ईसा संवत् १००) से चीनी इतिहास लेखकों ने भारत के प्राचीन इतिहास पर बहुत प्रकाश डाला है। आठवीं और बाद की शतियों में चीन में बीट घर्म बहुत जनप्रिय बन गया था। भारतीय बीद फला ने भी चीन की कला पर अच्छा प्रभाव डाला था।

[ २ ]

## सातवीं शती के चालुक्य और पत्लव द्दिण में चालुक्यों का उत्थान

चत्तर भारत में जिस समय हुएँ अपने साम्राप्य का निर्माण कर रहा था, दक्षिण भारत में भी इसके समानान्तर दूनरे राज्यों की नीय पड़ रही थी। प्रमाने किसी परिच्छेद में दक्षिण के विस्तृत इतिहास का वर्णत हम करेंगे और यताएँगे कि किन-किन चंशों और शक्तियों ने उम पर शासन किया।शक्तिशाली व्याप्र साम्राज्य के यिद्धम हो जाने के बाद क्षनेक छोटे छोटे गडयों ने स्त्रपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली थी। इन राडों के मीच, हिटी राठी के लगभग पालुक्यों का बरव हुआ। अपने उत्यान की स्वान पालुक्यों ने अश्वनेष यह करके दी। यीद धर्म का में स्वान पालुक्यों ने अश्वनेष यह करके दी। यीद धर्म का में स्वान पालुक्यों ने अश्वनेष यह करके दी। यीद धर्म का में स्वान पालुक्यों ने अश्वनेष यह करके दी। योद धर्म का में स्वान पालुक्यों से हमें किया था। आश्वों के क्यों किया था। ाहवा था। आइहाल त्राभ-लव तथा अन्य दान वार्या से हमें वालुक्यों के यंश के सम्यन्ध में वहुत कुड़ जानकारी आत होती है। इस यंश का पहला महत्वपूर्ण सदस्य पुलकेशी प्रथम था जानकी यात्वपी (यीजापुर जिले में वादाभी) को अपनी राजधानी पनाया या। अनेक प्रत्यो वर दमने विजय प्राप्त थी है। कितने ही अन्य या। अनेक प्रत्यो पर दमने विजय प्राप्त थी है। कितने ही अन्य राज और सामन्तों पर दमने अपना प्रमुत्य स्थापन दिवा या और अस्पनेय यह भी सम्पन्न किया था हैमा संवत् १६० के लगमन रमहो यह पूर्व है और उनके दा पुत्र कीवियमन और मंगलीय उमहो दस्त है। एक कीवियमन आप प्रमहा पुत्र हैरी

• दे'तर ताबाहुत कड ' य रिकर्ट बाट दि बुदिस्ट रेलीबन ऐन क्रीस्टस्ट रन इन्टिया पन्ड टि मालावा चार्डीलेली' हेला संबत् ६७:-६४ र इतिता ने भारत में ६७३ में ६८० तक, १४ वर्ष, दिवाय में ।

सिंहासन पर बैठा। इसने दीर्घ काल तक ईसा संवत् ६०८ से ६४२ तक शासन किया।

पुलकेशी दितीय बहुन ही प्रनापी राजा था। अपने वंश में यह सब से महान् सिद्ध हुआ। जैसा हम देख चुके पुलकेशी दितीय हैं, वह हुर्ष का समकालीन था। हुपै तेजी के आर हुपै का संपर्प माथ अपने माखावय और प्रभाव का विस्तार

कर रहा था—चलभी यंशा को उसने अपने निर्यप्रश्च में कर लिया था, गुर्केर नरेशा भी उसके प्रभाव में आगाया था जो अव तक पालुक्यों के प्रभूत्व में था। लेकिन हर्प को नर्मदा के तट पर कक जाना पड़ा और दक्षिण में पाँव रसने की अपनी इच्छा को वह पूर्ण न कर सका।

पुलकेशी बहुत ही शक्तिशाली नरेश था। उसने अपनी शक्ति को हद्दा के माथ लट (दिल्छी गुजरात) पर स्थापित कर लिया था और हम मकार उसने, हपे के आक्रमण से, अपनी उत्तरी सीमा को अच्छी तरह पुरक्ति कर लिया था। धाश्होल के अभिनेल्स में उसकी गक्ति का अच्छा वर्णन मिलता है। शाबीन महाराष्ट्र के इतिहास में उसका शासन सम्पन्न और घननाग्य से पूर्ण था। वह दीना सहाराष्ट्र के इतिहास में उसका शासन सम्पन्न और घननाग्य से पूर्ण था। वह दीन महाराष्ट्रों का स्वामी था जिनमें ६६,००० प्राम सम्मिलित थे।

पुलकेशी द्वितीय का शासन इसिलए भी स्मरणीय है कि उसके दरपार में फारस के राजा खुसरो द्वितीय ने अपना राजदूत मेजा था। राजदूतों की इस भ्रशा का भ्री गणिश पुलकेशी ने ही किया था। क्षेत्र उसने दरवार में हुएस्सांग गया था श्रीर उसने उसना बहुत ही जुमावना वर्णान किया है। दरवार का ही नहीं, हुएस्सांग ने पुलकेशी की शक्ति और उसकी प्रजा की स्थिति का भी वर्णान किया है। उस काल के जो प्रमाण अब तक मिले हैं, उनसे पता चलता है कि गुजरात, मालवा और कोंक्या के नरेश पुलकेशी का मान करते थे। उसरी कलड़ में वनवासी के इसमें के प्रदेश पर उसने आक्रमण किया और कोंथी के प्रजा के साथ भी इसका बहुधा सपर्य चलता था।

धन्नताकी सुपा नम्बर एक में एक चित्र है, जिनमें पास्त के राजदूत के स्वागत का दृष्य क्रांकित बताया क्षाता है। यह स्वागत ईंशा सवत् ६२५ में हुआ। था।

पल्लवों के इतिहाम ,का विस्तार के साथ आगे चल कर वर्णन करेंने। ईसा संवत् तीसरी और चौथी शती में

दक्षिण भारत में पल्लवों ने आंध्र साम्राज्य के दक्षिणी प्रान्तों श्रीर पत्नयों का उत्थान उत्तरी सीमा पर स्थित प्राचीन चील राज्य पर

, श्रापना शासन स्थापित कर लिया था। इसके याद उनकी शिक्त का उत्तरीत्तर विकास होता गया श्रीर सुविक्यात राज्य-परम्परा के नेतृत्व में उनके साम्राज्य का विस्तार निचले कृष्णा से लेकर कावेरी तक हो गया। नरसिंह वर्मन के हाथ में उन दिनों शासन-सूत्र था। यह बड़े बाप का बड़ा देटा था। महेन्द्र वर्मन उसके पिता का नाम था।

चोलों के उत्तरी प्रदेश पर भी पल्लवों ने अधिकार प्राप्त कर लिया था। इस प्रदेश के हाथ में चाजाने से दक्षिण में स्थित उनके इत्तरी राष्ट्र से उनकी सीमा सुरचित हो गई। जिस प्रकार दूसरी शती में दॉन एकी आरंध्र शक्ति ने अपने अधिकार का दिन एकी श्रोर, कृण्णा के उस पार तक, विस्तार कर तिया था श्रीर दिल्ली पेतार तक उसकी सीमा पहुँच गई शी-जैसा इन प्रदेश में प्राप्त आंधों के नीपा-अंकित सिकों से माल्म होता है-उसी प्रकार चालुक्यों ने भी करूँची के पल्लवों से निरन्तर युद्ध किया था। क महेन्द्र यर्मन पल्लव ने, ईना सबत् ६०० ३० में, अपने प्रदेश पर होने वाले इन प्रकार के चालुक्यों के आक्रमण को रोका था। त्तेकिन, फिर भी, चातुक्यों ने परुतवीं के उत्तरी प्रदेश पर स्थायी रूप से ऋधिकार प्राप्त करने से सफलता प्राप्त कर ली।

पुलकेशी ने वेंगी प्रदेश पर—निचली गोदावरी चौर गिचली कृष्णा के प्रदेश पर-धिजय प्राप्त कर के, ईसा संवत्

६१०-१ में, परलवीं के राज्य-चिस्तार की दिशा वेंगी के पर्वी के मुँह को मोड़ दिया। इस नव-प्राप्त प्रदेश का शासक वसने अपने छोटे भाई कुर्ज विद्यापुर्धन चालुक्य

फुली का श्रमुमान है कि चालुक्त राजा विजयादिस्य में टिस्प श्रीर भिंती थन परशव पर जामनय करने के सम्बन्ध में बो अनुभृति है, सम्मव है कि नहीं इन दोनों राज्यों के अन्य दोवंकालीन राज्यता का कारण हो। सेकिन भ्रम् लेखकी ने इस तरह के कारण देने का प्रयान गढ़ी किया है। (देखिए स्य ० देशस कृत--'स्टोडज इन बस्लव हिस्ट्री ', कुट रद-रह )

को नियुक्त किया। विष्णुवर्धन से उस पूर्वी चालुक्य राज्य परम्परा का श्री गागेश हुआ जो वेंगी राजा के मुन्द्री प्रदेश पर ग्वारहिषी शती तक शासन करती रही। आइहोल के शिला लेख में पुलकेशी की प्रशासत से कहा गवा है कि उसने अपने विरोधी परलों के चमकते हुए प्रताप को अपनी सेना के पाँव से वठी हुई धूल से आव्हादित कर दिया और काश्रीपुर की दीनारों के पीछे विलीम होने के लिए उसे बाव्य किया। अ

महेन्द्र के पुत्र नरसिंह बर्मन ने (शासन काल ईसा सवत् ६३० से ६६= तक) अपने वश की शक्ति की फिर से

नरांसह वर्मन प्राप्त किया श्रीर श्रानेक युद्ध करके पुलनेशो के पल्लव की विजय पुढ़ने तोड दिए । कहा जाता है कि उसने पुलनेशों की पीठ पर विजय शब्द लिए दिया

था—मान पीठन होकर वह सकती हो। तामिल प्रदेश में अनेक युद्धों के पद्मात् उसने चालुक्यों की परास्त किया और राजू के प्रदेश में जाकर चालुक्यों की राजधानी चातपी पर अधिकार कर लिया। शिला लेखों के अञ्चसार उसने चातपा को नण्ट कर खाला और वहाँ अपना एक सिजय स्तम्भ स्थापित किया जिसमें असमें परान्म का उन्लेख है।†

<sup>ै</sup> देखिए 'प्रिक इविहर्ग भाग ६ पुष्ट १? — ससाकुद्दी के ताम गर्यों से पना चलता है कि महेन्द्र वर्मन ने अपने प्रमुख खरुओं का नार पुलालूदा में दिया पा। उमी लेखक इस नारे में एक मत है कि वे प्रमुख खरुआवानों के विश्वाल कर के विश्वाल कर के विश्वाल कर के विश्वाल कर कि विश्वाल कर कर कि विश्वाल कर कि विश्व

<sup>†</sup> देखिए कुरम, काक्षकुद्दी और उदयेन्द्रिम के ताम्रत्रत्र । वेल्यलायम के ताम्रपत्र में लिखा है कि उतने शृतु से बातपी के केन्द्र में स्थित विजय स्तम्भ को छीन लिया था ( खाउथ इन्डियन इन्स्किन्धन्त, भाग २, पृष्ट ५०००) इत स्वर्य मा विश्रया इमें वेबल बल्तब स्रोतों से मिलता है और चालुस्य स्रोतों से इसका इल्का सा आमास मिलता है। ऐसा मालूम होता है कि पुलनेशी

२३४

पुतकेशी को सम्भवतः पहावों ने मार डाला था। चालुक्यों की सम्पद्दा को फिर से लौटने का श्रेय विकामादित्य पहारों आर प्रथम की प्राप्त हुआ — जो पुलकेशी का पुत्र था लुन्यों के बाद खौर चालुक्यों के सिहासन पर, क्रम-मंग के चालुभ्यों के बाद बाद, बैठा या । ईसा संवत् ६७४ में विक्रमादित्य के संघर्ष ने पहाची को सुरी सरह पराजित किया स्त्रीर उनकी राजधानी काँची पर अपना अधिकार जमा तिया। उमने काँचीको लूटपाट कर परायर नहीं किया, वल्कि उसके निर्माण में योग दिया और कई नये मन्दिर भी वहाँ यनवार। चालुक्यों की जो ऐतिहासिक सामग्री मिली है. उसमें कहा गया है कि छाड़ीने पल्लाबों पर महान् विजय प्राप्त की थी, लेकिन पल्लाबों के शिला। त्तेयों में कहा गया है कि चालुक्यों की त्रिधनापत्ती के निकट पेरवलनाल्ल्र के युद्ध में कमर तोड़ा दी गई थी। इस प्रकार पक्षमें के विरुद्ध विकासादिस्य का ज्याक्रमण पहले सकल रहा लेकिन बाद में, जब चालुक्यों की छावनी त्रिचनापती के निकट पदी हुई थीं, पल्लव उन पर गृद्ध की तरह दूट पड़े और विक्रमादित्य की पलायन करना पड़ा। शिला लेग्जों से यह भी पता चलता है कि विक्रमादित्य के पुत्र विनयादित्य ने भी पल्लयों के विरुद्ध सवर्ष किया। हो सकता है अपने दिता के साथ-साथ उसने भी युद में भाग लिया हो और यह उसी का चन्त्रेस्य हो। विक्रमादिस्य हिनीय फे समय में (ईमा संयम् ७३४) यह संपर्य किर से शुरू दुधा और पालुक्यों ने एक बार किर गाँनी पर ऋषना ऋषिकार जमा लिया श्रीर उसके मन्दरी यो, भेंट आदि देकर, उन्होंने श्रीर भी मनाझ क्षांबंदरम प निकटणनी प्रदेश तक वर्तृन गया था । उदयेन्द्रिम के लेख में दी शुद्ध रथलों का उल्लेख धिलता है और कुश्म के लेख में दोन गुद्ध स्थली का उल्लेख है जिनमें पेपल पक, मण्यमञ्जल याला, परला का सना है। यह श्याल बोधो दरा में निवट है। निंध में सुद्ध शत्रहुमार धाव वर चारा मा कीर तनमें पत्त्वर दरवार में काहर शरण लो थो। पेता माजूस होता है कि पूर्व गुद्र में यह नश्रीह बर्मन का नायी बन गरा था । बरनून में दिनमादिश द्रथम में समयपी में अनुसार जाजहर जरेश की सीन राजाओं के गुट ने प्राहित किया | मध्यवतः शानके युद्ध के बाद पुनाकेशी युद्धतेन से मांग कर श्चान्ती सम्मानी में द्वित गया था। मध्तिह बर्मन ने उनका योद्दा किया कीर सम्यो राषपाती बक्तरी की नष्ट का दिया।

यना दिया। इस प्रकार चालुक्यों और परलाओं का संवर्ष चलता रहा जो दिन्यी भारत की राजसत्ताओं के विरोध का अनिवार्य पिरिणाम था। इस संवर्ष का विस्तृत ऐतिहासिक विवरण उपलब्ध नहीं है। उदयेन्द्रिम के वाम्रपत्रों के अनुसार नरिंक्ष्ट वर्मन के उत्तराधिकारी रसे दिवना पत्ती के तिकट युद्ध किया था। परलावों को अपनी उत्तरी सीमा की और से—पिक्षमी तट के निकट विजयनों (यनवाती) से पूर्व में वेंगी तक—सतर्क रहना पहता था। वेंगी में चालुक्य सत्ता के अधिकार को कमजोर बना दिया था। इस कमजोरी का परिणाम यह हुआ कि परलब बना दिया था। इस कमजोरी का परिणाम यह हुआ कि परलब क्षित्र गांव था। इस कमजोरी का परिणाम यह हुआ कि परलब क्षेत्र गांव था। इस कमजोरी का परिणाम यह हुआ कि परलब क्षेत्र गांव था।

तामिल देश के हृदय में श्थित चोल प्रदेश पर अधिकार करने के लिए महेन्द्र वर्मन और नरसिंह वर्मन ने भारी

क लिए सहन्द्र यमन चार नरासह यमन नारा महेन्द्र पर्मन च्रीर प्रयत्न किये। इसके लिए उन्होंने चालुक्य च्रीर नरसिंह पर्मन पंड्या-नरेशों से बहुधा युद्ध किया—नरसिंह के यारे में प्रसिद्ध हैं कि उसने सिंहल पर दो वार स्थानस्था किया या चीर प्रयत्नी किया या

आक्रमण किया था और परवर्ती काल में, पुलकेशी की पराजय के पश्चात, वह 'वालपी-कोंड' वालपी का विजेता—के रूप में मिसद हुआ। चट्टान काट कर घर-मन्दिर आदि बनाने की कला का इन परलवों ने अच्छा विकास किया और तिमिल मध्यता के इतिहास में एक नये युग का श्री गर्णेश किया। उनके छितस्व के सन्द्रम्भ में दिस्तार के साथ अगतों किसी परिच्छेद में प्रकाश स्रोती।

ईसा संवत् ६४० के लगभग भारत में तीन महान् नरेश हुए-इर्ण हिन्दुस्थान में, पुलकेशी श्रीर नरसिंह मारत के तीन वर्मन इसिणी भारत में। हुए के दिस्यी श्रीभयान महान् शासक को पुलकेशी ने रोक दिया था श्रीर पुलकेशी (ईसा समत् ६४०) के दिख्यी। भारत पर किए गए आक्रमणों को पल्लवों ने उलट दिया था। पल्लव समूचे तामिल प्रदेश पर अपनी सत्ता का जाल फैलाने में सगे हुए थे। नर्मदा-

विध्या और कृष्णा तुंगमद्रा की सीमाएँ इन धीन सत्ताओं के प्रदेशों को एक दूसरे से अलग करही थीं। अपने अपने होत्रों में तीनों की स्वतंत्र सत्ता स्थापित थी श्रीर उसे बनाए रस्त्रो तथा बिरोधी तत्वों को न-उभरने देने की तीनों बड़ी सक्ती से कीशिश करते थे। सीमा-विस्तार के लिए भी ये प्रयत्नशील रहते थे। परिणामतः हर्षे का प्रभाय-नेत्र बल्लभी श्रीर सिंघ से लेकर श्रासाम (कामरूप) तक विस्तृत था। श्रासाम पर उन दिनों कुमार साक्तर वाने शासन करता था। उसने इपे का प्रभुत्व स्थीकार कर ज़िया था। पुलक्षिण का प्रभाव-केश देलिए से होना हुआ। लह से वेंगी तक श्रीर सागर से सागर तक फैला हुआ। था। पहलव-सत्ता ने सहज ही दिलिण से सागर कर फिला हुआ। था। पहलव-सत्ता ने सहज ही दिलिण भारत में प्रमुख स्थान ग्राप्त कर किया।

हुपन्सीन ने पुलकेशी और उसके समय की जनता की स्थिति के सन्यन्थ में बहुमून्य और प्रशंसासक विषयण उस माल की शान्द बढ़ किया है। उनकी सैनिक शक्ति, साहस राजनीतिक स्थित और ईमान्दारी की हुपन्सीन ने मुक्त कवठ से पर हुएन्सीन प्रशासा की है। अधिकारा प्रजा अपने राजा की

उत्तर-विश्वम में किंक्स का रावध था किंक पर एक बीद-पश्चिम शावन करता था। गांचार चीर नगांचा के प्रदेश पर भी उसका नियंत्र एसकित था। रवात (या उदयन) का गांव बीदों का दह गढ़ था। करमीर पर करबीट यह से तुर्लभवर्षन का शावन रणांचित था। लिंघ पर एक बीद शता शावन करता था और यहामी एक प्रिय बीद शता मुक्त है क्रायीन था। मुक्त ह एरें का दानार था। शक्त गांवन के बीनसल पर बीट महोच पर गुर्वर शावन

## चारहवॉ परिच्छेद

## ं उत्तरी भारत के छोटे राज्य ं

[ ? ]

٠,

राजपूर्ती का उत्यान

हुर्प की मृत्यु के याद भारत में, कई शतियों तक, किसी शांकिशांकी साम्राज्य की स्थापना सम्भव नहीं हो
राजपून-काल सकी और ममूचा देश जिमिम राज्यों तथा
कर्षातों के बीच होने बाले संपर्य में फैंसा रहा।
इस काल का इतिहान प्रतिहन्दी राजपूनों और अन्य राज्यों
के निरन्तर मचर्षों से भरा हुआ है। इस काल में जाहर हमे
राजपूनों का नाम पहली बार अनाई पठना है और इस काल के
सभी राज्यों पर प्राय ऐसे वशों और कवीलों का अधिकार स्थापित
हो नवा जो राजपून कहलते थे। राजपूनों की यह प्रचानता सानधीं
और आठवीं शतों में विशेष रूप से प्रकाश में आती है और वाहस्वी
श्रीर आठवीं शतों में विशेष रूप से प्रकाश में आती है और वाहस्वी
श्रीर माठवीं शतों में विशेष रूप से प्रकाश में आती है और वाहस्वी

करते थे। हुप्त्कांत ने थ्रो-ला-चो (मालवा) उड़बियनी श्रीर चिचितो (पुत्रेन खड़ ) के राजाओं ना भी उन्होंस किया है। इनके स्रतिरिक उतने गया ही द्वारों के छोटे छोटे शवधों श्रीर हिमालव की तलहरते के सामनती शरवारों ना भा उन्होंस की राष्ट्र में स्वया श्रीर पैण्ड्रचंग (रागुर) भा उन्होंस किया है। पूर्वी मारत में स्वया श्रीर पैण्ड्रचंग (रागुर) भा स्वाह्याय (मुर्वीद्वाराव का इलाका), सामराटा (पूर्वी यंगाल । भीर ताम्रतिर्मि सामव राज्यों में से । खालाम में कुगर मारकर वर्मन शासन कर रहा या। श्रीर खब से श्रन्त में श्रीप्र (उड़ीशा) श्रीर कोंगाइ (गज्य) के राज्य ये। द्विद्या के राज्य में स्वाह्य के राज्य में हुप्तराम ने निलंग, कोशल, श्रीम, पनकरावा (वर्मा), चोल, प्रविद्य (क्षी), चलक्ष्य की महाराष्ट्र (वर्मा) का उन्होंस किया है। देखिए मारत का मान विल्ल, बो बाटसे कुत काम युवान व्वयस है । देखिए मारत का मीन विल्ल, बी बाटसे कुत काम युवान व्वयस है । देखिए मारत का मीन मिन होड़ या देवर हमरे भाग में दिवा हुशा है।)

है। इस सुसलमानों के शासन काल में भी कितने ही राजपूत राज्यों का स्वतन अस्तित्व बना रहा और मध्य भारत, मालवा, राजपूताना और हिमालय के खतार वाले प्रदेशों में वे अपनी शिक्त का उपभोग करते रहे। इन-राजपूत वंशों में कई आज दिन भी शामन कर रहे हैं। "यदि और किसी लिए नहीं तो अपनी इसी विशेषता के लिए भारत के राजपूतों का अपना एक अलग महत्व आर विशेषता है जो दूसरों में नहीं पाई जाती।"

खाकटर यी० ए० सिमय के मनाजुसार 'राजपून' शहर का किसी
सामाजिक समूद के लिए जब हम प्रयोग करते
राजपूत का अर्थ है, तब किस्मा एक जाति, यश परकररा बा रकसम्बन्ध का अर्थ नहीं सूचित करता । खासल में
यह एक कभीले-मात्र का सूचक है- एक ऐसी जाति, दल या
सम्बद्धार का सूचक है जो युद्ध भिय है, जिसके सहस्य अपने को
कुलान श्रेणी का समकत हैं आर जिनके साथ जात्वा प्राचीन कमें
में वर्णित चित्रयों की तरह व्यवहार करते थे। । खाति मांधीन काल
से एक ऐसी शासक जाति चला आई है जो राजपूनों के समान

† दि शास्त्रकोर्ट हिस्ट्रो स्थान इन्हिया, दूवरा स्टब्स्य, पूछ १७२ I

<sup>•</sup> इस काल के उत्तर भारत का इ'तहास सनकालीन भेरव के इतिहास से बहुत मुख मिलाता खुलता है। दोना हा दशी म नबंद आक्रमणों के वलाश्वर अवकार प्रमुख के प्रतिहास से समस्या के प्रतिहास से समस्या के प्रतिहास के स्थाप के स्था

होंगें यो खीर अपने की चित्रय कहती थी। इस जाति के लोग विरम्तर नये राज्यों और सत्ताओं को जन्म देते रहते थे। प्राचीन कालीन राजाओं औं। सचाओं—जैसे गुप्त आदि—की परम्परा भंग हो चुकी थी। लेकिन राजपूरों के कुछ जाति-समूह, जिनमें से कुछ राज्य यंशों का इस काल में उदय हुआ, अपनी जीवित परम्परायें कायम किए हुए हैं।

राजस्थान के इतिहास-लेखक टाँड का तथा व्यन्य पूर्वकालीन पश्चिमा विद्वानी का-जिल्होंने भारत-सम्बन्धी राजपूर्तों का इतिहास मथ लिखे हैं—सभी का इत कोर ध्यान मूलस्रोत गया है कि राजपूत, काफी हद तक, मूलतः विदेशों हैं। इनका व्यनुमान है कि सम्इथियनों के

पंशाज हैं। बाद के तोसकों ने इसी कातुसान की पुष्टि की है और फहा है कि राजधूतों में कितने ही वर्ग ऐसे हैं जिनमें विदेशी रक्त का निश्रण है।

हम देख चुके हैं कि ईसा पूर्व दूसरी शांती लगभग से विदेशी लातियों का किस प्रकार करा-पश्चिमी और पश्चिमी भारत में निरम्तर आगमन होता रहा हैं—वैक्ट्रियन खाए, किर शक पहुर चाए, उनके बार कि उत्तराख भीर, सब से अन्त में, इसा का गाँवनी , और इसी शांत कुपाया और, सब से अन्त में, इसा का गाँवनी , और इसी शांत कुपाया और हुए के खनेक दल भारत में खानर बस गए। शांत, कुपाया और हुए — भारत में खाकर बस जाने वाली विभिन्न जावियों में जिनकी संख्या खिक थी, वन्हीं की और इगित करते हैं। शक और कुपायों के बंशजों की परन्यरा खब पूर्णत्या जान हो चकी है। हुएों से सम्पन्यत जातियानुह अध्यक्त राजपूतान और जाया— जो पंजाय के एक कवीले के स्व में खान भी भने हुए हैं और उनका एक जिला है जिसका नाम उन्हीं के नाम पर खाधारित

<sup>&</sup>quot;इन्सीरयल गर्नेटियर छापः इन्डिया", मात टो, परिच्छेद = । के॰ सम्द्रे, बी॰ छार॰ 'पर एस, २१ में औ॰ छार॰ मराहारकर का मृत्रों पर निवंध देखिए। के॰ पर एस॰ नी॰ (१९०६) में प्रकाशित गहलोतों पर उनका लेख भो देखने थोग है। इसी वर्नेल में प्रकाशित गृत्रों पर बी॰ ए॰ सिमय का लेख भी देखिए।

२४० आधार पार्टिश के स्वाद प्रक्रिशाली ये और गुर्जर फहलाते ये हि । इस काल में गूजर शिक्तशाली ये और गुर्जर फहलाते ये हि । इस अपना के स्वाद प्रतिहारों की तरह, मूलत. कितने ही राजपूत राजधराने, सुप्रसिद्ध प्रतिहारों की तरह, मूलत. गुर्जर थे। इन्हीं से मिलती-जुलती जानि के लोग जाट थे जो आज गुर्जर के खेलां वारी करते हैं। पंजाय के खहुत से जाट वो आज भी अपने को राजपूर्तों का बंशाज बताते हैं। गुर्जाय के सहत से जाट वो आज भी अपने को राजपूर्तों का बंशाज बताते हैं। गुर्जाय

जो विदेशी जातियाँ भारत में आकर यस गई, समय के साथ-माय वे भारत में हो रम गई और जित्रय तथा

हिन्दुत्त की गोद में हिन्दू नाम से जानी-पहणानी जाने लगी। इन , जातियों ने जब अपने-आर को हिन्दुस्य करम

से रंग लिया तो इनमें जो राज्यवरा से सम्यन्धित थी, उन्हें सहज ही ज्ित्रय या राजपूर्वों के रूप में स्वीकार कर लिया गया। इनके अतिरिक्तः जो साधारण लोग थे, उनका पुराना कभीलेवाला रूप हुस्त हो गया श्रोर अपने नये रूप में वे हिन्दू जाति का श्लंग यन गए— नियमित रूप से वे हिन्दू जाति से परिखत हो गए।

े गुवारत प्रान्त श्रीर प्रवाद का गुवर्राशका भी उन्हीं के काम पर परित है।

हाचारित है।

† श्रीं को जा जेय ने अपनी 'हिस्से आप मेडीविएल इन्हिया', भाग
में श्रीं को जा जेय ने अपनी 'हिस्से आप मेडीविएल इन्हियां में। उनकी
में इट पारणा मा खराइन किया है कि मूचर मूनतः विदेशों में। उनकी
मानवा है। कि के कच्चे मानों में आर्य थे—और जब वे आर्य ये तो उनने
मंगल राजपूर्त-अगर यह राज माने लिया वाए—भी अनायं नहीं है। उनहीं
उनका मने है कि प्रतिदार अपने ने कभी गृबर नहीं कहते में। उपनेचे केलों
में उन्होंने अपने को खुर्ग वशीं करा है। जने। एक चारारा राजवुताना में पतती
भी। इंच याला के लोग अपने को गुजर-मतिहार कहते थे—यह इट लिए कि
में नहर देश में आकर वह गए थे। इसी प्रवार कोहानों और होलिकों को
सुनय आग्रिक्त बातियों हा भी गुजीर से कोई सम्बन्ध नहीं था।

्रेन्ड ने टॉड कत "प्यन्तिक खाँच शबरधान" की भूनिना में लिखा रू—"शिदक काल वे चिपलों और मध्य चाल वे राजपूतों के दाव एक नीको राहि है, जिसे पार काना समान नहीं है। खान यह निश्चित हो जुना है कि रामे से विभिन्न बयों का मूल उद्गाम याक बा कुपायों के आ समय-काल से सबाब पत्ता है— का चिर खांचिक निश्चपासक रूप से हेन से पूल उद्गाम वे प्रेत हुण के जिन्होंने हैंसा सात् प्र≃० में शुप्त साहाब को नाह कर दिना त्या। गुजर इन्हों प्रेत हुणों की एक बाति भी विलेने हिंन्सुन को सम्बत्ति लिया या और उनके नेनाकों वे लोग में बिन्होंने उच कुल के राजपृत इस प्रकार जो वंश जीर जातियाँ प्रकाश में आहें, वे भारते ही
सहाकाव्यों के प्रावीत चरित-नायकों का वंशव प्रमुख वंश जीर बताने लगी। इनमें जो ज्यविक महत्वपूर्ण थीं जातियाँ उनका दावा था कि जालू पहाड़ में महा। के हवत-जातियाँ उपलिश्व के प्रवाद के से मात्र जीर राष्ट्रकुर वर्षने को भगरान छटला का वशात थे। में बाह के जालू में जीर किसोटिया को समारत के सुन से अधिक सर्वीत साते जो के

ज्यात स स प्रवट हुई है। सारत जार र प्रमुक्त ज्यान को सगराय छुटण का यहान बनाते थे। सैनाइ के चालुक्य जीति सिसीदिया, जी राजपूर्वों से सब से अधिक गर्नीले साने जाते हैं, ज्यापने को राम का परंशज करते थे। छे सम्ला है राजपूर्वों में प्रवंक वर्षों की राम का परंशज करते थे। छे सम्ला है राजपूर्वों में प्राचंक वर्षों की राम को परंशज करते थे। छे सम्ला है राजपूर्वों में प्राचंक वर्षों कीर उनके नीतियाज को अपना लिया तो इनके प्रमुखर में न सच्चों की प्राचायय और महाभारत के चरित-नाविशों से उनका खर्वन्य मोहना शुरू कर दिया...चित्र जीर सावपूर्व संहार्य उनके सावाविक हतर या वर्ष की रामायय प्रीर महाभारत के चरित-नाविशों से उनका स्ववन्य में प्राचंक स्विमितित करना सम्बन्ध सावका कि रिक्त कालों के सिमितित करना सम्बन्ध सक्त हो सह उनका को सिक्त स्ववन्य स्ववन्ध सम्बन्ध तरह विकतित मही हो सक्षी थे। पन्य सारिदेशियों से इस सावश्य में छित्र पर अपना ननाना सहस्व सम्बन्ध हो याया को अविश्वक था।

इस गाथा से पढ़ा चलना है कि भारत के सन्य इनिहाल को रिस प्रशार मामवी थीर जारणों ने क्या का खानरण परना कर दिवाने का प्रयान किया है। (देखिए जैंठ केमेहो का मत 'इत्योरियल गकेटेबर आफ इन्हिदा' में; रिद इन्हिटान एस्काबर', माता दो, पत्र २०६,—जम्मवत यह नामा श्रीक दारा सुद्धि के श्रानुष्टान से सम्बन्ध रखती है। इस श्रीक्ष सरकार के मार चृत्रियों के यंशन अब कहीं ि है पुर पड़े हों। उनकी यंश-परम्परा और मूल स्रोत के सम्बन्ध में जो आख्यान प्रचलित हैं, उनकी रचना

निम्न प्रकार से हुई होगी-

उत्तर में रहने वाले राजपूर्तों में अधिकांश विदेशी जातियों के वंशज हैं जो पाहर से आकर राजपूताना और प्रक्रम में, शंचरी और इडी शतियों में, यस गई थीं। राजपूती के कुछ प्रमुख को होर इडी शतियों में, यस गई थीं। राजपूती के कुछ प्रमुख को हित्स और मध्य भारत में भी वस गए थे—ये सम्भवता गोंड और भर ऐसी द्यादिम जातियों से उत्पन्न हुए थे। खनः, इन सप वातों को ध्यान में रखते हुए, इस कह सकते हैं कि—'चित्रिय या राजपूत जातियों का जो समूह आज है, उसका ग्रुक्य आधार उमका पैरा । है। उसमें हिन्दू प्रथा की विभिन्न जातियों के लोग समितित हैं— श्रीर ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने चस्तुत राज्य के कार्य को अपना लिया आर ज रव जाग व कि निर्माण में जिन्होंने योग दिया था। फ़लतः एक-दूसरे बा—राज्य का तमाख ना तम्हान चान ह्या या। कातात कर्म करें से व्यति भिन्न जाति के व्यपने को राजपूत कहने याने लोग इस वर्ग या समृह में एक साथ पाए जाते हैं। जो व्यपने को जैसी अयी क राजपूत कहते हैं तथा व्यपने को व्यति जैसे कुल व्यीर वंश का घोषित करते हैं, बनमें अधिकांश वा तो विदेशी आक्रमखाशियों से उत्पन्न हुए हैं या गोंड और अर-पेमी आदिम जातियों की देन हैं। 'क्षे

विदेशी जातियों में जो ऋशुद्धवा थी यह जाती रही और वे हम योग्य हो गई कि उन्हें हिन्दू-वर्श-व्यवस्था में दीक्षित किया जा सके। श्री वैग्र इस कथा की बोई महस्य नहीं देतें । जनना कहना है कि व्यक्तिकृत वर्ग के लोग, उस्तीर्य लेखों के अनुसार, नवीं शती में सूर्व और चन्द्रवंशी माने जाते वे और अग्रिकल वंश को वह गाया केवल चारणों की क्षोल करपता की देन भी को बाद में ग्रस्थ-रूप में स्वीकार की जाने लगी।

 चन्देल शत्रपूरों का गोंडों श्रीर भरों से र्घानष्ठ सम्बन्ध है । इसे प्रकार कलीत के गदरवारों का भी भरों से सम्बन्ध पाया जाता है। मुन्देल श्लीर उत्तरी राठौर इन्हीं महरवाहों की चात्वा हैं। दक्षिपन के राष्ट्रकृट भी अध्यत, क्षिती देशन ग्रादि जाति की ही उपन हैं।

बी॰ ए॰ हिमय ने अपनी 'अली हिस्ट्री श्राफ इन्डिया', चतुर्थ संस्करण, पृष्ठ ४८०-१ में इसका विवेचन करते हुए लिखा है कि यथिए इस साबाध में उपलब्ध प्रभाषी को पक्द में लाना कठिन है और संदोप में उन्हें,प्रस्तुत करना अवस्मय है, फिर भी यह बात बहुत कुछ वही है। तेकिन श्री शे० बी० वैद्य ने अपनी पुस्तक 'मेडीविश्रल हिन्दू इन्डिया' के दूबरे परिचंद्रर में इस

हुए के बाद उत्तरी भारत के इतिहास में शतियों तक राजपूतों का प्राधान्य दिखाई देता है। उन्होंने प्राचीन राजपूर्तों में साहश्य चत्रियों का स्थान ग्रहण कर लिया था श्रीर प्रत्येक श्रीर समानता वंश या जाति-समृह, जिसे कुछ दिनों के लिए

भी किसी एक जगह पर शासन करने या राजकीय

सत्ताका चरभाग करने का अवसर भिलाथा, राजपूनों के दल में सिम्मिलित हो गया था। "वे न किसी उपाधि या दत्तक पत्र की देखते थे, न दनका समक में कुछ और आता था। फेयल अपनी तलवार के बल को वे जानते थे चौर उसी के भरोसे नये-नये ठिकानों में बसने के लिए निरन्तर प्रयत्नशील रहते थे। सिन्ध से लेकर बिहार तक वे सभी जराह पाए जाते थे। उनका मूल स्रोत चाहे जितना भी भिन्न रहा हो, राजपूतों के सभी वर्गी और कुतों ने नए प्रकार का साहश्य प्राप्त कर लिया था। वे आगस में निरन्तर अन्तर्वियाह करते श्रीर एक-सी प्रधाओं का पालन करते थे। यही इनके सादश्य का प्रमुख कारण था। देखते-देखते वे एक जाति से परिणत हो गए श्रीर बिना किभी अन्तर्भेद के चन्मुक हो कर एक दूसरे से विवाह-सम्बन्ध स्थानित करने लगे। उन दिनों उन्होंने अभिन्तेओं में अपने गीत्रों तक का उन्होरा करना छोड़ दिया था, होकिन वैसे वे अपने गोत्रो और भवरों को स्मृति में सुरिचित अवश्य रखते थे और कुन को भी बहुत महत्वपूर्ण समकते थे। वि ।दरी और श्रामिजात्व का भाव उनमें प्रयक्त था श्रीर श्रपने सरदार की श्राहा का निर्विरोध पालन करते थे; लेकिन इसके साथ ही साथ रक सम्यन्य से उत्पन्त कामानता को भी वे नहीं भूलते थे। जातीय सहयोग के व्यवने भाव को वे, एक एक के लिए भी, अपनी बाँदों से दूर नहीं करते थे। अपनी कन्याओं का वे ऊँचे कुल में विचाह करते थे और अपने लिए परित्यों को अपने यराबर या नीचे कुल से भी से आते थे। रित्रसों का वे समान भाव से आदर करते थे। विधवाओं को जलाने और

बात का समर्थन किया है कि सामपूत जानार्थ नहीं थे, बरन् इस सम्बन्ध में को वंशगव, परम्परागत श्रीर सम्मावनागत प्रमाण मिलते हैं, अनसे हमी पात की पुष्टि होती है कि राम त विशुद्ध आर्य में और उन्हें विदेशी साहिपक जातियों का यंग्रज नहीं कहा जा सकता। यह मान भी लिया जाए कि उनमें कुछ गुवरों के यंश्रम है को भी उन्हें भनायों की भेखी में नहीं रवा वा सहता। श्रमिस्ल के श्राम्यान को वह निरी क्योल कल्पना मानते हैं।

निश्च प्रभा उनमें समान रूप से पाई जाती थीं। छिप के कार्य जीहर दी प्रथा उनमें समान रूप से हीन टिट से देखते थे और उसे अपनान की सभी समान रूप से हीन टिट से देखते थे और उसे अपनान से इन्कार कर देते थे। मान्यप्रिट्या वा यह भाव. प्रथाओं का से इन्कार कर देते थे। मान्यप्रिट्या वा यह भाव. प्रथाओं का सान रूप से निर्वाह—ये सब ऐसी वातें थीं जिन्होंने सभी समान रूप से पा पक सूत्र में बाँच दिया था, उन्हें एक ऐसी समानता, राजपूतों वो एक सूत्र में बाँच दिया था जो अपनी मिसाल आप एक ऐसा साहर्य प्रदान कर दिया था जो अपनी मिसाल आप या। कि

राजपूनों के काल में हिन्दू-घर्म का जन साधारण में श्रीर श्रीधक प्रचार हुआ। इस काल में यहे-यहे मन्दिरों का १७ हिन्दू धर्म निर्माण हुआ, धार्मिक उत्सवों श्रीर यात्राओं की

सस्या में प्रांद्ध हुई, पुराशों और महाबाव्य के न रहिन्दू धर्म पठन पाठन और कथायों के अवस की प्रथा ने ज्यापक रूप धारण किया। इस ब्यापक प्रचार वा परिखास या कि देश में बदते याली विदेशी तथा खादि जातियाँ सहज ही, शीघता के साथ, नय-हिन्दू: विष्टा प्रथा जान जाता । प्रशासन प्रशासन का जातियों श्रीर्प् धर्म में समा गई । इस अभिष्टृति के फलस्वरूप नयी जातियों श्रीर्प् सन्प्रदायों की सक्था में श्रीभृष्टि हुई। बौढ और जिनसमें तिरते जा रहे थे—इन काल के अन्त तक बौढ़ सम का तो प्रायः लोप मा हो गया। पुराणों का पुनसम्पादन और परिवद्धन हुआ सीर शिव का ना। उत्तर्था का नुगतन्त्रभूष आर गर्भक्ष इस निवा। ने, कविषय राजधंशों के इस्ट देवता का स्थान प्रश्य कर तिवा। विकित प्रभी विभिन्न देवताओं को स्वासना करने वाले सम्प्रदार्थों से देखों खोर प्रतिस्पर्धा ने स्थाग नहीं प्रहेख किया था। सिब, विद्गु, शक्ति या भगवती, कादित्य और गण्यति इस पात के प्रमुख देवता थे। इस काल में उत्तरी भारत के श्रीसद्ध मन्दिरों में नेवाल, द्यता थ। इस बाल म उत्तरा भारत क आसद मान्यरा म नगाए। किलानर, प्रभास ( शेमनाथ) और उज्जियनी में िश्व के जीर मुल्तान में सूर्व देवता, कांगड़ा में बवाद मुल्तान में सूर्व देवता, कांगड़ा में बवाद मुल्तान में सूर्व देवता, कांगड़ा में बवाद मुल्ते जाति कि विद्यु के भी मिंदर थे। वाद मान्दर थे। कांग्रेस मान्दर था। कई मान्दर थे। वाद मान्दर था। कई मान्दर थे। वाद मान्दर था। कांग्रेस के वाद कांग्रेस मान्दर था। कांग्रेस मान्दर था। कांग्रेस मान्दर था। कांग्रेस मान्दर था। कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस भाग कोंग्रेस मान्दर भाग मान्दर था। कांग्रेस मान्दर भाग मान्दर था। कांग्रेस मान्दर भाग में मामूहिक रूप से रहते थे।

द्विण के बुद्ध भागों में जैन धर्म का प्रचार था। ईसा मयन्

<sup>· &#</sup>x27;इम्पीश्यल बारेटियर, भाग २ पूर्व २०६ मेर जिल्ले हो ।

महान् श्राचार्य-कुमारिल श्रीर शक्तर

ग्वारहवीं और बारहवीं शतियों में यह धर्म गुजरात में भी फैल गया। जैन परिड र शाकार्यों श्रीर वाद निवाद में संस्कृत भाषा का प्रयोग काते थे। संस्कृत में उतना पांडित्य अपने चरम रूप में हेम चन्द्र के काल में प्रकट हुई उन थे

रूप में हैम चन्द्र के काल में प्रकट हुई उन ये जैनों के तब से बड़े परिवत ये और इन्होंने गुजरात के कुमारपाल के राजगुरु का पद सुरोधित किया था। शिव की उपामना सब से खिस प्रवत्तित थी। इनके साथ साथ धर्म-र्शन के लेज में भी उन्नात हुई और उन्नतम हार्शीनक सिद्धानों का किया हुआ। जाइलीश का रिवाम हुआ। जाइलीश का रिवाम हुआ। प्रवत्तित था। अद्वेतवाद के मनार प्रमतंत्र शकरायाय ने इस दरान का रायखन किया। इस नाल के दा महाम आयाय कुमारिल और शहर थे। आयुनिक कियू धर्म की नींब उन्होंने हाली। ईना सवस् ५०० से कुमारिल और वीदिक कमकायह का क्षेयुना को किर स्थायित किया। इनमा बौद्ध मतावलनी राजन कर चुके थे और कर रहे थे।

शकर कुमारिल से एर शती बाद हुए। जनभूति के अनुसार चनका जन्म ईमासबत् ७०० से हुआ था। वह केरत के निवासी थे। उनके जीवन का श्रम कीर अध्ययनध्य पूर्णथा। उन्होंने अपना घर त्याग दिया था और सदा एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करते रहते थे। उपनिषदों पर उन्होंन टीकाएँ और भावप लिखे। गीता अर वेदान्त क सूत्री पर मा बनक मय उपलब्ध है। जगदुगुरु के रूप में यह प्रख्यात हुए आरा चार गठी की स्थापना की—ाक मैसूर फे श्रीरी में, दूसरा कठियाबाङ द्वारका में, सासरा वहांसा की पुरी में और चीधा हिमानय में बड़ा देदार नामक स्थान में। अपन बुद्धियत से उन्होंने सभी विचारों के लोगों से मान और प्रतिष्ठा प्राप्त कर की थी। अपने चपदेशों के प्रचार के लिए उन्होंने जिस स्थायी व्यवस्था का आयोजन किया था, वह उनके प्रवार कीराज्ञ का परचायक है। देश के चारों दिशाओं में उन्होंने चार मठों का स्थापना का, मन्यास के महत्त्व और प्रतिष्ठा की ऊँचा उडाया, वाल-प्रथा का विरोध किया और मूर्ति पूजा का समर्थन किया। इन प्रकार कुमारिल और तां≉र दोनों ने येदिक धर्म को झान और कर्मकारड दोनों की दृष्टि से दृढ़ किन्त नये आधार पर स्थापित किया।

दसवी, ग्यारहर्वी और पारहर्वी शतियों की मुनलगानी का देश

पर आधिपत्य स्थापित होने से ठीक पहले-राजपूरी सभ्यता का स्वर्णकाल कहा जा सकता राजपूर्तों का राजपूर्वी सभ्यता का १९६७ गण २०० में निरंकुश स्वर्णताल है। १८ राजपूर्व राजे जनकी अनुआया में निरंकुश होते ये और प्रजा हारा श्रद्ध-देवता के समान

माने तथा पूजे जाते थे, ब्राह्मण ऊँचे पद पर बहुधा श्रामीन होते थे। राजा श्रीर उनके सरदार, कुलीन वर्ग के लोग, वेतनभोगी सेवकी क्रौ दानों को क्रच्छी स्नासी सेना अपने यहाँ रखते **ये**।वे हुर्गम,स्थानों मे अपने लिए टढ़ हुर्ग बनाते थे और एक दूसरे से निरन्तर संघर्ष करते रहते थे। उस काल के नगर चारों क्रोर से प्रांतित थे और अपने आप में इतने हद होते थे कि सावारों के उत्तात से अपनी राज्ञा कर सकें, लेकिन मानों और देहातों की युरी हालत थी--वस्तुतः उनकी स्थिति दासी ऐसी हो गई थी।

सार्यज्ञानिक और निजी युद्ध इस काल का फैरान था। लेकिन इन सब ज्याचारों औं। ज्यस्थिरता के होते हुए भी देश के विश्वित आगीं के प्रीच ज्ञादान-प्रदान जीर सन्पर्क के प्रयोग साधन मीजूद थे। ब्यापार सम्पन्न अवस्था में था, कवि, चारण और विद्वान् राजाओं पे दरवार में जाते ये और वहाँ उन्हें पर्याप्त संरक्षात तथा प्रोत्नाहत मिलताथा। मन्दिरों की संस्था काफी था, राजाओं की कीर से उन्हें महायता मिलतों थी और दे विशेष सरस्क के रूप में, बहुत

बहे पैमाने पर उत्सवीं का संचालन करते थे।

राजपूत-फाल की प्रारम्भिक शतियों में देश धार्मिक मतभेदीं और जातीय ईर्व्या देव से यचा हुआ था। सिंध को क्षीड़ कर देश के जन्म किसी भाग पर विदेशियों का आधिपस्य नही था। उस काल के जरम बात्रियों के वर्णनों से देश में सम्पन्न अवस्था फाल क अरय बाजिया क वस्ता स दरा स सम्पन्न अवर्षण की भों ते मिलती है। बन्होंने लिल्या है कि कन्नोज का राज्य विरोप कर से डाकू और लुटेरों से मुक्त था और शाजाओं के पीप जो आपनी इन्द्र पलते दे ये उनका जनता के जीवन पर, दशकी मुख सुविधाओं और सम्पन्नता पर, अधिक प्रसाय नहीं पढ़ता था। लेकिन इम निरन्दर संपर्ध का फल यह हुआ कि शाजपूत रियासतें कमओर हो गई। अनुदार और कट्टर याँगे ज्यास्या तथा

भी० मी० ची० पैदा के मश्रनुखार नवी श्रीर दसवी शतियों में मारत जितना सम्बद्ध और सुद्धी था, अपने शत इतिहान में उतने गुल का उपभीग उसने कभी नहीं किया। ( देश्तिए 'मेहिविद्यल इन्हियां' भाग रो, पृष्ठ १४७ )

पेरो के अनुसार वर्ग-विभाजन की प्रथा ने केवल युद्ध प्रिय जातियों को छोड़ कर, रोप जनता को, युद्ध के अयोग्य चना दिया—पिक उनके हृदय में युद्ध के अति अकिस चर कर गई। विभिन्न राज्यों में राष्ट्रीय भावनाओं को विकसित करने का कोई प्रयत्न नहीं किया गया। फलतः प्रजा यह अनुभव नहीं कर पाती थी कि उसका राज्य से कोई पनिष्ठ सम्बन्ध हैं। न जनता राज्य से अपनत्य स्थापित कर सकी, न राजा से। जब विदेशियों का आगमन हुआ तो उनका कोई विरोध नहीं किया गया। गुजरात के तट पर, महाराष्ट्र और कन्नीज के राज्य मे, ग्यारहवीं और वारहवीं शिवां के जलट-पुलट कर देने याले आक्रमणों से बहुत पहले ही, सुसलमान आकर निर्विशोध यस गए थे। सेना के दिख्यान, अधिगंश राजाओं ने, अपने जागीरहारों और सरदारों पर छोड़ रखी थी। सेना के अध्य-पाजों को और भी कोई ध्यान नहीं देता या इन सर वातों का परना हुआ और अन कोई ध्यान नहीं देता या इन सर वातों का परना हुआ और अन कोई स्वारही या राक्ति और भावनाओं का पनन हुआ और अन में, वारहवीं राती में, देश की रनवता हमारे हाणों से जाती रही।

राजपूत काल कला और साहित्य की दृष्टि से सम्बन्ध काल था। राजपूत योद्धाओं ने जापस से, निरन्तर संपर्प निया और कला- करते हुए अरध तथा तुकों के विरुद्ध सपुक्त कीशल होकर, सहाब् युद्धों की खबतारखा करके प्राचीन

भारता हाकर, महान युद्धा का खरतारखा करके प्राचीन धीरता को मानों पुनक्कावित कर दिया। इस काल में मालतीमाध्य के रचित अवभूति जैसे महान किय उत्तम हुए। राजरीरार, मालवा का किव-राज भोज, करभीर का सितहासवेचा करहण, और चारण-राजाचरढ, खादि इसी काल की देन थे। मालवा की राजधानी धार विद्या और विकमरिता ऐसे का केन्द्र यन गई थी। बिहार में नालन्या और विकमरिता ऐसे विद्यापित थे। गंगाल में निद्या विद्या और रित्रमारिता ऐसे प्राचीत थे। गंगाल में निद्या विद्या और रित्रमारिता ऐसे का केन्द्र था। सार्वजीनेक हित के लिए खनेक निर्माण-कार्य इस काल में हुए—उनमें से कुछ के स्पृति श्रेप खाज भी देखे जा सकते हैं। इस काल के बड़े बड़े मन्दिरों हुगों में से खान भी मालवा, राजपुताना और मध्य मारत में कुछ मौजूद हैं। इनमें से कितने ही सुसलाना खाक्रमणकारियों द्वारा नष्ट कर दिए गये जो कुछ योड़े से शेष हैं वे सस काल की स्पृति की सुरवित रस्ते हैं।

## [ २ ]

सीमावधी शब्यों में क्रमीर, नेपाल और आमाम मर्वाधिक महत्वपूर्ण थे। अशोक के समय में फश्मीर की प्रमुख राजपूत- पाटी मौर्च साम्राज्य में सन्मिल्त थी। प्रपाण-राज्य साम्रज्य का भी वह एक अपन भी । लेकिन राजपुत वाल में करमीर ने एक अप्छे सासे राज्य का रूप धारण कर लिया और दूर श्थित प्रदेशों की प्रभावित परने में समर्थे था। सब से पहले कारवीट वश का श्राधिपत्य ६१मीर पर स्थापित हुआ। इस वश की संस्थापना दुर्लभावर्धन ने ६ पे के शासन वाल में किया था। सन्भावत इसी नरेश ने हुण्न्साय वा, जब यह वश्मीर गया था, श्वागत संवार किया था। इसके ब्यात ईमा सबत उन्ध्र ३२ तक करितादित्य या शासन रहा। क किसाहित्य अपनी सत्ता का विस्तार करने में सफल हआ - उसने क्यौन के शक्तिशाली नरेश यशोवर्मन की पराजित । क्या, तिरुत शीर तुर्वी के पड़ोभी राज्यों का अपने आधीन दिया, और सब से बद्द कर, मार्च र के सुप्रसिद्ध म'न्दा वा निर्माख किया। जमने भीत में अपना राज्यत भेजा और पताय पे बहे भाग पर व्यवस श्राधिपत्य स्थापित वर लिया। मुस्तान के उत्तर में स्थित प्रदेश के आधित्य को लेकर उसना अर्जो से भी मध्ये हुआ। उमया पीत्र अवपीह मद्दरपूर्ण नदेश मिछ हुआ। यसका प्रदृति पृदिस चौर शासन निरंपुरी था। एक आव नरेश, अवन्तीयमा (प्रेसा सबस् मार्थान मारे ) त्रापने प्रापि प्रमाध के लिए। उल्लेखनाथ है-जसने निचाई का अपहा श्रका किया था, पानी में निकास में लिए नासी की कर्यादी उपवस्था की थी। यवियों की यह बडारता में माथ के त्यादन सवर सरक्षण देता था। यह और उसका प्रम, औ पव बीग्य रोठा और निर्मात था, अन्वकालिक उत्पन यश (ईमा स्थत बद्ध हरेही के ही ब्रह्म सरेश थे।

कामीर में भाषिकाश परवर्ती जरेश जिरहार भीर मूर थे। जानमा भाषी शतीर का राजी दिशा के हु सामन रन्दार की में कासीर राग कारता रहा। यह हुईला तानामिया भी माणार प्रतिमा थी, जेकिन साथ दी भद्रशुर शति भीर तत्वामा का परिचय देती थी। कश्मीर पर सुप्रसिद्ध आतताथी महमूद ग्रास्ती ने आक्षमण किया,
सगर उसरी रवतंत्रता का अपहरण नहीं कर मका। करहण की
राजतरिंग्णी, जिसकी रचना वागहवीं शती में हुई थी, कश्मीर
के इतिहास की जानवारी प्राप्त करने का प्रमुख सीत है। कि
सममें राज्ञ तथा रानियों की एक लंबी सूची दी हुई है—"जो
निलंजा, वामुकता, नारकीय कूरता और निर्भय कुशामन वी
अपनी महानता समकते थे।" राती हिद्धा के अलाग नश्मीर ने
एक अन्य निरंकुत आतताबी नरेश हुई थी वातना हो सहा है
जिसका व्यक्तिय एक और जितना चन्नवत था, दूमेरी और
वतना विवाल था—"को उज्जयत गुणों के साथ-साथ आति कित समक्तियों के कारण निवास आईफ बा उतना ही आने अनी सततात

लगभग ११४० से करमीर राज्य की सत्ता वा परान गुरू हो गया था ईमा सान्त १२६६ के लगभग राज्य पर सुसलामनों का आममस एक द्वासाइसी सुसलामन ने, जो पहल राजपुत था, ईमा संवत् १३१ के लगभग राज्य की भीता से प्रवेश किया। धीरे-धीरे नह राजिस संवय काना गया और जम्म में उसने सिहस्सन पर अपना आधकार जमा लिया। सम्मुद्दीन की उपाधि उसने थारण की। उसके वंदा के शासन-काल

<sup>. ॥</sup> भूमिन और उपनेणी नोटों के साथ एम ए० स्टेना ( संस्रवित) न १६०० में राजनरिणणी का दो आगों में अनुनाद किया है। इस प्रभ में तो दिव्हत है, सरहतन्त्राध्य में, उते इस नियानत रूप तो लिखे गए. १६६६ प्रभ में तो १६०६ है, सरहतन्त्राध्य स्वत है। इस प्रभ में तो १६०० में सम्प्रक निकट में एक स्वत है। इस अप में १६०० में सम्प्रक के इतिहास का क्यान मुस्तानानों के आपनन और उनके आधियरंग भी स्थापना—काल तक किया है। इस अप भी रचना में पूर्व पैनिहासिक सामग्री का मो उपनोग किया था। रचनाओं के ग्रापों और दुर्गियों वा खुन कर उसने विवेचन किया है, रावनों के उत्पान और पतन के कारायों ने लोग्योंन को है और उन जिंगनन उत्नीयों केला का अपयोग निया है। तिनमें राजाओं के प्रपार में प्रमुखें के उत्पान और पतन के कारायों ने लोग्योंन को है और उन जिंगनन उत्नीयों केला का अपयोग निया है जिनमें राजाओं के प्रपार प्रमुखें—मिटिसों का निर्माय-आपिन वा उत्नील है। इतिहास लेखन का उपका स्वर साझ अँवा है।

में, जो ईसा संवत् १४६१ तक चलता रहा, कश्यीर की जनता में धीरे धीरे इसलाम का काफी प्रचार हुआ।

नेपाल का राज्य निचले हिमालय के साथ-साथ सिकिम से कुमायू तक फैला हुआ है। लेकिन नेपाल विशेष को ही लिया जाए तो इसका चेत्र गगडक और नेपाल कोसी नामक नदियों के बीच की घाटी तक ही सीमित है। इस घाटी के अन्तर्गतं काठमांडू तथा अन्य प्रमुख नगर् हैं। समुद्रगुप्त के इलाहाबाद वाले उत्कीर्ण लेख में इस राज्य का चल्तेरा एक करद राज्य के रूप में हुआ। है। अनश्रुति के आनुसार यह अशोक के आधीन था। कहा जाता है कि उसी ने इस नगर की स्थापना की थी। हर्ष के काल में इसका शासन आंध्रयमेन के हाथों में था। आंध्रयमेन ने ठाकुरी वश की नीय टाली और कड़ीन तथा तिब्यन दोनों से घनिष्ठ सम्बन्ध रखा। तिब्यत उन दिनों एक बहुत ही शक्तिशाली राज्य या और स्ट्रांगमानगैम्पो वहाँ का राआ था। ईसा संवत् ६४२ के लगभग आंशुवर्मन की सृत्यु हुई। उसके चत्तराधिकारी कौन-शैन हुए, यह कुछ पता नहीं चलता, सिवा इसके कि ईसा संयत् आठवीं शबी के प्रारम्भ वक नेपान तिब्बन की अधीनता में रहा। इसके वाद, इसा सबत् ८७६ से नेपाल के इतिहास में एक नये युग का प्रारम्भ होता है—सम्मवतः इस समय से एक नथे राज्य धंश का प्रारम्भ होता है। प्रयों और पारबुलियों के अन्त से दिए गए श्लोकों से अनेर राजाओं के नामी और उनकी तिथियों का पता चलता है। जनश्रुति है ि इनमें से एक न काठमांडू (काष्ठमण्डप) तगर की स्थापना की थी। भारत, तिब्बत और चीन से ब्यापार की अभिवृद्धि हुई। नेपाल श्रीर बगाल के पाल राजाओं में दसवी और ग्यारहरी शतियों में घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित या । यह विश्वास करने के अनेक वारण हैं कि दक्षिण के ार र्वा चालुक्यों ने नेपाल के पदिस्थत पहाड़ी प्रदेश पर आक्रमण किया था। तिरहुत के नान्यदेव ने, जो करनाटकी आक्रमणकारियों के वंशानों में से था, बारहुवी रानी के प्रारम्भ में नेपाल पर अपनी सत्ता स्थाति कर ली थीं। १८८ १७६८ तक कितने ही छोटे-छोटे गजा नेपाल पर,

ويحسينها

एमा प्रतात होता है कि चालुक्य सोमेश्वर प्रचम और उनके पुत्र विक्रमादित्य चतुर्य ने उत्तर-पूर्वी मारत पर रूपल आक्रमण किए थे। वंताल

स्वतन्त्र रूप में और आपस में संघर्ष काते हुए, शासन करते रहे। गोरखा लोगों ने जो खत्री जाति के ये और मूलतः अवध से आए ये, इस प्रदेश को जीत कर उस पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया और एक शांकिशाली वंश की नींव डाजी। आशोक ने यहाँ बौड धर्म का प्रचार किया, लेकिन शीध ही यह धर्म हासोन्सुसी हुआ—तांत्रिक सिद्धान्तों और कट्टर शैवमत के प्रधान्य से वह अरह हो गया।

भासाम, जो कामरूप के नाम से बिख्यात है, ब्रह्मपुत स्पैर स्रमा निर्धों की घाटियों से बना है। उसके भासाम बीच बीच में पहाड़ियाँ श्वित हैं। मगील स्रोत

श्राताम याच्याच म पहाह्या त्यत हो नेनात आत्र से उत्तक जातियाँ इसमें क्याकर वस गई थीं। यह समुद्रात के सीमा स्थित करह राज्यों में से था। हुए जिस समय कशीज में शासन कर रहा था, चस समय यहाँ वा शासन मास्कर-वर्मन के हाथों में था। हुएं के दरवार में खागमन से पूर्व कुमार

ने चीनी यात्री हुएन्साग का चादर सरकार किया था। १८० माहोमा का शान जाति तेरहची राती के प्रारम्भ में इस देश मे रहती थी। १ डन्होंने इस देश को अपने नाम से

रहती थी। <sup>१</sup> उन्होंने इस देश को अपने नाम से आहोम सम्बोधित किया और अपने सासन की नीय डाजी जो, भीतरा आगों में, और जो को आधिपत्य

श्रीर तिरहुत क प्रदेशों में बुझ करनाटकी दुस्वाइधियों ने अपने स्वतन इलाकों का निर्माण कर लिया था। तेन वंश का स्थापना सम्मवतः इभी प्रकार हुई थी। नान्यदेश और उतने उत्तराधिकारियों का नेपाल पर इसी प्रकार झाधियत्य स्थापित हुझा था। (देलिए एक० की० राम कृत 'डाइनेस्टि (रही श्राप नारकों इन्डिया,' माग १, पुष्ठ २०३ ≒)

• उनके पूर्व के राजाओं के स्वयन्त्र में कोई स्वर्थ विवरण नहीं मिलता। लेकिन, ननी और दनवाँ शतियों में, इन प्रदेश का स्वयन्त्र में माल के पाल राजाओं से दुशा था। बगाल के राजा देवपाल (ईवा स्वयन्त्र १४-४४) के सम्मन्त्र में कहा लाता है कि उसने ज्ञासाम पर विवय प्राप्त की थीं और ज्ञासप्त पे राजाओं का एक वदा पालों के नाम से ज्ञासद है।

स्थापित होने तक (१८२४) चलता रहा। बीद्ध धर्म, जो तेनी के साथ यहाँ फैल गया था, पोछ-नीशी शादिम जातियों की शासुरी वासना के घारण अध्य हो गया। जो कमर रह गई, उसे मध्य कालीन यगाल में प्रचलित लांचिक सिद्धान्तों के भिश्रण ने पूरा किया। गीहाटी के निकट जो कमामदा स्व मन्दिर है, वह शाफि की उपासना का केन्द्र वन गया। शाफि की उपासना गुफ रहा, यगिप उस पर प्रकार की प्रमुख विद्यापता भी। मुमलमानों के आधिवस्य से आसाम गुफ रहा, यगिप उस पर प्रचल विद्यापता किया गरी

सिन्धुनांगा के चेसिन में एक श्रीर जहाँ राज मूनों की चढ़ी-चढ़ी शांकियां फल-फूल रही थीं, वहाँ दूसरी श्रीर बंगाल क्रम्य वित्तय राज्य से पाल खोर सेन-चंशा, गुनर-प्रतिहारों खीर, उनके बाद, वजीज के राठीगें, अजमेर के चौहानों, मालवा के परमारों, गुजरात के मोलांक्यों, गुन्देलगंड के चन्देनों और चेडि के कलच्रियों के भी राज्य खान्य छोटे छोटे रजनाशों के श्रातिरक-श्यापित थे।

दस ममूचे काल में कन्नीज भारत का प्रमुख नगर माना माता था। हुई के काल से लेकर मोहस्मद गीनि की राजनगर कर्जीव विवादी तक कन्नीज ने मर्थनात्य एक में हिन्दुः स्थान का राजवानी का पद प्राप्त कर तिथा था। के महास्वरांकी राजाओं की हांद्र हमेशा दम नगर पर लगी रहती था। इतका सानमता और रागन में पुष्टि अस्व इतिहास नेपार्थ और मानियानों के प्राप्त ने भी है। वे दसे हिन्दू की राजधानी कहते थे। प्रस्तकानों के शामन काल से प्रत्ने लेका और मीर्थ के सामन काल से प्रत्ने का और मीर्थ के सामन काल से प्रत्ने का और मीर्थ करान से प्रदिक्ष कराने से प्राप्त सामन मान्य हों। स्थान भी, यही स्थान और पद वन्नीज ने इस काल में प्राप्त कर लिया था।

श्रीर से महामध्यत के युद्ध में भाग लिया १८३ ( देखिए गेट नी 'हिस्हो धार्ड श्रानाम' श्रीर नी॰ ए॰॰ बचना नी 'श्रानी हिस्हो चार्ड नामरूर')

एनं के लागावा वो छात्रा हव नगर पर बहुत तथा गरू लाहे रही पौर प्रतिक महाश्वाची राजा वही अपने शाम की रही हवाहि। करना न हता था; देनिया बोठ बोठ विय कुन 'हिस्ट्री आफ मेलीहिकल दिन्द इतिहान' प्राप्त है, पुष्ठ एक । हैनियर कीर ज्ञानन कर हिस्ट्री प्राप्त हिस्ट्री ऐक टेनर हाई बहुत चीन हिस्ट्रीस्ट्रान' अपन यह भी देनिया। हर्ष फ काल में कन्नीज की सम्यन्तका और श्री का हुएनांग ने चर्णन किया है। हर्ष की मृत्यु के बाद सभी कुछ रशोरमंत्र आल ज्यस्त हो गया और आराजस्ताबाद का प्राधान्य था, लेकिन यशावमंत्र के शावन में,

कन्नीज ने फिर कापना रुयाति प्राप्त फर ली। यशानर्मन शिक्शार्ला नरेश था। उसने चीन में कापना राजदून भेजा था। मालतामाध्य के दिख्यात रचिवता सब्सृति को उसने प्रोत्साहन तथा सरज्ञ दिया था। बार्मितराज हारा रचित प्राकृत काव्य गोडनाही से एक गीड राजा पर उसरी ज्ञिच प्रशस्ति मिलती है। इस काव्य में नर्मन किया गया है कि वह सोमन्यर का चित्रय या जीर सम्पूर्ण उतरी सारत पर अपना आधिपत्य स्थापित करने का आकावा रस्ता था। काने चल कर, बाद में, बरोजमेन को करमीर के शांकराली नरेश कातिवादित्य सें, जीर दिन्छ के चालुक्य नरेश से, पराजित होना पद्मा।

यशो नर्मन के शासन काल में प्राचीन हिन्दू-वर्म का प्रावान्य स्थापित हो गया था। पूर्व मीमासा का सहान् प्रवत्त कुमारिल भट्ट भवभूति का शिल्क और वाम्वितराज का चर्म गुरु था। कन्मीज प्राचीनताराहियों का केन्द्र बन गया था और उसने यहुत हो मास्य स्थान प्राप्त कर लिया था। समूच दत्तरी भारत में कन्मीजय ब्राह्म को स्थान प्राप्त कर किया था। समूच दत्तरी भारत में कन्मीजय ब्राह्म को धाक जम गई थी। वेदों कार पूर्व नीयासा के क्षाध्ययन का किर से प्रचलन हुआ। वैदिक कर्मकाव्ह के सिद्धानों और दरान का असार, हसी काल में, दिख्य तक पहुँच गया और यहाँ के बीद्ध धर्म

को अपदश्य कर जसके लोप होने में उसने सहायता दी। यशोयमेन के कत्तराधिकारी निर्मत सिद्ध हुए और कामीर

यशायमन के उत्तराधिकार निवस सिद्ध हुए आर करमार तथा चंगाज़ के शब्दों के द्वाव ने उनकी स्थित को नगरब बना दिया।

ईसा सबत् =१६ के लगभग गुर्जर-अतिहार वश के राजा नागमह ने, जो राजपूनाना के भीनमल या शासक था, गुर्जर प्रतिहार कन्नीज पर अधिकार कर लिया और इस प्रकार कन्नीज गुर्जरों की राजवानी हो गया। गुर्जरों का यह यश अपनी चनति और शक्ति के शिखर पर भिहिर भोज

की यह येश अभा उन्नात आर रात्राक के तालर यर ानाहर मान (ईसा सक्ष्म प्रभुक्त १०) और अहेन्द्रपाल (ईसा सक्ष्म प्रस्क १०८०) के शासन काल में पहुँचा। इनका राज्य क्षेत्र रिस्तृत था—पजाव का श्रिधिकांश भाग, राजपुताना, श्रवध श्रीर सध्य भारत उनके राज्य में सम्मिलित थे।

द्तिए की आक्रमश्रील राष्ट्रकृट शक्ति से मिहिर भोज की गहरी शत्रुता बनी रही श्रीर गुजरात की विजय करने का उसने प्रयस्त किया। बंगाल पर उसने सफत आक्रमण किया और जेजक भुक्ति ( वुन्देलखंड ) की बढ़ती हुई चन्देल सत्ता पर भी श्रंकुश रखने

में सफलता प्राप्त की। मिहिरभोज का पुत्र महेन्द्रपाल था। वह पंजाव से विहार तक के विश्तृत प्रदेश पर शासन् करताथा। सुविख्यात कथि राजदोखर का बह संरक्षक था। गुक्रेर-प्रतिहारों की शक्ति की पुटिट तस्क्राक्षीन अर्य लेखकों ने भी की है। सिंघकी आर से पूर्व दिशा में होने याते अरयों के विस्तार को उन्होंने सफलता पूर्वक रोक दिया था। वात अर्था क विस्तार का उन्हान सकलवान्यूवक राक व्याचा में से की शामन-क्वयंथा की अरव-तेत्वक अन्नसद्दी (ईस संबत् स्ट्रिश) ने भा प्रशंसा की थी। अरव कन्नीत के साम्राज्य के जुल स्ट्रिश) ने भा प्रशंसा की थी। अरव कन्नीत के साम्राज्य के जुल या गुर्जेरों का साम्राज्य कहते थे। "राष्ट्रकृत्यों की अरवों से या गुर्जेरों का साम्राज्य कहते थे। रितहारों को ये मित्रता थी और प्रतिहारों को ये मुजर कहते थे—क्योंकि ये गुर्जेरिट्स पश्चिमी राजपूताना, के मूल निवासी थे।

महिनाल (ईसा संवत् ६१०-४०) ने कुछ काल तक साम्राज्य की प्रतिष्ठा को सुरिवत रखा। समकालीन श्ररय-यात्री अल-मस्दी ने उसकी प्रतिष्ठा और शक्ति की पुष्टि की है। अल मसूदी ने ईसा संवत् ६१२.

१६ में भारत की यात्रा की थी। महिपात को ।पूर्व में पातों का स्त्रीर वित्तिण में राष्ट्रवृटी के माह्माल का ।पूर्व में पालों का खोर विल्ला में राट्रकूटों फ निरोध का सामना करना पड़ा। जा हुए राजा हुए स्तीय ने, दिसा संवत् ६१० के लगभग, कनीन पर अधिकार कर लिया और महिपाल को ।यहां से पलायन करना पड़ा। लेकिन प्रतिहारों ने अपने सामाज्य के खिकांग भाग को किर में प्राप्त कर लिया, यद्यि उसे वे कायम न रस सके। याद के राजा नियंत सिद्ध हुए। इन्द्र सामन्ती शासकों ने अपने को स्थांत्र पोधिन कर दिया। पिरणामतः सामाज्य का चेत्र संकुधित होकर दोखाये तक हो सीनित रह गया।

कन्नीज के गुर्जर-मितहारों के साम्राज्य ने सिंघ से होने वाले अरवें के आवमरणों को रोकने में बहुत कुछ मदद टी धी। लेकिन अरव शांक स्वय नवीं राती में चीरण हो गई और भितहारों के साथ-माथ वह भी सकुष्तित सीमित होकर रह गई। जब सुबुक्गीन के तुर्की वश्ने नि—दसवीं शती के अन्तिम चतुथाश में मारप के द्वार को आकर सटस्पटाया तथ प्रतिक्षरों का हास काफी आगे वद चुका था।

महिपान के पुत्र के शासन वाल में साम्राज्य वा पत्तन व्यारम्भ हो गया कोर, ईसा सबत् ६१६ में, कन्नीन पर पर्पत का पतन शांकशाली सप्टकट नरेश ने व्यपना प्राधिपत्य

गुर्तरों का पतन शक्तिशाली राष्ट्रकूट नरेश ने अपना आधिपत्य और महमूद गजनी जमा लिया। चन्देलों की सहायला से कन्नी म किर मुक्त हुआ। वे धीरे धीरे शक्तिशाली होते जा

रहे थे। गुड़ेरों की मक्ता क्षित्र जान को वार राजराजा हात जा सुमत्तमान आक्ष्मयकारो महसूद गजानी के सस्मुख उसने अरत हाल दिए। महसूद राजनी ने एक ही दिन से नगर के सात हुगों पर अधिकार कर तिथा और भारी गाता से लुट का मात लेकर लीट गया। भीव गुज़र नरेश राज्यभाल क्नीज छोड़कर चला गया और गाग के उस पार थारी से जाकर शरण ली। अयात वर्ष किर चन्देल राज्य की और प्रस्थान करते हुए सहसूद गजानी ने नगर पर आक्रमण किया और नयी राज्यानी थारी पर अधिकार कर किया।

रार्जर प्रतिहारों के यश का लोप हो गया खोर कन्नौज, जिस पर राष्ट्रकूटों के एक ध्यानिक यश का शासन था, गहडवाल या ईसा सनग् १०६० से कुछ पूर्व, गहडवाल जाति गहरवार—ईसा के चन्द्रदेव के ख्रीवकार में चता गया। चन्द्रदेव

सबत् १०६० का बनारस और अवोध्या पर पहले से ही स्त्राधिपत्य स्थापित था। इस प्रकार चन्द्रदेव फे बश का, जो राठीर वश के नाम से प्रसिद्ध हुआ, शासन एक शती से

वश का, जो राठोर वर्श के नाम से प्रसिद्ध हुआ, शसिन एक शती र ऋषिक चत्तता रहा ।क्ष

गोविन्द चन्द्र ने (ईसा संतत् १११४ ४४) राठौर वश के सस्यापक चन्द्र देव का पीत्र था, दीर्घ काल तक शासन का उपयोग

बोधपुर के राठौर संरदार ने यह घोषित किया या कि वह श्रन्तिम गहडवाल राजा बवचन्द्र के वस से सम्बन्ध रखता था।

288 किया। उसके शासन में कन्नीज की लुप्तश्री स्त्रीर शक्ति फिरसे जीवित हो उठी । अ उसका पौत्र जयचन्द्र ( ईमा संवत ११७०-११६३ ) था। यह दिल्ली के पृथवीराज के घातक प्रतिद्वन्द्वी के रूप में, श्रमेक काव्यों और शाधाओं में, प्रतिद्ध हो चुका है। जयपन्द्र से पन्देल राजा परमार्थी की, प्रध्वीराज के विरुद्ध सहायता की थीं। इस सामन्ती संघप और प्रश्वीराज तथा जयचन्द्र की कन्या के प्रेम और विवाह की गाथा चन्द्यरदायी छन पृथ्वीराजगसी में वर्णित है। इस संघर्ष के फेर में पड़ कर न तो जयबन्ड, प्रानीसक स्त्रोर न चन्द्रेल राजा ने उस स्थतरे का अनुभव किया जो मोहरूमद गीरी के पंजाय में घुस आने से उत्पन्न हुआ था।

जयचन्द्र एफ शिंक्शाला नरेश था। लेकिन पृथ्वीराज से उसनी श्रमुना इतनी ऋधिक थी कि उसने अपने प्रतिदृग्दी को पराजित करने के लिए, बोहम्मद गोरी को निर्मात्रत किया था। एमा करके उसने पृथ्वीराज का ही नहीं, स्वयं ऋपना भी, ऋन्त में,

नाश किया। ्रिकुत्र इतिहास तेखको का कहना है कि ऐसे कोई प्रमाय नहीं मिलते जिनके आधार पर जयचन्द्र की, एक विदेशी को निर्मित्रित फरने के आपराध में दोषी ठहरायें। यह भी हो भा निमानत करण क अपराध न वापा ०६ तथा । यह ना का सकता है कि मोहस्मद गोरी के विरुद्ध प्रविश्वास की सहायता करने से उसने इंगार कर दिश हो। लयचन्द्र ने, जब गोहस्मद गोरी कन्नीज की खोर यहां, उससे युद्ध करने में खद्भुत साहस का परिचय दिया था खोर रात्रु के हत्थ में पढ़ने के यज्ञाय गंगा में द्वप कर मर जाना श्रम्खा समका। इस प्रकार, ईसा संबत्

कहा जाता है कि गोविन्द चन्द्र ने पंजाब के मुनलमानों से युद्ध किया या ग्रीर मुनलमानों से होने याली लड़ाहर्कों का खर्च सुराने के लिए उसने एक विदोप कर-तृद्ध दण्ड-जारी किया। मुखलानों के पाँव पंत्राप में हद्ता के साथ जम जुके थे। उनके आकृत्मिक आकृत्मवा को रोक्ने के लिये मोबिन्द चन्द्र भी गुइश्वार सेना रखनी पहुती थी। मुनलाना स्वयं श्रान्धे गुड़िश्चार थे। तम्हा मुझ्झला भारतीय सेना के घीने चलने वाले हाथियें मुझ्डिगार थे। तम्हा मुझ्झला भारतीय सेना के घीने चलने वाले हाथियें या पेदल सेनिकों से नहीं किया चा समता था। देखिए सी० बी० वैप मृत 'हिस्टी ग्राफ मेडोनिश्रल दिन्दू इन्डिया' मान दो पृष्ठ २१३। ग्रार० सी॰ मारद्राम कृत 'हिस्टी जाक इंग्डिया', पृष्ठ १४१ मी देशिय।

११६४ में, जयचन्द्र की मृत्यु के बाद कन्नीम की स्वतंत्रता लुप्त हो गई, जयचन्द्र के पुत्रों की सुसलमान शत्रु से जान बचा कर भागना पड़ा खीर बनारस तक पूरा दीश्रवा हिन्दुओं के हाथ से निकत गया।

राजपूनाना के छोटे से राज्य सांभर-जिसके साथ अजमेर भी सम्बद्ध था-पर चौहान बहुत दिन से शासन

क्रजमंत्र के वोहान करते चा रहे थे। टॉड के वधनानुसार चीहान राजपूर्वों में सब से साहमी घीर शूरवीर के सबके पारक्षिक ग्राज्य नहीं चीर समर्थी शरी में स्वर्

थे। उनके प्रारम्भिक राजा नवी और दसवीं सती में हुए थे। उनमें से एक—अजवदेष—के बारे में कहा जाता है कि उसने मारहभी सती के अन्त में अजमेर के हुने को बनवाया और इस नार की स्थापना की। बारहवीं शती के मध्य में विशालदेव (अथवा विमह राजा) हुआ। यह यहत बदा योद्धा था और इसने विश्ली पर विजय प्राप्त की था। वह कि मध्य भीर दूसरे कि की भीरसाइन तथा संरक्षण प्रदान करता था। कहा जाता है कि किरासाइन तथा संरक्षण प्रदान करता था। कहा जाता है कि किरासाइन के आधार पर असने एक नाटक लिखा था। अजनेर में एक सरीजर और सस्कृत के वियालय की भी उसने स्थापना की थी जिसे, बाद में, मुसलमानों ने मित्रद के रूप में परिवालत कर लिया।

त्राता महत्वपूर्ण राजा, उमका भारता पृथ्वीराज हुआ। प्रह इस बरा का श्रतिम राजा था। चन्द भार के पर्याराज प्रभीराजसासो से उसके साहसी फरवी का

इस परा का जान्यम राजा या। चन्द्र मार फ पृथ्वीराज प्रश्वीराजराको मे क्सके साहकी फरवीं का विस्तार के साथ वर्यात हुआ है। चन्द्रदर्शया

" मुख्यमानी को निमानित करने के खब्बन्य में बदबन्य को दोप कितना या, इसके खब्बन्य में कोई प्रमाण उपलब्ध है या नहीं, यह बीठ बीठ वैद इत 'हिस्से खाफ मेडीबिश्रन हिन्दू हरिखा।' माग ३ ('टाऊननाल खाफ हिन्दू हरिडमा') को सातवी पुस्तक के खाटनें और इक्लेख्य परिच्छेद देखिए।

ो दिल्ली लीइस्तम्म के उत्कीय लेख में कहा गया है कि उनते मुक्तमानों की शामूहिक हाना करके आर्थानतं को किर से वास्त्रविक आर्थानतं — आर्थों का देश—कता दिया था।

्रै राव विधीश और पृथ्वीराज के नाम से भी वह प्रक्रिद्ध है। उसके जन्म और राज्यारोहण की विधियाँ निश्चवारमक रूप में नहीं बताई जा सकती।

टसका समकालीन था। अन्य दो पेतिहासिक काव्यों से भी जिनकी ব্ধুদ हाल ही मे खोज हुई है, इस उसके सन्तन्थ में जानकारी प्राप्त वर सन्ते हैं। कहा जाता है कि उसने अपने समय के अध्यधिक शिलशाली नरेशों -गुजरात के भीमवेच चालुक्य, परमार्थी चन्देल श्रीर ६श्रीत के जयचन्त्र—से भी युद्ध किया श्रीर उन पर विजय प्राप्त की। चन्द का सम्पूर्ण वाज्य प्रश्नीरात्र के साहस स्त्रीर प्रश्नीरता की कथाओं से भरा हुआ है जिनमें कितनी ही बिस्त भी हो सकनी है। चक्रपर्वी पद के लिए उसे अध्ययन्त्र से प्रतिद्वान्द्रता करनो पड़ी थी। जयपन्त्र के नारा शक्तिशाची राजा थे पर नसके , पिता को धाजमेर के विशाल देव के सम्मुख जीना देखना पड़ा था विशाल देव ने दिल्ली पर ऋधिकार कर लिया और इम प्रशाद

चौहानी का शक्ति बढ गई। अ इसके बाद विशाल देव के उत्तराधिकारी पृश्वीरात या, रामावत गोविन्दवन्द्र के प्रयोग जग्बन्द्र से गुद्ध हुआ। चन्द्र ने श्रमनी काव्य गाथा में प्रश्नी शत का जयचन्द्र को बन्गों से विचाई कराया है। प्रव्वीराज अवनी प्रिमेका की, सन्भागत, आविशिक स्राक्रमण कर भगा नाया था। जो भी हो, प्रशीराच और जगान्य की प्रतिद्वतिद्वता ने उनकी शक्ति की की खा कर दिया और वे इस यथ्य नहीं रह संदे कि भीतम्मद गोरी से जोता लेसका पलन, प्रमा मे, दीना वा नारा हुन्या। मीहम्मद गोरी वी सेना के माथ व्यपनी पहली मुठभेड़ में प्रशीराज ने तलवारी (तिरीत) में, ईमी मनन् १९६२ में, जिजय प्राप्त की थी और शतु की सिन्धु के उस पार पछे िन्त्री शाचीत इन्द्रवस्थ के विकट स्थित ची। नगरहर्वी छो के

मध्य में इत्तरी स्थापा। अनगपाल सोमार ने की था। इसने लाल किले वा निर्माण क्या या। प्रतिद्ध प्राचीत सीहरनम्प भी, वहा जाता है कि, देश सवर् १०५२ में उसी ने मधुरा से लाकर यहाँ लावा किया था। जैना बन देल गुरे हैं, एक शती बाद नीहानां का इस बर का शिवान हो गा। पूरत-रात्र ने इस नगर का विस्तार हिया और उसके बारों और परकेटा बरगान ! गोरी के स्वेदार बुनुब्रोन ने अब इस पर अधिकार किया हो उनने दिन् ग्रीर के मिन्द्री को महिन्दी के रूप में पृष्टिकर्नित कर दिया। वहां माता है कि मुद्रुद्वरीन को लाग भी, चारने मूल रूप में, एक चार निर्मात कीर्त स्तरभ शा किमे परिवर्तिंग कर मोनार बना दिया गया । दाशीयें सेली से स्त्रा प्लता है कि दिल्नी का पुग्ना अम दिल्लका था।

जेजकमुक्ति के बन्देलों (जेजक प्राप्त में यमुता श्रीर नर्भदा से बीच का प्रदेश सम्मिन्नित या) का राममा जेजकमुक्ति न नवी राती में ग्रुक्त हुण्या। इस राजवशा ने दी पें च देल काल तक अपने शासन का नवपोग किया। बन्देस सम्मावतः गोंड थे जिंग्होंने हिन्दू घर्म के प्रदूष कर लिया या और अपने मूल रूप में कारी के प्रतिहारों के अधीन' सामनी इलाकों के सरदार थे। नन्दा इस वरा का वास्तिक सम्यायक था। नवी शानी के प्रथम चतुर्थोंश में उसने मस्ता प्राप्त की थी। यशायमं न (ईमा स्वर्त ६४४-४०) इस वरा का पहला प्राप्त की थी। यशायमं न (ईमा स्वर्त ६४४-४०) इस वरा का पहला प्राप्त की थी। यशायमं न पडोमी स्ता का विश्वा की पराजित का कालिजर के दुवें पर विजय प्राप्त की। उसने कन्नीज के राजा को जे पहले ही दुवेंल हा चुका वा परास्त किया और यहाँ से विच्यु की एक प्रतिमा ने आया जिसे या प्रारंही के सुन्दर मन्दिर में प्रतिविद्धत किया।

चन्द्रेस राजा, यातुतः, महाम् निर्मोता थे। समूचा युन्देलखंड उनकी निर्माण शक्ति के नमूनों से—कॅचे दुर्गों, राजधी मन्दिरों श्रीर तट निर्मित सरोजरों के अवरोजों से—मरा पड़ा है।

यशोवर्षन का पुत्र थांगा (ईसा संबत् १४० १६) इस बंश का सब से बड़ा राजा था। उसने सुबुक्तगीन-महमूद थांगा श्रार गीटा गजनी के पिता से अन्य राजपूत राजाश्रों के

साथ कोहा तिया था। उसके पुत्र गांझा (ईसा मंत्रत ६६६ १०५४) ने सुजतान महमूद के विरुद्ध राजपूत राज्यों को फिर से एक सूत्र में बाँव कर संयुक्त मोर्चा स्थापित किया किन्तु र०२३ में बसे काकमकों के सम्मुल कतिजर के टढ दुर्ग को छोड़ने के तिले पाच्य होना पक्षा। ं एक अल्प हालिक अधिकार के बाद चन्देल शक्ति ने वीर्तिवर्मन के शासन में फिर से जीवन शाम किया। ईसा संवत् १०४६ से ११०० तक कीर्तिवर्मन ने शामन की निवसन किया। उसने प्रतिद्वन्द्वी चेदी राजा पर विजय

न्नाप्त की थी छोर एक विचित्र नाटक 'प्रबोध चन्द्रोहरा'-कृष्ण मिश्र रचित-को उसने श्रीत्साहन तथा संरक्षण दिया था। यह नाटक वेदान्त दर्शन पर आधारित था खीर इसके पात्र भांक, विनय शील आदि गुणों के प्रतीक थे । क्ष इनमें राजा की विजय का गुण-गान रिया गंगा है। यह नाटक राजा के सन्मुख ईसा संवत् १०६४ में खेला गया था। -

मन्तवर्मन एक प्रतापी राजा था। उसने ११२४ से ११६४ तक शासन किया। गुजरात के पड़ोसी राज्य पर उसने विजय प्राप्त की थी और महीत्रा में एक ताल का निर्माण किया था। इस घाल की उसने बहुत आकर्षक तथा सुन्दर रूप दिया था।

श्रन्तिम चन्देत राजा परमादी या परमत था। ११००२ में प्रधी राज ने उसे पराजित किया था। १२०३ में, कलिजर का दुर्ग भी उसके हाथों से निकल कर गोरी के बाइसराय कुतु दीन के अधिकार में चला गया। इसके बाद इस वंश का वतन हुआ वर चन्देल जाति कुछ स्थानिक सरदारों के रूप में, सोलहबी शुर्ता तक, 'जीवित' यनी रही।

कल बुरी वा हैहेय बंश के राजा चन्देलों से सन्यन्धित थे। खति प्रचीन काल से नर्मदा की वादी में बसे हुए चेदी के कल बुर्शने खयोध्या के सूर्य-

वंशी राजा लगर से युद्ध किया था। अमी हात

सफ द्विणी कोशल (इन्नीस गड्ड) घर उनका क्यांकार भागित था। नर्मदा पर स्थित महिष्मती था महेरबर उनकी पहली राजधानी थी। कलपुरी, जासंदिग्ध रूप से, हेहेय जात्रशों की ही एक शास्त्र थे। त्रिपुरा (आधुनिक जयलपुर) में उन्होंने अपना एक आलग राज्य स्थापित कर लिया था। उनकी शक्ति का विस्तार करिजर तक दुष्पा था जिस पर यहुन दिनों तक वनका अधिकार बना रहा।

<sup>· •</sup> इम सटक का संविधनार सिलावियन लेवी ने अपनी पुस्तक 'इरिट्यन विवेदर' में पुष्ट २२६ ३५ वर दिया है।

चेदी प्रदेश पर भी उनका आधिपत्य स्थापित था और इसी लिए उनका नाम चेदी पड़ा।

वे अपने-आपको नर्मेदा की घाटी में रहने वाली एटियों की एक प्राचीत जाति का वंशज बताते थे। उन्होंने अपने संवत्—चेदों स्वयत्—की ईसा संवत् उक्षण में क्यांपना का थी और हसी का वे प्रयोग करते थे। कोकल्लदेव कलबुरी वंश का संस्थापक था और इंना संवत् प्रकृष्ट में स्थापना का थी और इसी का वे प्रयोग करते थे। कोकल्लदेव कलबुरी वंश का संस्थापक था और इंना संवत् १०१४-४० में गांगेय देप था। इस वंश स्व से वड़ा राजा ईमा संवत् १०१४-४० में गांगेय देप था। वसने पड़ोसी-राज्यों पर विजय प्राप्त की थी और वह वकवर्ती बनने को आकांता रस्ता था। उसके पुत्र कर्या था और वह वकवर्ती बनने को आकांता रस्ता था। उसके पुत्र कर्या था और सवस १०४० ७०) ने बंगात के पांतों से युद्ध किया था और सवस १०४० ७०) ने बंगात के पांतों से युद्ध किया था और सवस १०४० ००) ने बंगात के पांतों से सकतता प्राप्त की धीर हिस्तु अन्त में चन्देल राजा कोर्तिवर्मन ने वसे कुचल दिया और वारहवी राती के अन्त तक यह वश नगयय स्थित को प्राप्त हुआ। इस वंश का स्थान रीवा के बचलों ने से किया और जो कुछ कसर रह गई वसे सुसलमानों, के आक्रमण ने पूरा कर दिया।

मालवा के परमार (वा पवार) चारिकुल जाति के थे। नधीं शासी के आरम्भ में चायू पर्वत के निकट इन्होंने मालवा के परमार कानी राज्य की स्थापना की थी। कृष्णुराज उर्फ उपेन्द्र इस वारा का सस्थारक था। इन्हें प्रथन समी पड़ोसी राज्यों से चोर संघप करना पड़ा। चन्देशों से, कल-चुरियों से, गुकरात के राजाकों चौर दिख्य के परवर्ती चालुक्यों से—सभी से—इन्होंने भीपल चुद्ध किया था।

सियाक (श्री हर्षे) इस वंश का छठा राजा था। उसे ह्र्णों
(सम्भवतः श्रद्रकों) पर विजय पाने का श्रेय
पुंज प्राप्त था। राष्ट्रकूटों पर भी उसने विजय
प्राप्त की यो। उसकी निर्धि इसा संवत् ६५०-७३
मानी गई हैं। उसकी पुत्र और उसरिकारा इस वंश का सत्तकार राजा
था। चाकर्यात या गुंज उसका नाम या श्रीर ६७४ से ६७ तक प्रस्ते
रासन किया। वह बहुत ही विद्वान् था। कवियों को प्रोत्साहन देता
था। काव्य-त्रेम के साथ साथ वह योद्धा भी था। अपने दिन्धिंध
पहोसी, दिन्धि के चालुक्य के साथ उसका सपर्य बहुया पत्तता

न्ध्व नद्दता था। मुंज का शक्तिशाली शब्दु वैलय वा जिसने राष्ट्रकूट शक्ति को नष्ट कर दिया था श्रीर ।पश्चिमी चालुक्यों (परवर्ती चालुक्यों) की एक दूसरी परम्परा का श्रीराहोश किया था। श्रातिशय श्रातम-विश्वास के बर्शीभूत हो उसने साववें श्राकमण का श्राबोजन किया, किन्तु उमकी सेना दुकड़े-दुकड़ें कर दो गई श्रीर वर्षेर व्यवहार के प्रधात् उसे मृत्यु दण्ड दे दिया गया।

मुल एफ प्रतिभा-सम्पन्न किन था। इसके संरक्षण प्राप्त कवियों में सुप्रासद्ध कवि पद्मगुप्त छोर 'हमहत्' का रचिवता धनंत्रय थे। 'दस रूप' प्रथ नाट्य रचना पर लिखा गया था। मुंत ने बहुत से मन्दिर चौर ताल यनवाए जिनमें एक आज दिन भी इसके नाम से प्रसिद्ध है। यह ताल मांहू के निकट श्थित है।

भोज के शासन काल ( ईसा सवत् १०१८-६० ) में मालवा की रूपाति और श्री में श्रीर भी शृद्धि हुई। यह खपने चाचा मुंज से अधिक विद्वाद और विद्याप्रेमी था श्रीर "सची ऐतिहासिक इच्डि से भारतवर्ष के भोज भेट इति कि प्रतीक था....वह महाकाव्यों में विश्वत गान स्त्रीर युधिष्ठर के, या बाद के बीरों में विक्रम और हाला के समान था। ' उसने द्योतिए, विहान, फान्य शास्त्र, व्याहरण श्रादि पर अनेक प्रधानी रचना की भी और एक बड़ी फील के आंतरिए संक्ष्त अध्ययन के लिए एक बहुत बड़े विद्यालय का निर्माण विया था। इस विद्यालय को उसने अपनी राजधानी धार में बनवाया था जिसमें, पत्थरों पर स्रोदे हुप, विभिन्न विषयक संस्कृत के प्रचितिन

सत्र लगे दुव थे। चपने पद्मेशी राज्यों से उसने रे 3द किया-चालुक्यों से, सेरियों से, गुजरात के राजाओं स - गर्हो तक कि ग्रुमतमाना से भी-उसे भिद्रभा पद्दा था । पश्चिक शासन-काल में मानवा श्रायन्त थी मन्पन्न था। वह कविराल मालवा-चन्नपतिन् कहलाता था और उसे हम हिन्दू भारत के महानतम नरेशों की थीत में राग मकते हैं। 🕸 अपनी राजधानी धार में उसने एक विरा-

<sup>•</sup> देलिए सी॰ थी॰ पैप लिमिन हिन्द्री आप मेदीविधात दिन्द्रे इत्हिटना के भाग तीन की पुराक ७ का चीचा पश्चित, की टी० श्रीमियान शापंतर कृत मोज राजा में बोबे में बाहबे परिच्छुद तक भी देलिए ह

विद्यालय की रथापना की थी जो सरस्वता का मन्दिर कहलावा था। १०४ मन्दिरों का उसने निर्माण किया था और इसी अनुपान से १०४ कांवताओं की रचना की थी। इनमें से २६ का अब तक पता चला है। उसके शासन काल में काव्य में भागें से अधिक शब्दों के कुतन प्रयोगों को महदन दिया जाने लगा था। अन्त में गुजरान और चैदियों की संयुक्त शिक्त के सम्मुख उसे परत होना पड़ा और उसके बाद जो उसके उसराधिकारी हुए ये निर्मक सिद्ध हुए। और तेरहवीं शनी का अन्त होते होते इस बश की शक्त सिद्ध हुए। और तेरहवीं शनी का अन्त होते होते हुए ये निर्मक सिद्ध हुए। और तेरहवीं शनी का अन्त होते होते हुए ये निर्मक सिद्ध हुए। और तेरहवीं शनी का अन्त होते होते हुए से समानों का श्रेष निर्मक स्थार, और भीरे पुरिक्त मानों का देश पर अधिकार हो तथा और उसके बाद, भीरे-धीरे, सुसलमानों का देश पर अधिकार होता गया—पहाँ तक कि, १४०१ के काभमत, मुम्लमानों ने अधिकार हिस्सू राजा ने रामान कर अपना शासन पूरी तरह से स्थापित कर लिया।

पलभी राज्य के पतन के बाद बचरी गुजरान के पाटन में चायकों का राज्य स्थापित हुआ। ये जीत, प्रस्यचतः, पुजरात (अ) क्ष्मीज के खाधीन रह कर, कुछ दिनों कर शासन के चावका करते रहे। इनका पढला महरवर्ण राज्य पताराज के चावका था। वसरी गुजरात (ख्रातिलपुर) में, हैना संवत् ७५१ के लाभग, उसने ख्रादिलपुर के संवत् ७५१ के लाभग, उसने ख्रादिलपुर के संवत् ७५१ के लाभग, उसने ख्रादिलपुर के स्थापना की थी। यह नगर ख्राने चल कर राकितात्री मोलंकियों की राज्यानी चना। बनराज के बनराधिकारी ईसा संवत् ६६१ तक श्रासन करते रहे। किर मुनराज ने उनके राज्य पर ख्रियं कार स्थापना की ।

चावकों के सम्मन्त में ,शसिद्ध है कि वे सूर्य के उसासक थे। वे सम्मयतः रीव थे और जैन, पिंडिनों को श्रोत्माहन तथा सरहाण देते थे। इन्हीं का एक चन्य छोटा राज्य वरा, चापस वरा, काठियावाइ के वध्यान ( यध्यान ) पर जासन करता था। इसी प्रकार एक अन्य जाता, चड़ासम, बामनायली ( वानघली या वनाथती) में ईसा संवत् मध्य से राज्य कर रही थी—पाँव मी वर्ष से भी चिष्ण ॥ इसे राज्य कर तही थी—पाँव मी वर्ष से भी चिष्ण ॥ इसे राज्य करते हो गद थे।

सीलंकियों के इतिहास का यम्बई गजेटियर में, जैन खोतों और

बत्कीर्ण लेखों पर आघारित, भली भौति वर्णन (व) सीलकी मिलता है। यह दक्षिण के चालक्य-त्रंश का समानवाची नहीं था; इसका वारहची शती के मध्य से तस्कीरों लेखों में सारस्वत मंडल की गुर्जर भूमि के रूप में दल्लेख मिलता है। अरच ज्योतियी अलवेरूनी ने भारत के सम्बन्ध में लिखते हुए राजपृताना में जयपुर ,के निकटवर्ती प्रदेश को गुजरात न गलका हुए राष्ट्रधाना न जनकर, कानकरूपता नपुर जो कहते कहा है। सोलंकी बंदा के सदस्य, यद्यपि खपने की गुर्जर नहीं कहते ये, किर भी बनका इस रूप में उल्लेख मिलता है। ये रीत थे, किन्तु जैनों के प्रति इनका बहुत ही उदार-भाव था और इनका इच्ट देवता सोमनाथ था।

मूलराज (ईसा संवत् ६६१-६६) को राज प्ताना, दक्तिणी गुज रात और सिंघ के अपने पड़ोसी राज्यों के साथ

जमकर युद्ध करना पड़ा था। श्रापनी राजधानी में इसने शिवजी का एक मन्दिर बनवाया था। देश मूलराज के विभिन्न भागों से विद्वान् बाह्यणों को बुला-बला कर उसने अपने

राज्य में यसाया था।

मूलराज के बाद खगला महत्वपूर्ण राजाभीम प्रथम (ईसा मवत् १०२२-६५) हुआ। वह मालवा के राजाभीज और चेदि वंश के राजा कर्ण का समकातीन या और इनसे उसका बहुधा संपर्य रहताथा। उनके शासन-काल के प्रारम्भिक दिनों में महमूद गजनी ने सोमनाथ पर जो काठियायाड़ के दक्षिणी तट पर स्थित था। अपना मुप्तित आक्रमण किया था। लेकिन भीम प्रथम के शासनवाल मे उसके राय ने बनति की और पहले से ऋषिक टढ़ हो गया। वनके पुत्र कर्ण ने तीस वर्ष तक निविध शासन ि। और कर्णवती नाम से एक नगर भी यनवाया। इस नगर अधिक ही, इसने अपनी राजधानी बना लिया। आमे चलका युन नगर खहमदाबाद हे रूप में विक सन हुआ।

भावक सन हुआ।

जयसिंह सिद्धगज (ईसा संवत् १०६३-११४३) इस यश का
जयसिंह सिद्धगज (ईसा संवत् १०६३-११४३) इस यश का
जयस्य शिद्धगज था। वसने बहुत से
निद्धगज मन्द्रद वनवाए थे, कुद्ध ब्लेट्झों को भी पशाजत
क्रिया था, जो सम्भवतः विदेशी ज्यातमणकारी
र और सिंग की चीर से आए थे। चानेक विदानों का दमने पोषण
क्रिया था जिनमें जैन पंडित हैमपन्द्र सब से षड़ा था खीर गय से

वढ़ कर श्रतेक गाथाओं का चरितनायक बनने का भी उसे गौरव प्राप्त हुआ था। उसने चन्द्रवर्तिन नाम से ऋपने एक संवत् को भी चालू किया था।

इस यंश का अन्तिम महत्वपूर्ण राजा कुमारपाल (ईता संवत १९४३-१९७३) था। वह नहुत ही बुद्धिमान और कुमारपाल न्यायप्रिय राजा था। जैन धर्म श्रीर क्षसे प्रयत्कें प्रचार की बार वहुत आदर करता था। अपने पूर्विकारियों के समान वह मां एक महान निर्मात और अपने सोमानाथ के बुर्नीर्नर्माण का ज्या पुन-निर्माण के कार्य को सम्पूर्ण करने का — अय प्राप्त था। अपने द्राप्त के परवर्ती काज में उसने वस्तुतः जैन धर्म मह्म कर निया था और अहिसा के मिद्धान्त का बड़ी सरपता के साथ पानन करता था। निर्माण के एवं मिन्नता है। सम्भवतः वह जैनधर्म का चहुत वहा प्रशंसक था और उसके सिद्धान्त का वहा जन्म पहा प्रवासक था और उसके सिद्धानों का उस पर महुत अगुक्त प्रभाव पढ़ा था। जैन इतिष्टचों के अद्भार अपने मार्ग दशेंक हेमचन्त्र का सकेत पाकर ही उसने सोसनाथ के पुनर्तिर्माण कार्य की पुरा किया था।

उसके उत्तराधिकारी शाकिशाती नहीं थे, किर भी उन्होंने मोहन्मद गोरी को (हैसा संवन् ११७८) पीछे ढ ठेल कर गुजरात को मुनल-गातों के हाथ संवन् से बचा लिया था और लगभग एक राती तक उसे मुसलमानों के जाथिपत्य से मुर्राकृत रखा। ११६६ में कुनुवृद्दीन ने गुजरात पर आक्रमण किया, पर सफल नहीं सना। लेठिन सामन्ती राजाओं और सरदारों की छीनकवट से यह राज्य न पच सका और अतिहलवाड़ में बचेलों ने खपना शासन स्थापित कर लिया। इम प्रकार घयेलों के बंदा का शासन प्रारम हुआ जो कुल दन्ते—१३०४ में मुसलमानों की विजय तक—चलता रहा। गिरनार और आधू पर्वत में जो जैन मन्दिर मिलते हैं, वे बचेल-मंत्रियों के ही मनवाए हुए हैं। रीवा में इन्हीं बचेलों के प्रतिनिधि शासन कर रहे हैं। सीलंकियों का बंदा, असंदिर्ग रूप से, क्लेतनीय बंदा था और इस बंदा के प्राय: सभी राजा बोग्य और कियाशोल शासक थे।

इस काल में राजपूराना में जो विभिन्न राज्य वठ खड़े हुए, वनमें

मेवाड़ के गहलीत ( क्षिवीदिया) प्रसिद्ध थे।
येवाड़ के गहलीत आज के राजपूर्तों में, प्रतिष्ठा और मान में वे
सब से अधिक आगे माने जाते हैं। वे अपने को,
बिना किसी कमभंग के, सीधा स्वेवंशी बतक ते हैं। इस प्रतापी
राज्य परन्परा का संध्यपक बप्पायनक था। भीलों का उपयोग करके
उसने हंसा संवन् ७३० में अपनों के आक्रमण को व्यर्थ कर वर्षे
पीक्षे दकेल दिया था। उसके जन्म और ग्रायोग्दा के सननन्थ
तरह तरह की कहानियाँ प्रसिद्ध है। उसके पुत्र गुरिला ने राजपूर्वाना
में स्थित विचार पर कन्ना कर लिया जो आठ शितयों तक, अक्षम
के शासन-नाल तक, उसको राजधानी बना रहा।

तेरह्यी शती से इस यंशा ने स्थाति प्राप्त करनी शुरू थी। शुसल-मान-फाल म इस यंशा का जीहर प्रकाश में जाया। आधुनिय लयपुर कन्द्रपाहीं का जिन्होंने का नवी शती में न्यालियर फे दुर्ग का निर्माण किया था, दिल्ली के तोमार सथा अन्य राजपूनों का करनेल मर करने के तिया, और अधिक कहने की आयर्य का यहां नहीं हैं।

हुपँ के चाद बनाल दीर्घकाल कर खंबकार में पड़ा रहा। सातवी शाती के परवर्धी काल मे मगध के गुमें श्रीर सान-पंगाल के पाल टाटा के खटनों द्वारा वंगाल और विकार पर शानन करने का चटनेय मिलला है। इना संवन ७५० तक बगाल पर बाहर से घरावर आक्रमण होते रहे-कशी ह के रशीवमेन की तरह यह भूमि भी आक्रमणों मे प्रस्त-स्त होते हो। श्रूप्त मे गोपाल ने यहां श्रपना शानन स्थापत निया और पाल चंश की नीच खाली। पाल श्रपने को महाकाटों के नायकों श्रयवा श्राप्त किसी देवकुत का वशन नहीं पोषिन करते थे। इन वश के प्रारम्भिकनम तास्त्रास में—प्रमंपाल के सर्लीमपुर चाल रासपन मे—भोपाल के सन्वान्य में लिया है कि " तहकानीन खरा-वक्यार का अन्त करने के लिया उसे भाग्यलरमी वा वरण करना पहांचा।

गोपाल ने ईमा सचन् ७३० से ७४० नह शामनाविचा। उसका प्रक्तिका विस्तार पश्चिमी बंगल और युक्ति विदार तक था। वट विदार के निकट, उसने ण्क बहुन बड़े विहार का निर्माण किया था। उद्दान्त रुर उसकी राजधानी भी थी।

गोपाल वा उत्तराधिकारी धर्मपाल था। वह ईमा संवत् ८०० में हुआ था। उसने दीर्घकाल तक विजयपूर्ण शामन धर्मपाल और का उपमोग किया और उसका अमुख कश्रीज देवपाल से विध्या तक स्थापित था। कश्रीज के शासक का सिंहासन-ज्युत कर उसने अपने प्रतिनिधि के हाथों में वहाँ का शामन सौंर दिया। विश्वत की अनुभूति के

हार्यों में बहाँ का शामन सौं। दिया। निब्यत की अनुभूति के ब्युक्तार गंगा के तट पर स्थित विकमशिला के सुनिसद विहार श्रीर विश्वविद्यालय की स्थापना वसी ने की थी।

इस वंश का "अमला महत्वपूर्ण राजा नारायण पाल (ईमा संवत् म्थ्रप्र-६११) था। चनके हाय से बिहार का काफा यहा दुकड़ा निकल कर मिहिरमोज के अधिकार में चला गया था। मिहिरमोज कत्तीज का शक्तिशाली प्रतिहार राजा था। राष्ट्रकूरों ने नारायण पाल के राज्य पर आक्रमण किया। इस प्रकार चीया हुई पाल सक्ति च्ठाने का अवसर मिला, क्योंकि गुर्जर शक्ति का तब तक पतन शुरू हो गया था।

मिंदिपाल इस वंश का नवाँ (ईसा सर्वत् ६७=-१०३०) राजा था। उसने इस वंश की शक्ति को फिर से स्थापित

किया और उस चति की पूर्ति की जो पहाई। जातियों के आक्रमण से हुई, थी। उत्तरी बंगाल यहियाल पर, इस काल में, सन्त्रोजों (कन्मोज) का श्रधिकार थां। कन्मोज सम्भवतः मंगील जाति के लीग ये और गुर्जरों के साथ आप थे। पालों की शक्ति बढ़ाकर उनका फिर से भाग्योदय करने वालों में महिपाल का नाम लिया जाएगा। उसने विहार पर फिर से अधिकार प्राप्त किया और उसकी शक्ति का विस्तार धनारस तक हो गया।

कल्यास के चालुक्यों ने उसके राज्य पर आक्रमस किया। महिपाल ने इस आक्रमण को रोका। लेकिन इस सम्बन्ध में जो

पेतिहासिक तथ्य प्राप्त हुए हैं, वे स्पष्ट नहीं हैं।

महिपाल ने बौद्ध उपदेशकों को तिब्बत भेजा था और उस देश में बौद्ध धर्म के प्रचार का बहुएक शक्तिशासी साधन बन गया था। सुदूर दक्षिण की श्रोर से चोलों ने उसके राज्य पर आक्रमण किया और बसे, बोबों के राजा राजेन्द्र गगईकोड के सम्मुख, पराजित होना पदा था। चोल कलिंग की पार कर (निवली) लोबार गंगा की घाटी तक, ईसा संवत् १०२३ में, बढ़ आए। चीलों का यह उत्तरी न्नातमण, मोटे रूप मे, ईसा संवत् १०२१ और १०२४ के वीच हुआ था-राजेन्द्र चील के शामन-काल के नवें और तेरहचें वर्ष के बीच में—चीत राजा के तिरुपलर्ड वाले बत्की की लेख में वर्णित है कि वसने वड़ीक्षा श्रीर दक्षियाँ कोशन के राजा, दरहभूकि (यानासीर श्रीर गिद्नापुर के जिले ) के राजधर्भ गाल, पश्चिमा बंगाल के राणा-पुर, पूर्वी यंगाल के गोविन्द चन्द्र और बतीर लड्डा तथा सक्काना लहुदा ( सम्भयतः राधा या परिचमी बंगाल का प्रदेश ) के राजाओं वर विजय प्राप्त की थी। यदि चीलों के इस शतकी लेख की पात ठीक है तो पश्चिमी और पूर्वी बगाल में, और वहांसा के सीमापतीं प्रदेश में, स्वतंत्र राज्य स्थापित थे। यह मान लिया जाय तो फिर महिपाल का राज्य काकी छाटा रहा होगा और पूर्वी बंगाल तथा श्रान्य मदेश उसके हाथ से निकत गए होंगे ।क्ष

<sup>&</sup>quot; देखिए छाउम इव्हिन इन्हींन शन्स, माग १, वृष्ट ह्य हह, 'वृश्मि

मिंद्रपाल के उत्तराधिकारी दुर्वल ये और राज्य-द्रोह की घटनाओं से त्रस्त रहते थे। यह स्थिति रामपाल (ईसा संवत् १०-४-११३०) के मिखिला (उत्तरी विहार में) और आसाम की विजय तक वनी रही। रामपाल ने पतनशील बीद्ध धर्म को सम्मालने और प्रोत्साहन देने में पूरी सहायता की। सप्याकर नन्दी रिवत तत्कालीन ऐति- हासिक काव्य प्रथ रामचरित—जो किल्युगी रामायण कहलाता है— रामपाल जे प्रशांति से पूर्ण है।

रामपाल के बाद पालों का पतन तेजों के साथ हुआ। अपने को बड़ा चित्रय दश से उत्पन्न कहने वाले सेनों

मुसलमानो-द्वारा की वढती हुई राकि ने उन्हें बगाल से निकाल पालों का पतन बाहर किया । सेन-वंश का सस्थापक सामना सेन था यह करनादी था और राषा में

आकर वस गया या—सम्भवत यह करनाटी राजा के यहाँ लगभग ग्यारहवीं राती के अध्य में नीकरी करता था। उसका पीत तिजय सेन स्वत्य राजा बन गया था। इस प्रकार, दोनों कोर से दाब पड़ने के कार्ए, पान-शक्ति नण्ट हो गई—यक कोर से कनीज के महद्ववालों ने दरीचा, दूसरी कोर से सेनों ने (ईसा स्वत् ११८० में) द्वार हाला। पात शक्ति इन दोनों के शेच में पिस कर रहा गई।

पातों के बिलुत हो जाने के बाद दो शांक्यों मगध के प्रदेश में रह गई—युक कन्नीज के गहड़वालों की, दूसरी बगाल के सेनों की। सैंकिन तुकों के आगमन के कारण इन दोनों में आपस में मुठभेड़ नहीं हो सजी।

इस प्रकार रामपाल के बाद पाल वश का लोप होता गया और अन्त में, ईसा सबत् ११६० में, बह्नियार खिलजी के पुत्र भोहन्मद ने बिहार पर आक्रमण किया और पालों से माथ साथ भोड़ वर्म के ज्ञीण अवगेष का भी उसने अन्त कर दिया।

पाल वंश ने दीर्घ काल तक शासन किया था। यह वंश शक्ति

इिटबर्ग, माम ६, पृष्ठ २०६-३३; एष्ठ० के० आयगर कृत राजेन्द्र बोल श्रीर एच० धी० शव इन डाइनेस्टिक हिल्ही खाप नारदनं हरिडवा, माम १, पृष्ठ ३१६-२४ —चोल लेख में विर्धित स्थानों श्रीर राजाश्रों के नामी गो पहचानने श्रीर उनका पता लगाने के लिए देखिए। रााली था। वर्म पाल और देव पाल के शासनकाल में साहित्य, शिल्प और चित्रकला के चेत्र में काकी चन्नित और प्रगति हुई थी। राजाओं ने वहुन से तालों और फीलों को चननाया, विद्वानों को प्रोत्माहन तथा भेषल दिया तथा विद्वारों का संग्लण किया। १९०० हिन्दु पालों के ममय के बहुत ही कम स्पृति चिन्ह ऐसे हैं जो अब तक बचे रह सके हैं।

सेन, मूनाः दिच्या के एक वंशा से सम्पन्य राजते थे। ईसा संवर्त १०४० में इन्होंने पश्चिमी बंगाल में अपनी

सेन वश शक्ति की स्थापना की थी। स्नामन्त सेन इनका संस्थापक था। वह सम्भवनः चालुस्य राजा

कल्बाया के विक्रमादित्य का उम समय में भी नेनन भोगी सैनिक था जब ज्याने पिता का शासन-काल में, उसने उत्तरपूर्वी "भारत पर-ज्याक्रमण किया था। सामन्त सेन के पीन यितन सेन ने, ऱ्या इसी शता के जन्म काल में, ज्याने को स्वतंत्र राजा के पह पर स्थापित कर जिया था। पतनशोल पानों के हाथ से उसने यंगाल का काकी बड़ा भाग क्षान जिया था। उसने दीये काल—ईमा संवत् १०६७-१११६—तक शामन का वपभोग किया।

विजय सेन फे सन्यन्य में कहा जाता है कि जनने गीइ, निरहुत, नेपाज, कामरूव और किला के राजाओं पर विजय प्राप्त की थी। बात्त कोर निपनों के प्रति वह चहार था। यह दिया का भक्त था। एस हिंदा का भक्त था। एस हाथ का भक्त था। उस हो पा का भक्त था। उस हो निरुद्ध की का सहाधन किया और ज्वानित्य और अवानित्य और अवानित्य और अवानित्य और अवानित्य कीर अवानित्य कीर का साम्य के स्वानित्य कीर अवानित्य किर्माण कीर विवान या। मन्य वानित्य कीर कीर वानित्य कीर विवान या। मन्य वानित्य कीर कीर वानित्य कीर वानित्य कीर विवास या। मन्य वानित्य कीर वानित्य किर वानित्य कीर वानित्

भ कर प्रयो की रचना की थी। यज्ञाल सेन का उत्तराधिकारी, लगमग ईसा संवत् ११८४ में, लदमण सेन हुआ जो मुसलमान आक्रमणकारियों

लद्मण् सेन द्वारा नष्ट होने तक शासन करता रहा। मोहम्मद गोरी के नेतृत्व में इन तुर्क चाक्रमण्कारियों ने

इस्टेशिय आर्- टो• वनवीं कृत 'दि पात्व आर् वनाल '—मेमायर्थ आर दि ए• एछ॰ वेगाल भाग ५।

दिल्ली के चौहानों और कजीज के गहदवालों की शांक और सत्ता को नए कर दिया था। पाल शिंक के पहले ही नए हो जाने के कारण विद्वार उस समय स्वामी विद्वीन हो गया था, फनता उस पर तुर्की सैनिक मोहम्मर वित्व विरिव्यार किला के लिए अविकार करना शिंड कितन वात नहीं थी। अतः उसने विद्वार के पढ़ोनी इलाकों और विद्वार पर, जिस्की स्थित उन दिनों, चारों और से पर कोटा हारा विरे हुए विश्वविद्यालय से अधिक नहीं थां, ईना संवन् १९६३ में अधिकार कर लिया। निद्या में लदनण सैन पर सुसलमानों ने ईसा संवन् १९०४ में विजय माह की। निद्या के पतन के बाद लदनण सैन वे पूर्व विनाव माह की। निद्या के पतन के बाद लदनण सैन वे पूर्व विनाव माह की। निद्या के पतन के बाद लदनण सैन वे पूर्व विनाव माह की। निद्या के पतन के बाद लदनण सैन वे पूर्व विनाव माह की। निद्या के बाद तह उसके प्राम हो, उसने मुख़ हो गई। उसके पश्चान कुत्र काल तक उसके पुत्रों ने शासन किया।

भभी सेन प्राह्मण हिन्दू थे और बीद्ध पानों के कट्ट ियोधी थे। लिकन सेनों का प्र ह्यण-धर्म और पालों का बीद्ध धर्म, दोनों तांथिकों के प्रभाव के बारण, अब्द हो गए थे। पालों के ब्यन्न के साथ साथ बीद्ध धर्म के सीश्वत रूप था भी भारत से लीप हो गया। मुनलमानों की तलवार से जो बीद्ध भिन्न बच सके वे भाग कर तिब्यन, नेवास और दिख्णी भारत में चले गय। सेन साजिरय और मंदलति के प्रेमी थे। गीत गोपिन्द के रूपवित जायदेव चक्लाल सेन के दरबार के रला माने जाते हैं। स्पर्य बर्लाल सेन स्ट्रांबि-आस किंद्र था।

इस प्रशार, १२०० ई० तक, हिन्दू प्रायः मभी प्रदेशों में श्रपकों स्वतंत्रता हो हुके थे—केवन राजपूनाने भीर राजपूनों की मालाग के मीतरी भागों, और गुजरात तथा श्रास्कलता दिख्या को छोड़ कर। मुसलमानी के श्राक्तमायों के श्राक्तमायों के श्राक्तमायों को लोन दोक सकने का कारण राजपूनों की दोवपर्या मामाजिक व्यवश्या और युद्ध के उपयुक्त साथनों—श्रान्न राजों ——शा क्रमान था—इस सम्बन्ध में हम श्रावे चल कर, मुमल-मानों के विजय-धाल का वर्षान करते समय, विचार करेंगे।

## तेरहवाँ परिच्छेद

## दक्किन के राज्य

## चालुक्यों से पूर्व दक्षियन की अवस्था

(8)

ं दिक्तन संस्कृत के शब्द दिन्त या दिन्त ताथ से बता है और, अने ब्याय के अर्थ में, इन के अर्थ में ना में दिन्द का कि स्वता ना में दिन्द का कि सिंद के किया का समुचा मूर्त अल्वा का तो है। इस और अधिक सीमित स्वर में सिवा तार तो इसके अर्थों में मान बंदबई में सीडेन्सी का फलाई। जिला, निज्ञामराज्य का मदेश और यह मूर्त आहाँ तेलगु-भाषा-भाषी बसते हैं—की आंज आंध देश कहनाता। है और इस्ता ही की उत्तर में सिवा है—की आंज आंध देश कहनाता। है और

यदारि दिस्तिया का पठार, भूगर्भ वेनाओं के कथनातुमार भारत का मब से प्राचीन भूटांड माना आता है, किन्तु इसके इतिहास का बहाँ तक मन्द्रप्य है, अपनी इस ब्राचीतता के साथ यह उपलब्ध नहीं है—दिरस्ति के गर्भ में यह अभी तक इब हुआ है और निकट करीत का इतिहास हा अब तक प्रकाश ने क्या मका है।

द्वित्य आर्थावर्त से भिन्न प्रदेश समका आवा रहा है। हिमालय से विश्या तक आर्थावर्त था। विश्वा वर्षतमाला, यहत दिनों तक, आर्थावर्त की द्वित्य से अक्षान किए रही और आर्थ उसे लोग कर दिला की और न कित सके। की कित सकत में बहुत्समय भी आया जय-अर्थाविक अस्त साम अर्थाय स्थाप ने विश्यमाला को सादेश दिया-"प्यम, अब और ऊँचा न उठो।"

साधारण शब्दों में इसका अर्थ यही हो सकता है कि व्यास्य ऋषि ने विषय को पार करने में सफलता श्राप्त की जीर दक्षिण में जाने का भाग योग दिया। आगस्य ने वहाँ जाकर व्यन्ता एक जाएम भी स्थानित क्या।

द्विए वा प्राचीननम भूगंड-क्रिममें धार्य जाकर वसे-निमय ही दिवर्भ प्रदेश रहा होगी। रामायण काल में द्रहरूहरूद एक अति विश्वत वन्य प्रदेश था। यह वन्य प्रदेश मन्तवतः पदा या जहाँ आज महाराष्ट्र यसा हुआ है। ऐतरेय नाक्षण में—जा समूचे प्राचीन संस्कृत साहित्य से अपना एक अजग (धाहरी) असित्य राज्ञा है—आमाँ, पुंद्री, साथरीं, पुलिन्ती और मुतियाँ

का उन्तेरा मिलता है। इनके सम्बन्ध में कहा गया है कि वे विश्वामित्र के पुत्रों के वशघर थे जिन्हें ऋषि ने अभिशाप दिया था। इस अभिशार के फलस्वरूप ही वे आर्थ वस्तियों के सीमावर्ती भूतंश्रों में रहते थे।

पुलिन्द् कीर सावर जंगली जाति के लोग थे और विश्व के स्नास नास रहते थे। ज्याकरणा नाथे पाश्चिनि (ईमा पूर्व सातथी हाति) ने फलिंग का बल्लेख किया है—जीर सम्भवतः उसी फाल में आर्थी ने पवी निक्क उत्तरी लोर के पुण्डेश से सम्भव स्थानित किया था—विश्य की पर्वतमाला को पार करके नहीं, वरन् वससे वसते हुये पूर्वी-मार्ग का खनुगमन करके '

पाणिनि के भाष्यकार करवायन ने (ईसा पूर्व वीथी राती) पांड्यो कीर चीलों का दल्लेख किया है। इसने नासिक्य नामक

नगर (आज का नामिक) का भा उल्लेख किया है। व्याक्तरक् वेत्ता पतलिल (ईसा पूर्व दूमरी शनी) ने महित्मति, चैदर्भ, केरल, कॉवीपुर, नथा दिन्दणी भारत के अन्य स्थानों का उज्लेख किया है। इस प्रकार, ईसा पूर्व लगमग वीथा शती से दिन्दण के और

इस प्रकार, इसा पय, लगमग वाचा रातां सं दीच्या के झीर प्रायद्वीत के विभिन्न स्थानों से आर्थ परिचित ही गए थे। सिर्हल या ताम्प्रपिष्ठ से भी—जी प्राचीन काल में प्रचलित नाम था—झार्य मौर्यों के समय से बहुत पूर्व, परिचित हो गए थे।

छोड़े हुए भदेश की नेंदी की समृति में —गाम्रार्थि रखा। इसा प्रकार गोदावरी के तट पर एक उपनिवेश मिवता है विवका नाम प्रतिष्टान (पैटान)

क्षे प्रोफ्तियर मण्डारकर का मत है कि मुद्दूर हांल्ल के पाँडय उत्तर भारत के एक कवीले ने वयावर ये। इस कवाले का नाम पाँड था। प्रथमी राजधानी का नाम उन्होंने महुत राज्या, यह भी दृत बात का प्रमाल है कि वे उत्तर से हो धार ये—किशो ऐसे प्रदेश से विनका प्रमुख नगर मगुर था। इतना हो नहीं ये लोगा विहला भी गए और उद्यक्त नाम— प्रयुक्त

भार्य सम्भवतः भवन्ती से होंकर दक्षिण, नर्मदा श्रीर विध्य से होकर विदर्भ श्रीर यहाँ से उपरि. गोदावरी तक पहुँचे थे। इनके भतिरिक्त एक समुद्री गार्ग भी था। पूर्वी तट से भी प्रतीत होता है कि आर्य दक्षिए में जाकर बसे थे।

मौर्यों की शासन-संशा स्थापित हो आने के बाद से मत्तर श्रीर दक्षिण के सम्बन्ध की पूरी जानकारी हम मीयों हे दाल में प्राप्त कर सकते हैं। महुरा के सुप्रसिद्ध ता मिल दालेगा नी अवरणा संघ-विजापीठ (ईसा पूर्व दूसरी राती ) के एक विद्वान भामूलनर ने नन्दों के वैभव का अव्हा बर्णन किया है। खाक्टर एस॰ कृष्णा स्वामी आर्यगर का कहना ुया । यह नाम भी उन प्रदेश की स्मृति में रला गया प्रतीत होता है जो गंगा-यमुना के समम पर स्थित था-कार्योत् प्राचीन अमुख नगर प्रतिश्वान ह

पार्य सम्भता और एंस्कृति का दक्किंग भारत में पतार उनके उपनिवेशी। करण और वहाँ जाकर बस .जाने की नीति के दारा हुआ था। इसका कुंद भेर आर्थ अनुविधों के उस्ताह और लगन को भी है। उदाहरणे के लिए बगस्त का नाम लिया का सकता है जो तामिल भाषा और साहित्य के संस्थापक माने गए और तामिल ऋषि के हव में प्रशिद हुए | बौद और जैन प्रनारकी ने भा त्रार्य-संस्कृति के प्रचार में कावी श्रीश दिया था। (देशिय कार्मा हमें ल क्षेत्रवर्त, १६१८, प्रष्ठ ११-२२ )

तन्तरहरूकी - सम्पूर्ण साहित्यिक अस की वर अल्यवन करने के पश्चात् डॉन्डर मर थार॰ बी॰ मणडारकर इन निर्णंब पर पहुँने हैं-- " 'हेश पूर्व जानश्री शती से पहिले के ब्यार्थ दिव्या आगत से परिचित नहीं थे। पूर्वी मार्ग में रे उसरी बरहार तब ही वहुँच क्षके वे श्रीर विश्वा के दिल्ला में रिया प्रदेश से उनका कोई परिचय या सम्बर्ध नहीं। बिन्तु प्रायः उमा रुमय में, ऐसा प्रशीत होता है कि उनके जामे बदने के प्रवस्त गरल होने समे ये—क्योंकि उनके विवार और क्लिंग के बाल प्रदेश में बगने वा उससे नाम के स्पापित होने के जिन्ह क्षित्रते हैं । शब से पहले वे चिद्रमें या बरार में बास्त बसे, वहाँ सक वे पूर्व मार्ग से दो जाए थे। से दिन जाने चल कर, समय चीपने पर, उन्होंने विद्या को भी पार किया चौर गोशायरी फे तटकी दगदका वय प्रदेश में आक्ष्य वस गय-प्रयां र्'महाराष्ट्र या रदिए में पहुँच सदा इल प्रवार देंग्य पूर्व ६८० से पहले गत ती जेर फीर मदुरा तक रेले इस मध्ये प्रदेश 🗎 जनका स्थाई क्य पिन हो गया था। ( बावई गर्थेदिका, भाग १, स्ट्रेड २, पु॰ १४१)

 $\eta^{\epsilon p + - \frac{T}{\epsilon}}$ 

है कि मुदूर दिल्ली भारत पर भीर्यों का आक्रमण एक सत्य घटना है। १३ अरोक काल के अभिनेत्रों से सिद्ध होता है कि दिल्ला भारत के समूचे प्रदेश पर भीर्यों का आधिपत्य स्थापित प्रशाक की प्रशु के बाद करिंगा और आधीं ने अपने को स्वतंत्र पीर्यत कर दिया था, यह हम पहले ही कह लुके हैं। आध-माम्राज्य में दल्लिए का अधिकांश भाग सम्मिलित था।

मैसूर के पठारी प्रदेश से खांधों का चनिष्ठ सम्बन्ध था। खाबुनिक नगर चितालदुर्ग के निकट स्थित मैसूर पर श्रोमों प्राचीन नगर चन्द्रवल्ली में उनके सिक्छे पाये का शासन गय हैं। तालगुंडा के सुवसिद्ध स्वस्म लेख में

शातकर्षि का उत्लेख है। उसके सम्पन्ध में कहा का पातकर्षि का उत्लेख है। उसके सम्पन्ध में कहा का पात है कि वह एक महान्द्र राजा था और उसने यहाँ के मन्द्रि में उपासना की थी। पोप्तिर रैप्सन के शब्दों में--- कांग्रों की सत्ता के कानत के विन्ह उस प्रदेश में सब से 'अधिक स्पष्ट रूप में देखें

जा सकते हैं, तिसंकी गजधानी बननायी थी।" , मालवल्ती के दो स्तम्भ लेखों से—जर्र शादकाँग के तुरंत बाद करम्ब का एक दान लेख है—इस बात का पना चलता है कि "यह मुखंड यून्यंग के हाथों से करम्बी के हाथ में—शियस्कन्द वर्मन्

के बाद हो — बला गया था।" सम्भवत तील श हाती के मध्य में यह मूखंड करण्यों के अधिकार में चला गया था और, इम प्रकार, सातवाहनों के प्रवान, मैस् के उत्तर-पश्चिम में, करण्यों का शासन स्थापित हो गया था।

ईसा संबत् की तीसरी शती में साम्राव्य का पतन होते ही राजनीतिक सत्ता और मूखंदों पर श्राधिपत्य प्रारम्भिक इतिहास स्थापित करने के लिए विभिन्न सैनिक प्रान्तपतियों के बीच होड़ सी मच गई और वे श्रापम में

रै देखिए डाक्टर एस० के:• श्रावंगर कृत ' बागिनिंग श्राफ साउप इन्डियन हिस्ट्रो ', परिच्छेड २ ।

† देखिए एपियांदिया करनाटिया, भाग ७ (शिमोगा' विकारपुर,-२६१); १९२८-२६ वी मैसूर छार्कियोलाजियल रियोर्ट के सम्रोमेंट में चन्द्रवासी भी खोदार वा विषयस भी देखिए। इस संस्थान में मैसूर गजट, नया मेश्हरण, भाग दो, पृष्ट ४९०-४ भी देखिए। ं,

मनड़ने तथा संघर्ष करने लगे। होड़ के परिखाम स्वरूप तथा कथित आंध्र-भारतीय चूत् और नागों ने दक्षिण के विभिन्न भागों पर अपना अल्पकालिक किन्तु हुद् शासन स्थापित कर लिया। बनवासी के एक शांकिशाली सरदार की कन्या और एक पत्लव राजकुमार के विवाह-सम्बन्ध के फलस्वरूप पल्लवों के हाथ में श्रांप्र साम्राज्य के दक्षिणी शन्त का श्रधिकांश भाग ह्या गया। इसी नीच, फैली खुई खराबकता से ,लाम बठा कर, आभीरी ऐसी »विदेशी जातियों ने भी दक्षिण के पश्चिमी भागों पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया । ऐसी स्थिति से कदम्बों का जिस समय बनवासी के प्रदेश पर-मैसूर के समूचे पश्चिमी प्रदेश, हैगा, उत्तरी कलड, तुलावा और दांक्सी कलड तथा वरदा के तट पर स्थित राजधानी विजयन्तीपुर पर व्याधिपस्य स्थापित हुन्ना, वृत्तिस का कुछ माग राष्ट्रकृटों के हाथ मे चला गया। महावली प्रथया बाए और परलवीं ने दक्षिए-पूर्वी भागों पर और गगों ने मैसूर के मध्य तथा दक्षिणी भाग पर-महावतियों को आशिक रूप में पहाँ रे दिण्कुत कर--अपना अधिकार कर विया।

आप्रां के आमलास समतत है।

आमीरों के प्रशान हरिस्त के विश्विस राजाओं और सरदारों के

हाथ से निरत्त कर राजनीतिक राकि जिन लोगों

राष्ट्रहर के हाथ से चली गई वे राष्ट्रकृत थे। वे दक्षिक

से बहुत दिनों से गहर रहे से और राठो, भोज
और राष्ट्रिक मानों से वहाँ प्रतिद्ध थे। सर आर० औ मरहारकर
के अनुमार में प्रश्ने सो एक आदि से सम्प्रियत थे। यहां गहु के मुमुदेरा का नाम इस स्तिश्वों ने अपने नाम पर ही रहा था और वे प्रशिक के काल में सो रहित्य में पाद नाते थे। वे, सन्ते अर्थों में, इस प्रदेश के देशी शासक थे--उनके अपने देश में ही उनका राज्य स्थापित था। कुछ काल के लिए विदेशी आक्रमणों ने उन्हें अंधकार में डाल दिया था--जैसे सातवाहन और चालुक्य जो अपनी सार्वभीय सत्ता का जपभीग करते थे, लेकिन राष्ट्रहरों का पूर्ण नाश करने में वे सकल न हो सके और उन्होंने, हजप और आंप्रप्रत्यों की जड़ उसड़ जाने के बाद, अपनी सर्वज्ञता को किर से शाह किया। इसा संबन् तीसरी प्रता के पारक्य से छठी शाती तक वित्त के अधिकांग माग पर उन्होंने शासन किया और अपनी सर्वज्ञता को की स्वा के अपना स्वा का जपनी सर्वज्ञा की स्वा के अपना स्वा के अधिकांग माग पर उन्होंने शासन किया और अपनी सत्ता का जपनी माग करते रहे। कि

ईसा संवत् की छठी शती के सध्य के लगमग दिल्ए में राष्ट्रकूटों की सत्ता पीछे पढ़ गई और चालुक्यों का राव्य नालुक्यों का उत्थान ऋारश्भ हुया । चालुक्यों ने ऋन्य राजवंधें के मुकायते में ऋषिक दिनों नक और खोज

के साथ राज्य किया। इतना ही नहीं, सर्व तो यह है--- रामा डाक्टर वी ए० स्मिथ ने भा कहा है कि दक्षिण का इतिहास व्यवहारकः

चालुक्यों से ही आरम्म होता है।

चालुक्यों के इतिहास का अध्ययन करने से पूर्व दो अन्य राजयंशों का संचेव में उल्लेक करना आवश्यक है। विक्रण और मैस्ट्र के इतिहास में इन हो बंशों का एक जपना स्थान रहा है— कभी स्वतंत्र सत्ता के रूप में जीर कभी अन्य शांकशाली शासकों के करद के रूप में। इन दोनों राजवशों के नाम मे—कदम्ब चीर गता।

कदरनों के सरवरण में एक रोजक बात यह है कि वे ब्राझण ये। वनका कदरन नाम इसलिए पड़ा कि वे मदस्य आपने घरों के सामने कदरन का ग्रुच लगाते थे। वनके राज्य के अन्तर्गत मैसूर का सम्मूण प्रिमी आगा और दो ककड़ी जिने थे। यननासी उनकी मूल राजवानी भी—जिसका विजयनती के रूप में उल्लेख मिलता है। तोलेमी ने स्वस्ता मर्गान किया है। तोलिन उनके कई आदेश-पत्र ऐसे भी हैं जो अन्य रवानों से प्रकापित हुए हैं।

सनुश्रुति के खनुसार इस वंश का संस्थापक त्रिलोचन कदन्य बा। सरका जन्म चमरकारिक हम से हुमा बताया जाता है। राज्य के एक हाथी ने, जिमकी सूंड में राजा यिहीन जनता ने एक हार देकर इसलिए छोड़ दिया था कि जिम किसी शेष्ठ पुरुष के गते में बह हालेगा वही राजा होगा, उसके गते में राजमाता झाल ही थी।

तालागुंडा के श्राभिलेख से—स्युविस राइस ने इस श्राभिलेख का सबसे पहले श्राविष्कार किया था—इस वंश के सस्यापक श्रीर फदरन राज्य का निर्माण करने वाली परिस्थितियों पर श्राप्ट प्रकाश पहला है । श्री तिलोचन बददन श्रीर ससूर्यर्मन

क्क पानस्य गोजीस्का हिरितियुत्त नामक ब्राह्मयों का एक परिवार था। हिरितियुत्त ज्ञयने घरों के पात कदम्ब का इस समाते वे और बड़ी शावधानी के ताम उठकी देखा माल करते है। इसित्य हम ताम कर व्यापनी के ताम उठकी देखा माल करते है। इसित्य हम ताम कर व्यापनी के ज्ञाय पर वापान कर व्यापनी के ज्ञाय पर वापान कर व्यापनी के ज्ञाय पर वापान कर विष्य प्रति के उद्दूर से गाना था। एक दिन कब बहु अवने अध्ययन में क्यान प्रत् वापान के अध्ययन करने के उद्दूर से गाना था। एक दिन कब बहु अपने अध्ययन में क्यान प्रत् वापान के अध्ययन वापान के माल वापान के त्राह्म के अस्त वापान के आप का वापान के वापान विषय कर दिन के प्रति वापान के अध्ययन के वापान विषय करने अपने अध्ययन करने वापान के वापान करने के वापान के वापान करने वापान के वापान करने वापान के वापान करने वापान के वापान करने के वापान के वापान करने के वापान कर वापान के वापान करने के वापान करने वापान के वापान करने के वापान करने वापान करने वापान के वापान करने वापान के वापान करने के वापान करने वापान करने वापान के वापान करने वापान करने के वापान करने वापान कर वापान करने वापान कर वापान कर वापान करने वापान कर वापान कर वा

के बीच कई और राजा हुए। इनमें प्रक 'का नाम चन्द्र वर्मन था। यह कुर्गे अथवा वाडेग जाति का जनक था।

'भव् वर्धन ने कदम्बों की सत्ता को फिर से स्थापित किया। सम्भवतः नागों ने कदम्बों को पीछे ढकेल दिया मप्र वर्धन था। मब्द ने उन्हें फिर से , उभारने में सफलवा प्राप्त की। कुछ अभिलेखों में उसी को इस बंदा का संस्थापक बताया गया है। उत्तरी भारत के प्राप्तणों को वहाँ काकर बसाने का उसे अय प्राप्त था। घटों के नीचे वाले मुखंड को उसने ६५ मागों में विभाजित कर लिया था और ये भाग जपने साथियों में बांट विये थे। इन्हों बाधार्थों से मीस्ट के उत्तर-पश्चिमी

मयूरवर्मन के पुत्र त्रिनेत्र ( या मुरुत्रा) के शासन काल में त्राह्मण पार्टी के वराते भूभिदेश में — मैसूर के शिकारपुर तालुका में स्थित स्थान गुद्धर या तालगुड़ा में — चस गए या नम्भवतः ज्ञाह्मणों की बरती का यह कैलाव कदन्यों की सक्ता के विस्तार के साथ ही हुआ। तालगुंडा के उस सुप्रसिद्ध क्यमिलेख का इस पहले ही उल्लेख कर चुके हैं जिसमे कदन्यों के वस्थान और मयूर वर्मन की सकतता आंका वर्षन है।

फर्स्य राजाओं में एक बाकुत्य वर्मन हुचा था एसने व्यन्ता कन्याओं का विवाद सुप्त और गंगवेरा के राजामी परवर्ती राजा के साथ किया था। इसा संवत् चौथी शती के बन्त में बह हुआ था। इस वरा के एक दूसर राजा का नाम मृगेश वर्मन था। पहायों के लिए वह विनाशकारी कप्ति के समान था।

कदम्यों के यरातुका और साधन-काल के सम्यन्थ में अमी आक्रमण वर्ष कर दिये और उन्हें नतमस्तक होने के लिए बाध्य किया। मन्त में पण्ल-राजाओं ने उन्हों शक्ति को स्वीकार किया कौर उन्हों (मनता बनाए रचना अस्तु सम्प्रधा उन्होंने उन्हों सचा और सुतुर्गी का स्थोकार किया, परिचनी सागर का तटरंगी भूसट उसे प्रधान कर दिया और पूरा स्वार्यान दिया कि यह अस्टेंड आक्रमणी से मन उदेशा। विशेखार प्रिकार

आरवावन । दया कि यह भूखंड खाद्यवया स कर्नाटिका, मात ७, शिकारपुर, पुष्ठ १७६)

भाग के हैगा शाहाण उत्पन्न हुए थे।

चहुत से सन्देद शेप हैं। सम्भवतः उतके अधिकार कदभ्यों का शासन में उत्तरी मैसूर और मराठा देश का दिस्थी भू माग था। विजयन्ती (वनवासी ) के आतिरक्

उनकी राजधानी हालंसी (वेलगाँव विला) खौर उच्छागी (चित्तालहुर्ग जिला) भी थी। यनवांसी का मधुकेरवर उनका कुलदेवता था। जैनी भी उन्होंने बहुत कुछ सहायता की थी।

कर्मन राजां में , से कुछ — जैसे मुगेरा वर्मन और रिव वर्मनं — जैन पर्म के बहुत बड़े संरक्षक थे। अपने ननेना अरपट पड़ोसी राज्यों — पक्षव जी रागा — से उनकी राजुता

इतिहास थी। श्रास पास के नागसरदारों से भी उन्हें हिसाप चुकता करना पहला था। ईसा संवत् ५६६ के

लगभग एक स्वतंत्र सत्ता के रूप में इनका खरितस्य शेव नहीं रह गया ... या। इसके वाद छोटे छोटे सामन्ती सरदारों के रूप में वे कई रातियों सक बने रहें। उन्होंने बहुत ही सुन्दर, स्वया मुद्राएँ चलाई थी— तथाकथित पद्मांक मुद्रा उन्हीं की थीं। कदम्ब बंदा के कितने ही सरदार चालुक्यों के शासनाधीन रह कर राज्य करते रहे।

दसभी राती के व्यन्तिम भाग में प्राचीन राजयंशी पर फाली, क्षाया मंद्रशने लगी थी। इस काल में कदम्य यंश प्रदम्य यंश की से चत्पन कई राज्य उठ राजे हुए ये। करम्य परश्ती रात्माएँ राजाओं का इसभी से बारहवी राता तक वयातानद

से, हगल (धागवाह और गोवा) में दसवी से तेरहरी राती तक और वनवासी बारह हजारी (सेवुर का रिग्नीय जिला) में दसवी से चीवहबी राती तक उनका राज्य स्थापित था।

जिला) में दस्ती से चीदहवी साती तक उनका राज राजा ने प्रकट्टियों के शासन काल में नैयमत राज फ्ला-किला रीम करवारी अपने मठों में रहते थे। तैनसमें का भी खन्छा प्रचार हुआ। खिमलेकों में जैन मिहाओं के अनेक सन्प्रदायों के जीतत्व का चन्ति से। कुछ पेतिहासिकों ने तो यहाँ तक लिया है कि बदस्य जैन मतानुरागी थे। दुछ बदस्य राजाओं ने असमें आदि कानेक यह भी किए थे। प्राचीन करनाटक से बीदमत के भी कुछ दिन्द स्मित है। इनका राज्य कानेक बढ़े भागों में विमाजित शा। प्रदेश आपने के भाग में बढ़ जिले होते थे जिनका काम यात्र सम्बंद सा। प्रदेश आपने से सिद्ध साम से कर जिले होते थे जिनका काम यात्र सम्बंद सा। प्रदेश आपने का प्रधा खंडा स्वीदारियों के हाम में

या जो 'मान्नेय' कहलाते थे ।

١

राजा की सहायता के लिए एक भित्रिमंग्रहल होता था जिसमें पांच सदस्य होते थे। भूमि कर पदावार का एक शासन प्रणाली छठा भाग होता था। बाहर से जो सामान आता

सस पर चुनी लगती थी। पान ,श्बीर नमक पर भी कर लगता था। प्रत्येक गाँव में स्वायत्त शासन की प्रथा थी। गाँव का एक खरना गौड़ ( मुखिया ) और पचायत होती थी। न्याय श्रीर प्रयय का कार्य पचायत के द्वारा होता था। गाँव वालों की जन-सभा का भी चल्लेख मिलता है। कन्गों में कार्वोरेशन होत थे श्रीर उनका मेयर पाटनवासी कहलाताथा। राजाकी श्रोर से कस्वों को बहुधा ऋषिकार पत्र प्रदान किए जाते थे। उद्योग धर्थी और व्यवस्ताय की व्यवस्था अपने सगठनों द्वारा होती थी। अमहरी-त्राक्षणों की विद्वान् मरहली-दारा, (त्रक्षपुरी चौर मठों में) उच शिला प्रदान की जाती थी। #

, ईसा सवत् दूमरी शानी से गण गांधा मैसूर और कावेरी नदी वे वेसिन के अपरते भाग पर शासन कर रहे ये। इस वश की एक और शाखा पूर्वी गगा, फलिंग में राज्य कर रही थी । इनका राज्य आधुनिक रहीसा, गजम चीर निजगापट्टम के जिलों में फैला था। जडाँ तक सम्भाय प्रतीन होता है, पूर्वी गग, मद्रास प्रेसीडेन्सी के उत्तर पूर्वी भाग में गग शक्ति के पुनरुत्थान को सूचित करते हैं।

मैसर के श्रभिलेखों से पता बलता है कि गर्गों के पश्चिमी राज्व की स्थापना कैसे हुई। इन काश्रिलेखों से इस बात का व्यामास मिलता है कि गग उत्तरी भागत के रहने बाले थे और अधिकाश पश्चिमी गंग, इसमें सन्देह नहीं, जैन धर्म के हट समर्थेक थे।

जिस प्रदेश पर गर्गों का आधिपत्य था जनका नाम गगावाडी हुआ। कुवतालपुर (कोलर) उनकी पहली गगवादी , राजधानी थी।लेकिन बाद से उन्होंने कामेरी के तट पर स्थित बाहकद को अपनी राजधानी वनालिया।

इस सम्बन्ध में श्रविक बानकारी ब्राप्त (करने के लिए देलिए जी) एम॰ भोरेस कृत 'दि कदम्ब-कुल —ए हिस्ट्री ग्राप एन्टोन्ट एन्ड मेडीविश्वस करनाट, १६३१, माग ७, इन्टर्नल हिस्ट्री ।

गों के उद्गम का जामी तक रहस्योद्वाटन नहीं हो सका
है। कहा जाता है कि वे करवायन गोत के थे।
गंगों का उद्गम किन्तु दादिग और प्राधन के समय से राजाओं
के उत्तराधिकार का जो कम मिलता है। मैसूर
के विभिन्न मागों में प्राप्त प्रमायों से उसकी पुष्टि होती है। जैन
काचार्य सिंह नन्दी भी सहायता से दादिग और माजब ने इनके
राज्य की स्थापना की थो। के ईसा सवन् तोसरी अती में ये हुए थे।
इनसे तेकर दसवा शती के अन्त तथा अतंब विवरण मिलता

तिथियों तथा फाल का कुछ पता नहीं बलता।

माधव, प्रथम गंग-राजा था। कींगजी वर्मा उसकी उपाधि थी,

जिसे बाद के सभी राजाओं ने घारण किया।

माधव श्रीर उसके इस बंश के राजा अपने की धर्म महाराजाधि ज उत्तराधिकारी कहते थे। वाखों से उसने युद्ध किया था की।

है। चोलों ने इनके राज्य का, ग्यारहवीं शती के प्रारम्भ में, अन्त कर दिया। इनके चंदा के वर्शन में अनेक बुटियां हैं और कई की

जंगली खाग की तरह बाख नामक खम्य प्रदेश को भस्म कर दिया था। लगभग ब्रद्ध शती से उत्पर तक उसने

डिइनन्दी ने दादिग और माधव को परामर्श दिया या —

''यदि अपने दिए हुए बचनों का पालन नहीं करोगे, तो बिनायन के विचलित होगे, दूसरों की पत्नयों को महण करोगे, मण-र्रात का सेवन करोगे, होनों की सार्तात करोगे और दोनों की सहायता नहीं करोगे, युक्चित्र छोड़कर पलायन करोगे—तो बुग्हारे वश और आति का नाश हो बाएगा।'

नन्दिमिर उनका गढ़ था, कुबलाल उनकी सक्षपानी और ६६००० के देव में उनका राज्य था, कुद ने विश्वय उनके साथ रहती थी, क्रिनेट्र उनका देवता और जिन मत उनका घम या—इस प्रकार क्षिट्र और माध्य ने राज्य किया। उनके सच्य की सीमा उत्तर में मरदेल (अवस्त ) और पूर्व में तींटाइन्ट (वीटारमङ्क्षत), दिख्य में कीमू और चेटा भी देवा में समूद का भ्यां करती थी।

राहुण ने अपनी पुत्तक 'मैसर कोर कुर्ग', पुष्ठ १६६, में गंग-राज्य फं निर्माया में विदनन्दी का जो भाग रहा उत्तकों होवदाओं के राज्य के निर्माय में कैन मुनि के भाग से द्वलना की है। शासन किया । उसका शासन-काल दूसरी शारी में निर्मारित किया गया है। उसके उसराधिकारियों ने राज्य की क्यांति और प्रतिष्ठा में और भी पृद्धि की। उनमें से एक, 'हरिवसों, तलाकंद्र में ज्यपनी राजधानी स्थानान्तरित कर ली थी। युद्ध में हाथियों का वह अयोग करता था और अपने घनुष के बल से उसने प्रयुर सम्पन्ति प्राप्त कर ली थी। एक अपन्य राजा वा नाम तदगल माधव था। उसने कदम्ब राज्ञकुमारी—सम्भवतः काकुस्थ वर्धन की कम्या—से विवाह किया था। इस विवाह से , ज्यांवनीत नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। अविनीत की शिरा दीचा सुंसिद्ध जैन विद्यास विजयकार्ति के मंरस्था में इर्द। कहा जाता है कि "वह विद्वानों में प्रथम था, क्यकी वहारता निष्ठक का थी और दिल्ल कार्तिय तथा धार्मिक क्यकराती कि संरस्था में इर्दा एक राज्य स्थान कार्ति के संरस्था में इर्दा कहा जाता है कि "वह विद्वानों में प्रथम था, क्यकी वहारता निष्ठक का थी और दिल्ल कार्तिय तथा धार्मिक क्यकराती के संरस्था में बह तस्यर रहना था।"

श्रविनीति के पुत्र का नाम दुर्बिनीत था। यह एक श्रान्य जैन विद्वान पुत्रयपाद का शिष्य था। मार्शि छत निरा-दुर्विनीत वार्जुनीयम् की चमने एक टीका लिखी थी। क् यांशीस वर्ष से श्रविक तक उसने शाशन किया। श्रामिलेखों से पता चलता है कि उसने पैचाशी मंग युद्दिनमा का संस्कृत में क्वान्तर किया था। बाद में इस मय का श्रवुवाद प्रसिद्ध सोगदेव सुर छीर चेमेन्द्र ने किया। दुर्विनीत कन्नह का महान् लेकिक था। बनीसकी शती में रचे गए मथ श्रालंकार शास्त्र में एक महान् लेकक के कर में उसना उक्लेस्स मिलता है। साथ ही वह दमदार योदा भी था। दिल्ला और पूर्व की बार गंग राज्य की दिलारित करने में उसने सक्तुता प्राप्त की थी। उसके पन्तराध-

<sup>\*</sup> स्रवन्ति प्रत्ये ब्यावार में—बिसे कुल वय यूव महात की क्रोरियटल एम एक साहमेरी ने क्याविक्तत किया बा—इस बात का उस्लेख मिलता है कि मारिव कुल समय तक दुर्वितीत के दरवार में रहा था और यह विप्पु-वर्षन प्रयम का समकालीन था। सम्मवतः यह वही विध्युवर्धन है बिसने पूर्व चातुक्वी के राज्य की स्थानना को थी। वाँची का शत्क्षत वर्षा विदिवपु मी इसी समय में हुआ था। इस प्रकार दुविनीत का सम्बन्ध वाल सातवी सती का प्रयमाह होना चाहिए। (मैस्टर क्यावित्याविकल चिट, १६२०-२१, पेरा ४८-१६ ) दुल का यह भी कहना है कि वह इससे साथी सती पहले क्या था।

कारियों में से एक ने पहाब राजा नरसिंह पोत वर्मा की, एक बड़े युद्ध में परास किया था और, कहा जाता है कि, चसने समूचे पहाब राज्य पर खपना अधिकार कर लिया था।

गंग शिकिशाकी चालुक्यों की अधीनता स्वीकार करते ये और चालुक्य भी, उन्हें विशेष आदर की दृष्टि से अपुरुष देखते थे। अपुरुष के शाशन-काल में गंगों का राज्य आपने उत्कर्ष की सीमा पर पहुँच गया । अपुरुष शिवभार का पीत्र और उत्तराधिकारी था। उसके

या। श्रीपुरुष शिवभार का पीत्र खीर खत्तराधिकारी था। उसके या। सम्बन्ध के राज्य — कहलावा था। राष्ट्रकृतों से उसे खट कर युद्ध करना पड़ा था। पान्नकों को भी युद्ध में परास्त किया था और उनके राजा को नार कर राज-स्त्र को हीन लिया था।

हैता संबत् ७७६ में इसके शांसन का अन्त हो गया। राष्ट्रकूटों के आक्रमसी से उसके गृश्य की शांकि लीख हो गई थी और इसके बाद के राजा शियमार को अपने रामुओं के हाथों में पह कर दो बार वन्दी हो जाना पढ़ा था। लेकिन बाद में, राष्ट्रकुट और पल्लब दोनों राजाओं ने मिलकर, उसे फिर से गही पर विठाया।

इस प्रकार ईसा संबत् ६११ तक वह शामन करता रहा। यह विद्यान और प्रतिभा-सन्पन्न व्यक्ति था। हाथियों पर वसने एक महत्त्व पूर्ण मंथ की रचना की थी। वसके एक प्रत्र का नाम पृण्वीपति था। उसने राष्ट्रकृष्ट राज्य से भागे हुकों को राज्य दी थी और पांक्य राजा वर्गुण वर्मन को, पुर्शवयम (कुम्मकोण्म के निक्द) में परात्त किया था। इस बुद्ध में चापने विद्य 'अपराजित' को सार्यक करने के बाद उसकी मुख्य हो गई।

रच्छामञ्ज या राज्यञ्च सत्यवाक्य ईसा संवत् पर् के काममा

गद्दी पर बठा। भहा जाता है कि उसने अपने गंग-यंश के देश की राष्ट्रक्रटों के बच्छन से मुक्त किया। अनितम राजा वे बहुत दिनों से उसके देश पर ऋषिकार स्थापित किए थे — 'वाराह अवतार के रूप में

स्थापत । इस य — वाराह जनका तैसे विष्णु ने मूलोक का रचा की, वैसे ही राष्ट्रकूटों के सत्यवाक्य ने अपने देश की क्याया।"

सत्यवाक्य के शाधन-काल में शान्ति और श्री की वृद्धि हुई। राष्ट्रकृटों के बत्यात वसके वत्तराधिकारियों के बाल तक पत्नते रहे। रन्ध्रामञ्ज सत्यवाक्य चतुर्य के शासन-काल में—ईसा संवत् ६७० के लगभग—गदी पर बैठा था। उसके मंत्री और सेना नायक चामुश्टकाय ने गंग-इतिहास में जो महानदम मंत्रियों में से एक या आवण बेलगोला में एक जैन म्मृति स्तम्भ, एक शिलासंड से से निर्मित गोमाल को भीमकाय प्रतिमा, बनायों थी। यह प्रतिमा ईसा संवत् ६५३ में तिर्मित हुई थी। इतने वहे प्राकार-प्रकार की प्रविक्ता क्षाया। मारत में यह मृति चेजोह है। १३० -

कुछ वर्ष पश्चात् तालकद् पर चोलों ने अधिकार कर लिया।

गंग-राज्य के पूर्वी भाग में वह पहले ही प्रवेश

गोलों की निजय कर चुके थे। इस प्रकार, ईमा संवत् १००४ के

याद, यर्चाप गंग-राज्य का लोप ही गया, किन्यु

इतिहास से उनका लोप न हुज्य। पक गग-राजकुमारी ने चालुक्य

राजा सोमेरवर प्रथम से वियाह किया। उससे सुमस्ति दिक्कमांकदेव
(१००६-११२६) उत्तक हुआ। चोल और हायसालों की अधीनता
में गग-सरहार अपने सामन्ती शामन की धागडीर समाले रहे।

११९६ में एक गग-सेनापति ने मैसूर से चोलों को भगाया और जपने
स्वामी विस्तुवर्धन के राज्य की फिर से वहाँ श्यापना की। गंग-वंश

का अन्तिम प्रतिनिधि उन्मात्र का राज या। कावेरी के जल-प्रवार
के निकट शिवसमुप्तम होप में उसने अपनी शक्ति को केन्द्रित किया
और, विजय नगर के कुट्युदेवराय ने ईसा संवत् १११९ में, अनिम

किलिंग में भी गंगों का एक राज्यवंश था जो उडीसा के एक भाग, गजम और विजयापट्टम के जिलों पर, किलिंग के पूर्वी गंग राज्य करता था। इनके सासन-काल की जो

क्रय से बसे परास्त किया ।

सामधी मिला है, खौर वस पर जो तिथियाँ खींकत हैं, उनमें गांगियवश के खपने सवत् का बल्तेछ है। फीला नगर ( गंजम जिला ) से आदेश और दान-पत्र प्रद्यापित होते थे खौर जगपति का विरुद्र इस वंश के राजा धारण करते थे। ये महेन्द्र

<sup>\*</sup> आवण वेलगोला भी प्रतिमा और मन्टिर भा बिंग्तून वर्णन औ० प्रार० ए. नरिवहाचार ने 'एपित्र करनाटिका दूबरा संब्र, आवण वेलगोला फे स्पोषित संस्करण में किया है।

पर्वत के गोक एं खामों के वपासक ये और सम्वे किलिंग पर शामन करते थे। इनके एक राजा राजराजा ने चोल नरेरा राजेन्द्र की कम्या से विवाह किया था। उनके पुत्र अनन्त वर्मन या चोलांग ने १००५ से १४४२ तक शासन किया। पूर्व में उत्कल (इहीला) के भूपित देवता के। उसने फिर में मितिष्ठित किया और, पश्चिम में वेंगी के दूचे दूप देवता को चयारा। यह वंशा सोलहियों शती के मध्य तक—सुसल्यानों के आक्रमण तक—सासन करता रहा कि

## [3], 3

पॉचर्डी शती से चाठची शती सक, चौर फिर, इसवीं शती के उत्तराई से बारहवीं शती तक, दन्तिण में चातुक्यों भारमिक चातुक्य की शक्ति का प्राधान्य रहा। उनके उद्गाम और जीर राष्ट्रकृट प्रारम्भिक इतिहास की जानकारी हम वनके कित्य खिमकोशों से प्राप्त कर सकते हैं।

इस नंदा के राजाओं का विवास उनके विभिन्न अभिनेत में दिया दूषा है (देखिय मदान परिवाधितटन रिगेट, १६२५)। इनका एक अभिनेत मेंदर परा गया है। क्षिंगतगर आज का मुखालिया हो बताया काता है। इनका पर काताया है। इनका अपना सामा है। इनका अपना राज्य निवाधित करवार पी। देखार माना है। इनका अपना राज्य है। इनका सामा अपना सामा अपन सामा अपना सामा अपन सा

्रिक् प्रामिलेल में यह कथा विद्युत है कि जिस सम्बुलोक के निवासी तरस्या में लीन थे, इन्द्र उनके पास गए और कहर कि मृत्युलोक के निवासी म अब पशारि करते हैं, म देवताओं को बद्दाते हैं, इससे समी देवता दिनताहर हो उठे हैं। यह मुनकर जाता ने अकुद्ध होकर अपना हाथ कैनाया और होजी थी और ध्वात से देवले लगे। तामी — को इसेलो में ते एक पोद्धा प्रदर्भ ध्वात के प्रदेश को भी हिंद है एकाइमा करने में जिस प्रदेश साम अवक था। उसके बंग में हो महान् -वरितनावक उत्तम (ए--- करिंग, नृतस्य मानका। उसके बंग में हो महान् -वरितनावक उत्तम एक्ट कर्म क्रम मुनका मानका। उनहोंने चाँ क्षत्र कारि को गीरवन्त्र पर प्रदान क्रिया।

इंडी तरह की कान्य मुन्दर कथाएँ प्रत्रके सम्बन्ध में मिलती है। इन भी कमान्नी में स्वीप्या उनकी राजधानी बताई गई है। विष्या प्रत्यका निदेवता था श्रीप्र इसी लिए साराह को इन्होंने राजधानक के इस में। जनवारा था। इन श्रमिलेसों में उन्होंने भपने को सोमवंशीय कहा है। वे मानव्य गोत्रीय ये और अपने को हरितिशुत्र बनाते ये। 'सत्यामय-कुल एपनी-बल्लम परमेश्वर' उनका विकद था और श्रमिलों में इसी रूप में उनका वयन हुआ है। बाराह उनका श्रमुख राज विन्द्र या। वस्तुत: उनका उद्गम क्या था, इसका श्यष्ट पता नहीं चलता। कहा जाता है कि दिल्ला में आने से पूर्व वे, ज्ञामम माठ पीदियों तक, श्रमोण्या से राज्य करते रहे।

इम चरा का प्रयम् राजा जयसिंह था। यह एक युद्धिमय शासक था। देशी शासक गष्ट्रकृशे के हाथ से उसने , जयसिंह श्रीर उसके महाराष्ट्र कीन विया था। उसके परवान् इस उत्तराधिकारी यंश का महत्त्व्या शाजा पुककेशी प्रथम था। पुनकेशी प्रथम जयसिंह का पीत्र था और ईसा सबत् ४५० के सगमग गदी पर विठा था। यह एक महान और विशिष्ट राजा था। उसके अपने राज्य में बहुत कुत्र विस्तार किए। था। यमई में सोजापुर जिला में यहत कुत्र विस्तार किए। था। यमई में सोजापुर जिला में यहत कुत्र विरादागी) उमकी राजधानी थी। उसने दुर्धा यहाल और सरवाक्षण वा चित्र पारण किया था, अपनी राजधानी में जानेक मन्दिर बनवाकर उसकी रामा बहाई थी और उस महान् भूमि को पूरी नरह तैयार कर दी थी जिसका निवाह, इस राज्यवंश ने, आगे चन कर किया।

ईसा संबत् ४६० के लगभग उसका पुत्र कीर्ति वर्मन गरी पर धंदा। चौदीस वर्ष के व्यवने शासन-काल में उसने उत्तरी कोक्स और उत्तरी फतक के मून्माग की अपने राज्य में मिला लिया। ईसा सबत् ४६१ में उत्तरी करके मृत्यु हुई तो चपने परु आई मंगलीश के लिए काफी यह सेम्बाज्य की थाती वह कोइ गया। मृत्यु के समय इसका यड़ा पुत्र पुलकेशी दितीय कीटा या, व्यतः मगलीश ने ही राज्य का देल-माल की।

मंगलीरा बहुत बड़ा बोद्ध था। कहा जाता है कि उसके बाहुबल का प्रभाव पर्वी और वश्चिमी सागर तक स्थापित हो गया था।

क्ष डॉ॰ होनले का करना है कि चालुका सम्मानः विदेशों थे—पुनंद था इस । एक अन्य सेलक ने चालुका और यूनानी सेन्युकिट की समानता की भोर प्यान भाइट किया है। लेकिन उसने गलती यह की कि व्यवने ही पुत्र को सिहासन पर बैठाना चाहा। पुलकेशी द्वितीय यह देख कर सवर्क ही चठा। इसके परचात् चचा-भतीजे में युद्ध हुआ श्रीर मंगलीश, ईशा संवत् ६०५ में, मारा गया।

पुलवेशी इस वश का सब से बढ़ा--महान--राजा था। दिस्की भारत के मभी गजा जमसे भय खाते थे। पुलकेशी द्वितीय ह्रश्र ईसा संवत् से ६३४ सक वह ममूचे दरिख

की अपने प्रभुत्व में लाने के प्रयत्नों में लाना रहा और बसने सर्वेष्टर सत्ता का पढ़ प्राप्त कर लिया। सबसे पहले वह राष्ट्रकृटों की और मुक्त जो अपने राज्य और राक्ति को फिर से प्रप्त कर के प्रत्ये पात करने का प्रयत्न कर रहे थे। इसके वाद उसने कदर्वों पर आक्रकरा किया और उनकी राजधानी कनवामों के जिल्ला कर दिया। उसकी शक्ति से आतींकत होकर नंग-राज्ञा और खल्यों ने अपने-काण ही जसकी अधीनता स्वीकार कर ली। कोकण के भीय और लाट (अथवा लना), मालवा और गुर्जर के राजा भी बसके सरकुल नवस्तक की गय—इन्हें नवस्तक होना पड़ा। विकित इन सब विजयों से अधिन प्रतिद्वा उसे सम्बाद हुएँ के विरुद्ध दहना से साथ लोहा लेने से प्राप्त हुई। वसके अद्भुत साहस का ही परिष्णा या जो हुई को नमेरा के तट से वापिस लीट जागा पड़ा। बीस इम पहले बता चुके हैं।

पुरुकेशी की विजयों का बिस्तार दक्षिण तक ही सीमित नहीं रहा। उसने पल्लवों को परास्त वनकी राजधानी पूर्व चालुपरों के पर आक्रमण किया। वृंगी-देश पर भी उसने

र्था पातुष्या ५ पर आक्रमस्य किया। यसान्दर पर भाउसन राज्यं की स्थापना व्ययना प्रमुख्य स्थापित करने में सकतता प्राप्त की कीर इस प्रकार, छटला के निच्छा कोठे कीर गोदायरी के सीच का सूच्छेश उदसक खधिवार से व्यायया। इस मूपदेश पा शासन समने अपने अपहें कुटल विच्लुवर्धन को सींप

गादाबरा क साच का भू प्रदेश द्वस्त ब्लाधवरा स क्यागया। इस प्रदेश पा शासन वसने व्यवने भाई कुट विष्तुवर्धन को सींप दिया। ईस संघत हर्श्य से कुट विष्तुवर्धन के अपने को स्वयंत्र भोषित कर यक नये राज्य-संश्ता की स्वयंत्र भोषित कर यक नये राज्य-संश्ता की स्वयंत्र भोषित कर यक नये राज्य-संश्ता की स्वयंत्र में का परेश के सम्बद्ध हो साम के स्वयंत्र पर आक्रमण किया; पांटर बीर करेल भी वससे नहीं यचे और इन सब की समझ प्रमुख स्वीकार करना पश्चा।

पुलकेशी ने महेन्द्र वर्मन पत्त्रल के विरुद्ध युद्ध किया था। इस यद्ध का विवरण ऐहीन के अभिनेख में मिलता पुलकेशी खाँर पहार है। इस अभिनेख में कहा गया है कि उसने पल्लगों के गजा के गौरव को-जिसने उसकी उभरती हुई शक्ति का विशेष करने का साइस किया था-अपनी सेना के पदों से उड़ी हुई धूल से आच्छादित किया और उसे कांचीपुर को दीवारों के पीछे भाग पर छिप जाने के लिए याध्य किया। लेकिन यह स्वयं राजधानी में प्रवेश करने में समर्थ नहीं हो सका। इसका कारण सम्भवतः यह या कि प्रथम विजय के बाद बसे छछ पिछड़ जाना पड़ा था।

इसके बाद पङ्गरों से उसने फिर, दूसरी बार, युद्ध किया। इस युद्ध में उसे महेन्द्र यमन के पुत्र नरसिंह वर्मन का सामना करना पड़ा। इस दूसरे युद्ध का श्रीगयोश स्वयं नरसिंह वर्भन ने, चालुक्यों की राजधानी पर आक्रमण करके. किया था।

पुलकेशी की क्याति दूर-देशों तक फैल गई थी। फारस के राजा खुसरो दिसीय ने, ईसा संवत् ६२४ में, उसके पर-राष्ट्रों से सम्यन्ध दरबार में अपना एक विशेष राजदूत भेजा था। इस राजदूत के स्वागत का सम्पूर्ण टरय, अनेक विद्वानों का कहना है कि, अप्रजन्ता की गुकाओं के एक चित्र में

कांकित है।धु8

हुएन्सांग ने, पुलकेशी द्वितीय के शासन-काल में उसके राज्य में भ्रमण किया था। इस चीनी यात्री की डायरी हुएन्त्रीय द्वार। का सब से अधिक रोचक भाग वटी है जो पुलकेशी वा वर्णन पुलकेशी और उसकी शासन-प्रयात्ती से सम्बन्ध रयता है।।

क्ष देखिए जे॰ श्रार॰ ए॰ एस॰ ( न्यू सीरीज़ ), राड ११, पृष्ठ १६५ । एक द्वारों इतिवृत्त में इस बात का उल्लेख मिलता है कि खुमरो द्वितीय है शासन के ३३ वें वर्ष में ( ईसा संबत् ६२५-६ ) उसके छीर पुथवेशी के बीच पत्री तथा उपहारों- मेटी- का छादान-प्रदान हुआ था

† पुलवेशो के सम्बन्ध में हुरन्ताम ने लिखा है कि— "बह चित्रिय मार्ति का था। उसके निनार उदार और गम्मोर वे और उसकी सहानुभृति प्राचीन भारत

पुलकेशी के उच्चित जीवन का अन्त बहुत दुःगद हुआ।

280

पलकेशी के आक्रमण और वेंगी के दाथ से निकल जाने के फारण पक्षाची के हदय में गहरा चाय लगा। योग्य श्रीर कराल राजा नरसिंह बमेन के शासन-काल में उन्होंने एकाएक चालुक्यों के राज्य पर श्राक्रमण कर दिया और उनकी राजधानी वातानी पर श्रधिकार कर वसे जला दाला। इस युद्ध में, जहाँ तक प्रतीत होता है, प्रतिशी

दिनीय भी मारा गया । १३

इसके बाद उसका पुत्र विक्रमादिस्य प्रथम, ईमा संवत् ६४३ में,

गदी पर बैठा। पश्चकों पर आक्रमण तथा कांची पलकेशी दितीय के पर अधिकार कर उसने अपने पिता की मृत्यु उत्तराधिरारी भा यदला पलवों से लिया। इस प्रकार विग्रामा-

दित्य ने चालुक्यों का प्रतिदश तथा मत्ता की फिर

से स्थापित किया। कियु तीन चालुस्य श्रमिलेटों में जहाँ परलगा पर भारी निजय का उल्लेख है, वहाँ परलगा के श्रमिलेखा में चालुस्या को ,जुरी तरह पराजित करने का उल्लेख मिलता है। क्ष

उसरे शासन काल में चालुक्य गरा की एर श्रीर शारा का राज्य दिख्ण गुजरात में स्थापित हो गया था। पद्धार्ग से दनका सवर्ष क्रमश जिनवादित्य प्रथम, विनयादित्य दिशीय श्रीर विनयादित्य क्रशामन काल में भा चलता रहा। इनके वाद विक्र दिश्य दिलीय के शामन काल में भा चलता रहा। इनके वाद विक्र दिश्य दिलीय सिंहासन पर गंदा और उसने पद्धा गर प्राक्रमशा कर एक बार किर काबा पर श्रीपकार कर विवा। उसने केंगा सबत् ए५० में, तो हम हकता में, पद्धार राजा ना-र्वात कमन पर, महत्वपूर्ण विजय प्राप्त में श्रीर उसे पत्थायन करने के लिए बाध्य किया। पद्धा में की खाने लूट लिया, उनके राप चिन्ह को ध्रपमें श्रीया। काचा में काक उसने राजसिंहेरनर तथा श्रान्य मन्दिरों में मेंट चवाई। हिल्ला समुद्र तट पर उसने एक विनय नाम प्रतिद्रित किया—पाड्य बोल, केरल, कालाज तथा प्रान्य राजाओं को हराने के बाद। वान बार पद्धारें पर विजय प्राप्त करने पी

\*(बरन्ड एव र्शा ने इस विशेषासात म सामजस्य स्थापित करन मा ममज करते हुए कहा है। क विन मार्थित ने पहले काँची पर श्रिमकार कर लिया या बैद्या गहहवाल श्रीर करमूल क तालपमां श्रीर विनयादित्य में धौराय दानपन या बैद्या गहहवाल श्रीर करमूल क तालपमां श्रीर विनयादित्य में धौराय दानपन या दे प्रमुख्य के श्रीर मुझ कर उपन चो लान प्रान्त क दरागपुर में अपना पहांव हाला। यही से उँचने गहवाल। वाला दानपन मार्य किया या तिलम प्रोप्तित किया याया है कि अने गहवाल। वाला दानपन मार्य किया या तिलम प्रोप्तित किया याया है कि अपने अर्थाव्य दे विवस्त प्रोप्तित कर स्थार कर को पूल के प्रान्तित कर स्थार कर को पूल किया या मार्थ है विवस्त प्रमुख कर तिया या। " प्रमुख करते कराम श्रीर करमा करते व्यक्त कर तिया या। " प्रमुख करते कराम श्रीर करमा करते व्यक्त के स्थान विवस करते के स्थान विवस करता विवस विवस करता विवस विवस करता विवस विवस करता विवस

स्मृति में उसकी रानी ने पहादिकतं में एक मन्दिर का निर्माण कराया था। क्ष

विक्रमादित्य द्वितीय के पुत्र कीर्ति वर्मन द्वितीय ने — उस काल में जब वह राजकुमार थे — निन्द वर्मन पह्नव महा का पीछा किया और उसे किमी किने में भाग कर द्विप जाने के लिए बाध्य किया। इस प्रकार पहालों के साथ अपने परस्परागत संघर्ष में उसने भी भाग लिया। किन्तु वह अपने ही एक राष्ट्रकूट सरदार रिन्तु हुँ हारा मारा गया। इस प्रकार इतिया पर एक बार पुनः राष्ट्रकूटों का — जो चलक्यों के पुराने श्रु थे — प्रभुत्य स्थापित हो गया।

प्रारम्भिक चालुक्यों के शासन काल में जैन धर्म की अन्छ। श्रीस्साहन मिला और उसका प्रचार काकी नाश

आत्साइन भाषा आर उसका प्रचार काफा नाम प्रारम्भिक चलुवर्दों में हुखा। पुत्तवेशी दितीय ने रविकीति नामक एक के शासन वाल में जैन कवि को नरक्या दिया था। इसर्वश के पूर्म वा प्रसार संश्थापक जयसिंह के याद खाठवें राजा विनया-

दिश्य का धर्म-मश्री पक सुप्रसिद्ध जैन प्रविद्य धा । एक श्रमिलाय से पना चलता है कि विक्रमादित्य द्वितीय ने एक जैन गरिएर की सरकात काई थां और इसी सिलमिले में ग्रहार जैन साहिक विजय प्रविद्धत को महायता प्रदान की थीं। लेहिन चालुक्य श्रम्य धर्मों के प्रति भी महन्त्रिलि ये जैसा इस काल में चन प्रता, पिर्मु और ग्रहेश के श्रमेत्र से पता चलता है। धरिष भं का इस काल में प्रत्यकतः द्वास हुखा। ग्रुक्ताओं की निर्माण कर्ता इस काल में प्रत्यकतः द्वास हुखा। ग्रुक्ताओं की निर्माण कर्ता इस काल में प्रत्यकतः द्वास हुखा। ग्रुक्ताओं की निर्माण कर्ता इस काल में प्रत्येष रूप से क्षागे वहीं। बदाहरण के लिय गंगभीरो में वाहाभी में विद्युत का एक ग्रुक्ता-मन्दिर बनवाया। वाल्यानी की प्रवान भी वल्लीरभीय ध्यान प्राप्त कर लिया। प्राप्तः मधी श्रमिलेशी में पुलक्तीय ध्यान द्वारा किए गर बनोव क्षाने क्षाने हानमें कार्यनोध्य भी या—उल्लास ग्रिलता है। इस बाल में बितहान गरमाधी सूर्यों प तीन करान आरंबकार हुँव।

<sup>&</sup>quot;पल्लव दीनो के मन्दिने को बदिया में बनवाने का भेष विनमादित के टिसा बाता है। पट्टादिबल के मन्दिने के विवास पटलव मन्दिने के दिसानी की मक्स पर ही बने हैं।

है देखिए बारदे गोर्नेट्यर भाग १, लड दो, पुष्ठ १६१-२

चालुक्यों को ज्ञपदस्य कर राष्ट्रकृट जिन्होंने अपनी सत्ता स्थापित कर ली थी। प्रारम्भिक काल से ही ये राष्ट्रकृटों ना दिल्ला में बसे हुए थे। उनके उद्गम के सम्बन्ध प्रारम्भिक इतिहास में हम पहले हा बता चुके हैं। जिम भू-पंड पर उनके प्रारम्भिक इतिहास में हम पहले हा बता चुके हैं। जिम भू-पंड पर उनका प्रायप्त था, पहले उसका नाम रहावाडी था। उनकी दे राजधानियाँ याँ—एक सब्यूप्तंडी (नासिक जिला) में भीर दूसरी को नवीं श्राती के बाद गजधाना बनी, मत्यदेत (मालखेद) में। उनका सब से पहला राजा—जिसका उरलेख मिलता है—कृष्ण का पुत्र इन्द्र था। उसे प्रारम्भिक चालुक्य वय के राजा ज्यसिह ने परास्त किया था। उसके बाद के राजा गोविन्द को प्रतकेशी प्रथम से परास्त होना पदा। गाविन्द के जितने उत्तरिकारी हुए वे सख चालुक्यों के अर्थात थे। इसका स्नता महत्वपूण् राजा इन्तितुर्ग हुआ। उसने राष्ट्रकृट वरा की प्रतिदा की, जैसा हम बता चुक है, ज्ञितव चालुक्य रा। कार्ति वर्मन द्विताय को परास्त कर ज्या उठाया। उसने नये राष्ट्रकृट राज्यसंय की स्थापना की। इस नये राष्ट्रकृट बरा का लगभग डाई शिव्यों तक हत्तिया की राजनीति पर प्रभुत्य बना रहा।

दिन्तिहुनी, जैसा उसके विकृतों से प्रगट होता है, निक्षय ही

एक शक्तिशाली राजा रहा होगा । छ ईसा संबत्
दिन्तिहुनी ७ ४४९ से पहलें ही उमने केवल दिन्हणी भाग

को होड़ कर चालुक्यों के समूचे भू प्रदेश

पर अधिकार कर लिया था। प्राय. इसा काल में दिन्दिहीं नै
अपनी विजय-यात्रा को कोची, कलिया थार श्री शैल (कुरनूल) के
राजाओं की पराजय के साथ मध्यूर्ण करने में सफनाना प्राम
की। इसके साथ हा पटनाओं ने कुछ ऐसा पलटा गाया कि राष्ट्रकूटों
के माललेद वश का यह मध्यापक श्री योद्धा राजा अधिय हो

<sup>•</sup> उसके विकर में ----लक्ष्मावलोक --- विनकी दृष्ट खड़म की भार ने समान तैन भी; पुरीवल्नानु महारावाधिगत्त्र प्रमित्त्वर श्रीर परमामद्रारक । उतके एक श्रमिलेल में घोषत किया गया है कि उसके हाथियों ने नहीं, महानदी श्रीर नमीदा से नहीं चुनिक्चत कर दिया था। ( देलिये वन्त्रई मनेटियर, स्टब्स् १, भाग २, पुष्ठ ६००६)

गया चौर खपने चचा रूटला प्रथम के पत्त में उसे गही छोड देनी पडी—नह गही से च्युत कर दिया गया।

इस प्रकार दिन्तदुर्ग के प्रश्नात् कृष्ण प्रथम सिंहासन पर वेठा। उसने श्रकालवर्षा तथा श्रुमातुन के विकद धारण किये राष्ट्रकृष्ट साम्राज्य की नीच को रह किया तथा उसकी सीमाओं का विस्तार एर व्यपने विक्तें को सार्थ किछ किया। उसकी एक बहुत वही देन वह केंद्रारा मान्दिर है जो उसने निजास नाज्य में स्थित फ्लीर में समयावा था। यह मन्द्रिर चहुता काट कर बनाया गया था और निर्माण कता वा अट्युत च्यासकार माना जाता है। इस

भूव पे परचान् उसका छोटा पुत, गोविन्द तृतीय, गही पर येठा।

नसंका प्रताधी तथा का सही मानी में सब से
गोनिन्द तृतीय महत्वपूर्ण राजा करा ज सकता है। उसके
कीर भूव राज्याभिषेक के समय विरोधी राजाओं के एक
गुरू ने—जिसका नेतृत्व उसका माई कर रहा
था—घाषा डाक्तने का अथल किया। किन्तु गोविन्द ने इस गुरू थ

्ष्ट्र ना जाय कर किया। करने जार के स्वराहित के क्यां जार के स्वराहित के क्यां जार के स्वराहित के क्यां के प्रय प्रयत्नों के यथ कर दिया। उसने गुर्कर राजा पर आह सम किया और उसे पलायन यश्ने के लिए बाध्य कर दिया। मालवीं की

कदराव के बरोदा बाले तामपत्री ( इन्डियन एन्टीकोरी, १२ ) में हुन्या प्रथम द्वारा बनपाए गए एक ४न्डिर का उल्लेख मिलता है।

्रियो प्रभावत के विद्याल में यह जियहल सबर्प खपना विशेष राजनीतिक महरा राजना है। देशिए खारा हो। मज़्मार कुन गुजैर-प्रतिहार श्रीपेंक रोज में क्लक्षा विश्वविद्यालय कि है जनते आप रि हिपार्टमें ट आप लैटर्ल, राड १०, में भक्ताचित हुआ है।

दान्य दे० वा देवल की पुस्तक 'प्र-यान्य पन्ड मेडीविश्रल आर्थी टेक्चर छाप इंग्डवा"। इस पुरस्क में इस मन्दिर वा विश्तुत नवीन दिया हुआ दे। प्रतिस्त छूप 'प्यव टेंग्युस्त में अप तान्त त्वान मिलता है। देवल पां कहाते हैं कि तम्हती शाति तफ टिल्म में वह फैलाश मन्दिर शिव पी उपानता सा प्रमुख पन्य या। इतना ही नहीं टिल्म में अन्य वितने भी मान्दर में है, उतने नामीय म इस फैलाश मन्दिर वा ही छातुनस्य हुआ है—श्रीत से सुत्य देवन से अप तान्त से तुत्य विश्व से अप तान्त है के तम्ब से सा प्रतिस्त और विश्वय नगर के विद्वत्यामी के मन्दिरों से प्रवास तात्र हैं।

उसने श्रपने मध्युरा नतमस्तक कर लिया। इसके परवात् उसने श्रपनी सेनाओं के साथ तुगमद्रा की और प्रयास किया और पहले से ही मुक्ते हुए पल्लगों का और श्रीयक नजराना देने लिए वाध्य किया।

इस प्रकार राष्ट्रकृट साम्राज्य का चहुँमुसी विस्तार हुन्या।
गीनिन्द गृनीय ने श्रव सुदूर रिधन सबरराडी से हट कर त्रापनी
राजधानी सालखेद मे स्थापित था। गीनिन्द था साम्राज्य अव
परिचमी तट से लेकर पूर्वी छोर तक और विध्य के निकट वर्ती
प्रदेश और उत्तर मे सालवा से लेकर दक्षिण से कम से कम
सुगमद्रा तक फैला हुआ था। १६० लटों के भू-प्रदेश (दिख्णी गुपरात)
पर भी उसका आधिषत्य था। एक आमलेख से पता चलता
पर भी उसका आधिषत्य था। एक आमलेख से पता चलता
पर भी उसका आधिषत्य था। एक ग्रामलेख से पता चलता
पर भी उसका अधिषत्य था। एक स्वान्य स्वान्य को चहाँ का
वाइसराय नियुक्त किया था। पाच अभिलेख ऐसे हैं जिनमे ग चिन्ट
के शासन का उल्लेख है। और उसकी विजय यात्राको था उनमे
खटलेल मिलता है।

गोविन्द का पुत्र, अभोधवर्ष घयम, नृषातुग, ईसा सबत् पर्थ में गदी पर बैठा। बसने वार्ष काल तक, सुदन्यमीनवर्ष ममृद्धि के साथ, शामन किया। बमने शासन (८,५८-७६) काल में राष्ट्रपूटी आंग पूर्वी चालुक्तों के वीब, जिल्ला के प्रतिस्थान के साथ सवर्ष चलता रहा। मालवेद का जो तुर्गीकरण बसके विता ने आरम्भ किया था, उसे सम्भवत अमाधवप ने प्रा किया। मैसूर के गगों के साथ मा उसका सुद्ध हुआ। भीषण युद्ध और पराजय के बाद राष्ट्रपूटों को गावाशी से हुट जाना पडा। रिन्तु बनवासी शान्त पर, जिसे बन्होंने बालुक्यों

 देखिये छानगर फ्तींग की पुस्तक 'बाइनस्टीज आप दि कनाशींज डिस्टिन्टर ।

† मन्ने ताम्रपन, ईवा खबत् ८०२, इवा स्वत ८०६ का निर्दान पन और इसके अगले ही वर्ष में प्रशापित वाखों गनपन, ईवा संवत ८०८ का रामधनपुर बाला दानपन और करद ताम्र पन। कहा जाता है कि पल्लव राज दिन्त में अपने मिनों क हाम, गोबिन्द की होंटे का सकेत पाते हो, पूरा नजराना में ने दिया था . और वेंगी का राजा किया किसी वाधा के, सदा उसके सेवा म लिये तीया रहता था। से ह्रांना था, उनका अधिकार बना रहा। कुछ काल के बाद उसका गगों से सममीता हुआ। उसने चनके राजा से अपनी कन्या का विदाह कर दिया।

कन्नड़ भाषा और साहित्य का वह प्रेमी था। कहा जाता है कि अरव सीदागारों ने जिस 'धुदीर्थ जीवी बालहर' (बल्लम राय) का बल्लोस किया है, वह यदी था। धुलेमान (ईसा संवत् नर्श) ने दुनिया के चार यहे नरेशों में उसका उल्लेख किया है। यह चार नरेश थे—सगदाद का सलीफा, चीन का सम्राट् और रीम (कुलुन्तु-जिमा) का सम्राट् और रीम (कुलुन्तु-जिमा) का सम्राट् ।

जैतथर्म (दिगन्यर सन्वदाय) का वह बहुत बहा संरक्षक था। इसके धर्मगुरु जिनसेन के पथ प्रदर्शन और संरक्षण में यह पर्म खूब फूना-फना। कहा जावा है कि रस्तमालिका नामक रीनमध्य की रचना उसने राज्य का खाग करने के परचात् की थी। इस प्रंथ की रचना उसने राज्य का खाग करने के परचात् की थी। कियराजमार्ग नामक प्रय का रचिता उसे ही माना जाना है। कमह भाषा का यही प्राचीनत्त जावन क्या कर है। इस प्रथ में उस काल की जनता जीर सम्यता स्मार्शित का सुन्यर चर्णन हुआ है। इसके क्यमालुसार कन्नद परेश में कायेरी के उपरत्ने कांटे से लेकर योदावर्श के उपरत्ने कांटे तक का भूभाग चिम्मितिस था

श्रमीघवर्ष वा पुत्र कृष्ण द्वितीय (ईमा सवत् पप्त-६११) 'श्रकालवर्षो' कहलाना था । पूर्वी चालुक्यों तथा एक दिलीय श्रीर कान्य पड़ीसी राज्यों से उसने सी युद्ध किया।

कुण द्वितीय चीर अन्य पड़ोमी राज्यों से उमने भी युक्त किया। इन्द्र तृतीय गंगराज्य राष्ट्रहरूट सत्ता के आधीन मामनी इलाके के रूप में था। उसके परपान् चामना

नवीं और रखनी शनियों के अन्य वालियों ने शहरों के एक शक्तिशाली यश का उत्तेस किया है को मनकिर (मालकोर या माल्यकेट) में जानन करता था।

स्थापित नहीं रख सके और महीपाल ने, चन्देलों नथा अन्य शक्तियों की सहायता से सिंहासन पर फिर से अधिकार प्राप्त कर लिया।

गोविन्द चतुर्थ इन्द्र का छोटा पुत्र या। ईसा सवत् ६१८ से ६३३ एक उसने शासन किया। व्यपने पिता की तरह गोनिन्द चतुर्थ वह भी क्यांति प्राप्त योद्धा था। दान देने मैं वह

गोनिन्द चतुर्थ बहुभी ख्याति प्राप्त थोद्धाथा।दान देने मैं बहु इतना बदार या कि उसका नाम 'स्वरावपी' पड़

गया था ।

इस यश का खाला महत्वपूर्ण राजा छण्ण रहीय था। वह चकालवर्ण कहलाता था असने ईसा सबत् ६४० इन्ए। तृतीय से ६६ तक शासन किया। यह भी महाम् योद्धा

कृष्ण नृतीय से ६६ तक शासन किया। यह भी महान योदा श्रीर पोल था। उसके कितने ही श्रीमलेख निले हैं जो महास प्रेसीडेन्सी के मध्यवर्ती जिलों श्रीर नैसूर स्टेट

मे पाए गए हैं। गा गाजा की सहायता में उसने चोल राजा राजादित्य, प्रान्तक प्रथम के पुत्र, से युद्ध किया था। तान्कोतम के युद्ध में राजादित्य कारा गया और गग राजा ने, युद्ध में उल्लेखनीय साहस दित्याने के कत्तस्यरूप, घनवासी प्रान्त को प्राप्त कर लिया। इस विजय के कत्तस्यरूप राष्ट्रकूट साम्नाज्य का विस्तार चील-गज्य के हन्य प्रदेश तक ही गया था। कत्ततः अभितेत्यों में कृष्ण का बल्तेत्य करते हुप कहा गया है कि उसने "क्लिडी (कांची) और तजई (तजोर) पर अपना अधिकार कर लिया था।"

ईसा संबत् ६६४, छन्ए की यृत्यु तक राष्ट्रकृटों का शासन टर रहा। तैकिन दमर्था शती के मध्य के लगभग चाल सम्प्रज्य का विस्तार काफा हो गया और उसकी सीमाप् राष्ट्रकृट साम्राज्य की सीमाओं को छने लगी।

राष्ट्रकृट वरा का श्रान्तम राजा करक था भी कर्कत नाम से प्रसिद्ध हुआ। मालवा के परमार राजा से उसकी शतुना हो गई थी। उसने महाशष्ट्र पर श्राक्षमण किया और राष्ट्रकृटी का राजपानी मालसेद की उसके मन्मुख पुटने टेक देने पड़। परमारों के साथ जय उसका मुद्ध चल रहा था, उसा धीच तेल व्यथमा तेलप दिनीय ने जो साहसी किन्तु श्रद्धात चालुक्य नायक था थारी र मुख येरा की एक शामा से उद्युत हुआ था. राष्ट्रकृटों को अपदृश्य कर एक नये येरा की पक राणपाना का। यह नया थेरा करणाणो के परयानी पालुक्यों ( इसा सयत् १७३) के नाम से प्रश्रिद्ध हुआ!

से छीनाथा, उनना श्राधिकार बना रहा। कुछ काल के बाद उसका गर्गों से समझौता हुआ। उसने उनके राजा से श्रपनी कन्या का चिवाह कर दिया।

कन्नड़ भाषा और साहित्य का वह प्रेमी था। कहा जाता है कि अरव सीदागारों ने जिस 'सुदीर्घ जीवी वालहर' ( बल्लभ राय ) का उल्लेख किया है, वह यदी था। सुलेमान ( ईसा संवत ५४१ ) ने दुनिया के चार बड़े नरेशों में उसका उल्लेख किया है। यह चार नरेश थे—वगदाद का रालीका, चीन का सम्राट् और रीम (कुसुन्तु-निया) का सम्राट् अंदर । अ

जैतथमं (दिगम्बर सम्प्रदाय) का यह यहुव यहा संरक्षक था। उसके धर्मगुरु जिनसेन के पय प्रदर्शन श्रीर संरक्षण में यह धर्म सुब फूला-फना। बहा जाता है कि रत्नमालिका नामक जैनमंध्र की रचना उसी ने को थी। इस प्रंथ की रचना उसने राज्य का रचान फरने के प्रचान की थी। कांवराजमार्ग नामक प्रंथ का रचिता उसे ही माना जाता है। कम्ब भाष का यही प्रांभीतन कांवर में अब तक है। इस मंध्र में उस कांत की जनता श्रीर सम्यवास्तित का हुन्य सुध में से उस कांत की जनता श्रीर सम्यवासकृति का हुन्य पर्यंग हुआ है। इसके क्षयनानुसार कन्नम प्रदेश में कांवरी के उपरते कोंठ तक कांग्रनमान सम्मितित था

अभोषवर्ष वा पुत्र कृष्ण हितीय (ईमा संबत् पन०-६९१) 'अकालवर्षा' कहलाना था। पूर्वी चातुक्यों तथा कृष्ण दिनीय और अन्य पहोसी राज्यों से उपने भी युद्ध किया।

कृष्य दितीय और अन्य पड़ोमां राज्यों से उपने भी युद्ध किया। इन्द्र नृतीय गंगराज्य राष्ट्रशूट मत्ता के अधीन मामनी इलाके के रूप में था। उमके परपान् अगका

राष्ट्रकृट राजा इन्हें क्तीय (ईसा संवत ११२-१६) हुझा। खपने पूर्वज गोविन्द क्तीय की मौति, जिमने भीनमल के गुर्जरों से युद्ध किया था, उसने भी कनीज के गुर्जरों से युद्ध किया और कुड़ वाल के लिए गुर्जर नरेश को सिद्दासन से यविन कर दिया। लेकिन राष्ट्रकृट अधिक दिनों तक कन्नीज के सिद्दासन पर अपना अधिकार

नवी और दवकी शिवकों ने आव वाजियों ने वाहरते के एक ग्रांक्र गानी यश का उहसीन क्या है जो मनकिर (मानकेर वा मान्यकेट) में शावन करवा था।

स्थापित नहीं रस सके छौर महीपाल ने, चन्देलों नथा श्रन्य शक्तियों की सहायता से सिंहासन पर फिर से अधिकार प्राप्त कर लिया।

गोविन्द चतुर्थ इन्द्र का छोटा पुत्र था। ईसा सवत् ६१८ से ६३३ तक उसने शासन किया। अपने पिता की तरह बह भी ख्याति प्राप्त थोद्धा था। दान देने में बह गोविन्द चतुर्थ

गया था।

इस यश का श्रमला महत्त्रपूर्ण राजा कुव्हा सतीय था। वह अकालवर्षा कहलाता या उसने ईसा सवत् ६४०

इतना इदार था कि उसका नाम 'स्वणवर्षा' पढ

ष्ट्रप्ण तृतीय से ६६ तक शासन किया। यह भी महान् योद्धा था। उसके कितने ही ऋभिलेख मिले हैं को मदास ऋीर चोल त्रेसीडेन्सी के मध्यवर्ती जिलों और मैसूर स्टेट

में पाए गए हैं। गगराजा की सहायता में उसने चोले राजा राजादित्य, प्रान्तक प्रथम के पुत्र, से युद्ध किया था। तार्कोतम के युद्ध मे राजादित्य कारा गया और गग राजा ने, युद्ध मे उल्लेखनीय साहस दिखाने के फलस्वरूप, बनवासी प्रान्त का प्राप्त कर लिया। इस विजय के फनस्वरूप राष्ट्रकृट साम्राज्य का विस्तार चील राज्य के हृदय प्रदेश तक हो गया था। फलत श्रिभिलेखों में कृष्ण का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि उसने "काच्छी (काची) और तजई (तकोर) पर अपना अधिकार कर लिया था।"

ईसासत्रत् ६६४, कृष्ण की मृत्यु तक राष्ट्रकूटो काशासन हद रहा। लेकिन दसवी शती के मध्य के लगभग चाल स स्र उप का विस्तार काफा हो गया और उसकी सीमाएँ राष्ट्रहृट साम्राज्य की सीमाश्री को छने लगी।

राष्ट्रकृष्ट वश का अन्तिम राजा करक था जी कर्कत नाम से प्रसिद्ध हुआ। मालवा के परमार राजा से उसकी रातुता हो गई थी। उसने महाराष्ट्र पर आक्रमण किया और राष्ट्रकृष्टो का राजधानी मालखेद का उसके सम्मुख घुटने टेक देने पड़। परमारों के साथ जब उसका युद्ध चल रहा था, उसा बीच तेल अथना तैलप द्वितीय ने जो साहसा किन्तु श्रज्ञात चालुक्य नायक या और प्रमुख वश की एक शासा से डद्भूत हुआ था, राष्ट्रकूटों को अपदस्य कर एक नये वश की स्थापना का। यह नया वश कल्यासी के परवर्ती चालुक्यों (ईसा सवत् ६७३) के नाम से प्रसिद्ध हुआ।

राष्ट्रकृटों के शासन-काल में पौगणिक देवताओं की चपसना ने महत्वपूर्ण स्थान प्रदृष्ण कर लिया था। चट्टानें पापिक विवित खोद कर तथा दूसरे तरीकों से मन्दिरों का निर्माण बढ़े पैमाने पर हुआ। इस मन्दिरों में शिव और विद्यु की वर्णासना होती थी। इसके अतिरिक्त अमोधवर्ष प्रथम के कन्देरी बाले अभिलेख से पता चलता है कि बौद्ध धर्म के अत्यायियों और सरचकों की संख्या भी काफी थी, बद्यदि इस धर्म का हास होकर इसने नगरब रूप धारण कर लिया था। जैन धर्म का भी, चालुक्यों के शासन-काल की अपेदा, इस काल में अधि ह प्रभार हुआ। अभोषषपं इस धर्म का महान् संरक्षक था और सन्भवतः उसने जैन धर्म का प्रहुण भी कर लिया था। निम्नवर्ग के प्रधिकांश लोगों तथा व्यापारियों में इस धर्म के अनुवायी थे। दिगस्यर सम्प्रदाय का ही इस वाल में अधिक अथान हुआ। आने क विगन्धर शंध इस फाल में ग्चे गए। शप्टूकूरों के दान-पत्रों में, प्रारम्भिक गालुक्यों से भिन्त, दान-दाताओं के पूर्वनी का परायद्ध उल्लेख मिलता है। उनके दरवार में कविंगण का पेयपक्ष उपयाज किलाया है। उनके द्रांगर के क्रायान्य पहते थे। बिहार्नों को ये प्रोत्साहित करते थे। असोघयर्ष की साहिरियक क्राययों और क्याति का तम पहले ही उन्होंन्य कर पुक्त हैं। इस खंश के तीनों कृष्णों में से एक को साथक के हुप में, कविरहस्य सामक वाट्य प्रंथ में, चिन्नित किया गया है।

राष्ट्रकृत ऋष व्यापारियों के मिश्र वे और उनने शरण तथा

शोत्माइन देते में। आरबों के बिन सिक्ता दिखाने

प्रस्य व्यापारियों और उनके लिए क्थाना का मार्ग सीनने के

में भीताहन क्या परिकास होंगे, वह दे मही अनुमान कर
संके थे। अलसस्त्री नामक क्या बार्य आणि और
लेतक ( डेमा संवत १४६) ने लिखा है कि एक और जम्
बान्हर राजा ( गष्ट्रकृत ) मुस्तानाओं के प्रति मिन्नतामाय
प्रदिश्चित कर रहा था। सभी अन्य बानियों ने राष्ट्रकृतों और
पंत्री कर रहा था। सभी अन्य बानियों ने राष्ट्रकृतों और
पंत्री के गुजर प्रतिहारों की स्थापी अपना का संक्ष्य के

के उन्तेर विवारों किया है। उन्होंने यह भी लिया है कि क्षती कर्ष

चारों सेनाओं में से दिल्ली इमेशा धाल्हरों के विरुद्ध युद्ध परती रहती थी। 8

राष्ट्रकूटों की साम्राज्य विस्तार की खाकांचा ने विचिए के राजा को हिन्दुस्थान के हृदय की खोर बहुवा बदने का ख्रयसर प्रदान किया—यहाँ तक कि वे उत्तरी साम्राज्य की राजधानी कशौज तक, जो उनका सदय थी, खागए।

[ 8 ]

कल्याणी परवर्ती चालुक्य

पश्चिमी चालुक्यो का पुनरुत्थान

श्रव हम परिचमी चालुम्यो को राजनीतिक प्रगति का प्रवलोकन करेंने। में तेल के मान्य खीर अध्यवसाय के फलस्वरूप उनकी शक्ति फिर से स्वापित हो गई थी खीर दिलाएं। गुजरात का छोड कर राष्ट्रकूटों के समृष्ये प्रदेश पर उसने खपना खायिकार स्थापित

क्ष देश्यय होलक्ष्य और हामन क्षा हिस्स खाप हान्छया ६व टाल्ड बाई इट्म खोत हिस्टारियन्त्र', भाग १, पुष्ठ ४, १० और २२-२३।

्रेप्रारमिक चालुक्य यहा का श्रातिम राजा को तियम मा प्राप्त क्रियम क्रिय

तीलव ने लाक्षुक्य वंश को किर से श्राविष्टिक्त किया गा। उसके बारे में बदा बाता है कि उनने बरक वे दो युद्ध सम्भी को गिरा दिया और जिन प्रकार नागाइ ने समुद्र के तल से इस पूटने का उद्धार किया येने ही उनने बाहुकन कहा शाक्ष्यकृतों के सुचक से उतार कर किर ने भारतोदय क्या था।

देलिये एफियाफिरा करनाटिक भाग १, टमनायपर (१) इस इर्धिनेस में पूर्व कालीन चलु क्वों वा सर्वोचिक लंगावशहन दिया हुआ है। कर लिया था। इस नवमात राज्य में कुन्तत देश, जिसमें फन्नद् प्रदेश का अधिकांश मान आगया या, सम्मिलित था। इसके परचात् तेल ने परमारों के आक्रमणों से अपने सीमा प्रदेश को सुरितित करने की ओर ध्यान दिया। परमार नरेश मुंज ने चालुक्यों के राज्य पर कम से कम सोलह यार आक्रमण किया और तिल को समने परामत कर दिया। अन्त में, संयोग वरा, गोदावरी की पार करते सुमय, मुज पकड़ा गया और उसे मीत के वाट उतार दिया गया। तेल ने २५ वर्ष इसा संवा हिस्स के अन्त तक राज्य किया। उसके परचात के पर करते सुमय, मुज पकड़ा गया और उसे मीत के वाट उतार दिया गया। तेल ने २५ वर्ष इसा संवा हुआ, सरवाशय, गदी पर वैठा।

सस्याभय (६६७—१००६) को खपनी शक्ति थनाए रखने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उसके सत्याभय शासन-काल में चोलों की शक्ति, राजराजा महार के नेएस्य में, राष्ट्रकृष्टों में पतन के बाद,

बहुत यह गई थी। उननी खाकांचा विस्तृत विजय प्राप्त करने की थी। उन्होंने गंग-राज्य पर आक्रमण किया। चोलों के आक्रमण की कीहा तेने के लिए चालुक्य नरेश दिल्ला की ओर बढ़ा, किन्तु चोल नरेश राजराजा ने उसे परास्त किया और आस-पास के प्रदेश को लूट-पाट लिया (ईसा सबत् १००३ = लगभग)

सत्याश्रय के बाद बनका भतीजा विक्रमादित्य पंदम गद्दी पर पैठा श्रीर किर विक्रमादित्य का भाई जयसिंह निक्रमादित्य श्रीर जिसका चीलों से श्रमकल यह चलता रहा।

निममादित्य क्षीर जिसका चोलों से क्षमफल युद्ध चलता रहा। जयसिंह सामिल मे बोलो को शक्ति क्षीर सत्ता यह रही थी। गगवाडी को उन्होंने क्षपने राज्य में मिना

था। रागवाडा का उन्हान खदन राज्य न राज्य की लिया या श्रीर तुंगभद्रा तथा फुट्णा नदी के तटों को उनके राज्य की इत्तरी सीमा छूनी थी।

ईसा संवत् ६६६ से पूर्व ही चोलों ने गंतवादी श्रीर नोलम्बयाडी पर अपना अधिकार कर लिया था। इमके बाद उन्होंने रचपदी के मांद्र सात लक्ष्वा प्रदेश पर आक्रमण कर उसे र्राद दाला। यह प्रदेश पश्चिमी चालुक्यों के अधिकार में था। इस कित्रप का सर्वे प्रथम वस्केस राजराजा चोल ( हैंसा संबत् १००७--) के शासन-काल के बाईसचें वर्ष के अभिलेख में मिलता है। चोल सेना ने "इस देश को लूट-पाट कर बराबर कर दिया; लियों, वर्षों श्रीर माहायीं को मार डाला , युत्रतियों को पकड़ कर अपने घर में डाज़ लिया और उनकी जाति को नध्ट कर दिया। "क्ष

चोलों ने पूर्वी चालुक्यों से स्थायी सीच कर ली श्रीर इस सिष को विवाह-सम्बन्ध द्वारा और भी पुष्ट बना लिया। श्रन्यथा उनके लिए वेंगी और करयाणी के चालुक्यों की सबुक्त शक्ति से लोहा लेना फिठन होना और उनकी शक्ति बहुत कुछ च ए हो जाती। विशेष कर उनकी उत्तरी सीमा बहुत कमशेर रहतीं श्रीर वे श्रामे राज्य का विस्तार न कर पाते।

राजेन्द्र चोज राजराजा का सुयोग्य पुत्र था। शामन के ऋन्तिम विनों में उसने चपने पिता, के साथ योग दिया था निकमादित्य पञ्चम और, जपने राज्यामिषेक के शास्म्य से ही, राज्य

और जयसिंह की चलरो सीमाओं के विस्तार की ओर अपसर हुआ था। विक्रमादित्य पचम, जो सत्याश्रय

(ईसा सन्त १००६ १८) का सतीजा था, चोलों के आहम्स्य के चक्र में आ सक्ता था। अन उसने नोलम्यवाडी पर अपने अधिकार को इट करने के लिए विवाह सम्बन्ध का सहारा लिया। जगरेकमल अपिसह दिनीय विक्रमाहित्य का छोटा माई था। महत्व की स्टिट से इस यश में उसका थान दूसरा था। इसा सवत १०१२ से ४० कर उससे शासन किया। राजेन्द्र चोल यदि हाथी था तो यह विहा खास नोलम्यनाडी में उनके अभिलेख हैं चिनसे पता चलता है कि उसने इस प्रदेश से चोलों की शक्ति का अन्त कर दिया था। योलों क अभिलेख हैं चिनसे पता चलता है कि उसने इस प्रदेश से चोलों की शक्ति का अन्त कर दिया था। योलों क अभिलेख से सात स्वत्य एक एक स्वार्ध सात कर का प्रदेश में पताचवी थे साह सात सात स्वत्य पर अधिकार कर लिया था। अत अन्य आहिसात सात स्वत्या पर अधिकार कर लिया था। अत अन्य आहिसात सात स्वत्या से चालक्यों का शासन अच्छी सरह जम गया था, वह अतिराजत है। अपने पूर्व में मौति जयसिंह मी जैन या और जैन यितयों तथा विद्वानों को मोति जयसिंह मी जैन या और जैन यितयों तथा विद्वानों को मोति जयसिंह मी जैन या और जैन यितयों तथा विद्वानों को मोति जयसिंह मी जैन या और जैन यितयों तथा विद्वानों को मोति जयसिंह मी जैन या और जैन यितयों तथा विद्वानों को मोता इत्तर या।

ईसा सवत् १०४२ में जयसिंह के बाद सोमेश्वर प्रथम गई। पर

क्ष सत्याभव का होत्तुर बाला श्रामिलेख, देखते कावई गानेटियर, राड १, २, ४३३,—शाय हो फ्लोट की 'बाइनेस्टीन श्राफ दि कनहीं डिस्ट्रिक्ट' भी देखिए !

सोमेश्वर प्रथम

वैठा। आहवमल्च का उसने निरुद्द धारण कि और बड़े बत्साह से, यदापि उतनी सफलता

साथ नहीं, उमने शुतु चोला सं समर्प ला रता। नोलम्बनाडी तथा अन्य नहेंशों पर फिर से प्रवना प्रिक्त स्थापित करने के विष्ट चोल मुन्य न्देशों पर फिर से प्रवना प्रिक्त राजेन्द्र (१०४० ६३) और चार राजेन्द्र (१०६२ ४०) — इत सभ चोल—राजाप्यां ने चालुक्या से जुद्ध किया। प्राप्तसायों में इन्हों अपना निजया की घाषण रा है। यजाधिराज का घोषणा है कि इसने ईसा सबत् १००६ में राश्वित से चालुक्यों प्रमहत्त प्रभा मून कर दिया। राजेन्द्र को पाया है कि अपने आई के साथ प्यां चढ कर कोल्याराम में उसने पर निप्त सकस्य प्रतिष्ठित विषय और बार राजेन्द्र का पहना है कि उसने चालुक्य राजा मो पर्ष

सहायता से, गरा पर बंधान था अवनम हिंगा गया था। \* उसे रोहन के लिए दी प्राह्यमता न राजबुनार बुलोत्तुत का साथ दिया। रामगंत्रा प्रथम

रामगना प्रथम

(हत्य-१०११)

राज्या पर पूर्व नगासुर(१०११ -१०४२) जि: । १४ (१०११ -१०४२)

राज्ञ गिरा स्मान सामग देश |
१०१० -१०५० -१०६० (१०६६ -१०४०)
स्वामा परा निम्नाहरय

सामा द्वीर द्वीर द्वीर साम

<sup>&</sup>quot; राम वेद्युदा हु राव त्य का छीर भारतर करन है।

इसके फलस्वफूल जो युद्ध हुआ उसमें सेमिश्वर प्रथम पहले वेजवाड़ा और फिर कृष्णा और तुंगमद्रा के कुडाल सगम पर पराजित हुआ। १०६६ में तुंगमद्रा में द्वव कर सेमिश्वर ने जातमहत्या कर ली। सोमेश्वर एक कियाशील और युद्धिप्रय राजा था। जोल राजा के विरुद्ध जमने माहस तथा पौरुप के साथ युद्ध किया था। उसका सेनापित विजयादित्य भा बहुन योग्य और साहसी था। उमके पुत्रों ने इसका पूर्ा साथ दिया। कल्काणी को एक महान् और प्रामद्ध नगर वनाने का श्रेय उसी के शासन-काल को प्राप्त हुआ था। इस राज वंश की महानना के अनुकृत ही यह नगर महान् बन गया था।

श्राहश्वमरुक के बाद या काल पश्चिमी चालुक्यों के लिए वितास-कारी सिद्ध हुआ। उत्तराधिकार के लिए पमासान-श्रास्तरुम्त याल गृह-युद्ध हुआ। इस काल या पहुत कुद्ध विवस्स कश्मीरी कवि विरुद्धण की रचनाओं में मिलता

है। विरुह्य विक्रमिटिस्य द्वितीय के दरबार में रहता था। उसने खपने काश्यदाता को नायक यना कर 'विक्रमाक देव चरित' नामक एक प्रस्थ की रचना की थी।

भुदनामक मल्ल सोमेश्यर दिलीय (ईमा सबत् १०६८--७६) की चाली के आक्रमण से-जो सन्मवतः बीर

का चाला क आरुमस्य स—जा सम्भवतः बार गोमेश्यर द्वितीय राजेन्द्र के नेतृत्व में हुआ था—लोहा लेना पहा। एक तट से दूसरे तट वक विश्वृत तीन प्रान्तों में

इसने अपनी दक्तिणी सीमा के प्रदेश क' बाँट दिया था। यह विभाजन असने चोला के आक्रमण वो रोकने के लिए किया था और इसके फलस्वरूप उसके राज्य में कुछ शान्ति भी स्थापित हो गई थी।

सेमिश्वर रीत मत का उत्सादी समर्थक था। उस काल में कालमुख सन्वामी बहुज प्रचलित ये चीर सेमिश्वर उन्हें सरज्ञल प्रशास करता था। कालमुख संन्यासियों ने जीनवों को पीछे हाल दिया था। कहा जाता है कि बीर राजेन्द्र ने उसे कन्नह स्वेश से व्यद्धिक कर दिया था। बीर राजेन्द्र उनके छोटे माई विक्रमादिस्य के पूजे कर दिया था। बीर राजेन्द्र उनके छोटे माई विक्रमादिस्य के पूजे भी जिनके माथ उसने पोल राजकुनारी का विवास के पूजे था। जिनके माथ उसने पोल राजकुनारी का विवास कि से था। जिनके माथ उसने पोल राजकुनारी का विवास के से था। जिनके साथ उसने पोल से सार्थनिक युद्ध काने पर भी विचित्तत नदी हुछा। के बल शासन के खिनम काल में उसे

श्रापने होटे भाई की श्रोर से, जिसे उसने घरेल प्रान्त का भार सींप हर स्वयं बांकपुर में रहना श्रारम्भ कर दिवा था, कुछ परेशान होना पड़ा था। उसकी मृत्यु सम्भवतः ईसा मवत् १००६ के लगमग हुई थी। कु

इन दोनों प्रावदारों भाइयों में से बहा माई सोमेश्वर दिनीय राजनीति में गृन्य था और छोटा भाई? विकासिताय राज-कार्य को प्रभालने में कार्य कुशल और साहशी था। शुन्त से परले उनके निता यह नहीं निश्चय कर सके वे कि कौन सा पुत्र वाहेत में उनका मोग्य उत्तरायि गरी होता। 'सिकमादिस मं को जब राज्य मही जिला से कह निरास हुआ और भाग कर करल संगम पर स्थित खोलों की खालनों में माया और बार राजेन्द्र से सहायता प्राप्त करने का अप्रतिथा । बीर राजेन्द्र से सहायता प्राप्त करने का अप्रतिथा । बीर राजेन्द्र से सहायता प्राप्त करने का अप्रतिथा । बीर राजेन्द्र में स्था । बीर राजेन्द्र से सहायता प्राप्त करने का अप्रतिथा । बीर राजेन्द्र में स्था । ब

अपना राजुक्तार उर्जा निष्मा में आहर विकास दिस में हिया मां। चोल राजा को विकास दिन्य को छाउरा करने की विशेष चिरता नहीं सी, क्सीक कहायता के चकर के सावकाद भी चालका राज्य राज्य

अभिलेखों से पता चलता है कि शोगेशवर अपने गर्व के मर में जूर है।
गया या और उसे अपनी प्रजा के दु:ज-मुल की मोर्स विन्ता नहीं थी।
कन्त में विक्तादिश्यें ने उसे करते बना लिया और राज्ञपार्य को अपने
साप में से निया। प्रका अपने आमिलेल के अनुनार विकासदित्य ने मुद करके
'राज्य पर अविकार मांत किया या (क्लीट, इन्च्यें मजेदियर १ पृष्ट भूभर)
ये अमिलेल विकासदित्य के प्रमा कर्षा क्राइट अरते हैं। पुनत में शोमेश्यर
मा क्या हुआ इसका मुख पता नहीं चलता। "निल्ह्य ने दो कियित पडनाओं
'का उत्तेख किया है—एक का अपने सो एक प्रकार होता है कि उसके दोनों
मारसों—नियम और कर्षांद्र क्यांत्र के से होता है। सामार क्यांत्र का स्वा प्रकार करते करते की स्वा मारसों
नुदेश पटना का अन्त उसके चर्डा है आने में होता है। समारवार परलों प
के परत-स्वरूप हो उसे कल्याणी से मांग कर बोक्ट्र में सहना पद्धा ग

विक्रमादित्य ने अपने माई सोमेश्वर को पृष्ट कर ईसा संबत् १००६ में बुन्दी बना लिया था। उसी समय से,

्विकमादित्य पष्ट अपने राज्याभिषक की स्मृति में, उसने चालुक्य विकाम संवत् भी चलाया या। अपने यहे आहे सीमेन्द्र को जिसने कर्जन्या जीन से न्यूरोनन कर लिया था सम

सोनेरवर को, जिसने कुर्बोचुँग चोल से गठवंधन कर लिया था, वरा में करने छीर खपने छोटे माई के बिद्रीह की शान्त करने के पश्चात् इसे खम्य किसी यिशेष परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा छीर उसका शासन फाल, काँची और होयसातों के विरुद्ध युद्धों को छोड़ कर, शास्त्रिक साथ ज्वतीत हुआ।

आधी शती से अधिक तक विकसादित्य ने गौरव के साथ राज्य किया। किन्तु अपने सुदीर्ध और शान्तिपूर्ण शासन

किया। किन्तु घपन सुद्राध श्रार सानित्यु सासन विक्रमादिल की काल में कुछ कारणों से बसे कुछ रद सैनिक कार्य ग्रफल नाएं करने पड़े। कुनोत्तुंग से युद्ध वरने के कुछ का ला प्रसान् विक्रमादिश्य के भाई जयसिंह ने, जो

धनवाती आन्त का खायपित था, विद्रोह किया। विक्रमादित्य को इस पिट्रोह को द्रभाने के लिए सैनिक वर्गायाही करनी पड़ी। इनके बाद उसने आक्रमण करके काँची का अपने अधिकार में कर लिया। ईसा संबद् ११९० के लगभग होयसालों ने—जो चीजें के विकट विश्वय गात कर जुके ये —पश्चिमी चालुक्यों के विकट तलवार सीची और विक्रमादित्य की सेना पर, उस समय जब बह पड़ाय की स्थिति में थी, आक्रमण कर दिया। होयसालों के इस आक्रमण को जिक्रमा

न या, आक्रमण कर रहया। हायसाला के इस जाक्रमण का ावक्रमा दिख के स्वामिभक सरदार सिंदा श्वाचुर्गा दिसीय ने शान्त कर दिया। विक्रमादित्य ने ११२६ तक शासन क्रिया। धर्म खीर साहित्य पा

वह बहुत बहुत अभी अभी था। उनका रचारित मा वह बहुत बहुत अभी था। उनका रचार प्रभाव विज्ञमदित्यका पूर्ण था। उसमें कश्मीरा कवि विरुद्ध और रस्मार "भितान्तरा" भय के रचिवता. विज्ञानेश्वरक जैसे •

- महान् परिवत थे। घाषिक दिन्ट से विकागांदरय दूकरो पटना वामवतः वाद में, देश संबत् १००६ में, हुई। उठके शासन के उच समय तक के अभिलेख मिलते हैं।" (देखिए मैद्दर यजेटियर नवा

संस्तरण, खंड २, भाग पृष्ठ ७६६-८०० ) ● उसनी रावधानी फल्याखी की स्वाति श्रीर गीरव का वर्षान विद्यानेश्वर ने

निम्न सन्धी में किया है—"शहाणी जैना नगर इन घरती पर न कभी था, ेरे वैष्णव था, लेकिन करवन्त वहार हृद्य होने के कारण कर्य देवताओं — जैसे लोकेश्वर और बुद्ध के निमित्त भी वह दान करता था।
परम्परागत पद्धति पर विक्रमाहित्य अपना शासन नलाता था। अपने
राज्य में वह यहुआ होरे पर जाता और मालखेद के निकट यातागिरि
और भित्रयपुर (बोजापुर) में — अपने मान्तीय राजधानियों में
— उद्दारा था। अभिलेखों में उसे त्रिभुवनमञ्ज कहा गया है। पे
अभिलेख असके शासन के प्रथम वर्ष से लेकर प्यासमें थे
समिलेख उसके शासन के प्रथम वर्ष से लेकर प्यासमें वर्ष
सक से सम्बन्ध रहते हैं। विन्हस्य के धंय विक्रमांकदेव वर्षित के सम्बन्ध रहते हैं। विन्हस्य के धंय विक्रमांकदेव वर्षित
में कहा गया है कि कुलोचुंग ने विक्रमांक के प्याजित किया
था। — नोलम्बवार्क के प्रेर्ग में चोलों और चालुक्यों के धीय
युद्ध हुआ वा और सम्भवतः विक्रमाहित्य के शासन्याल में के
चेल अन्तिम कर से इस प्रदेश से बहित्कृत कर दिए गर थे। चोलों
के निकालने में, प्रस्ववतः इन्हांगी पोठवों ने तहायता दी थी।

यिभिन्न धर्मों के प्रति वसका व्यहार वदार था। जैन, पौढ, दीव कीर वेंच्याय धर्मे—सभी को असने प्रोस्सहन दिया था। पनसाती दी राजधानी बतिसाती विद्या का बहुत यहा केन्द्र थी। यहाँ
सों में देश के नभी धर्मों की रिश्ता की आती थी। कालपुर मंग्यासियों ना दूम काल में प्रधान्य था और वशुपति सत का उन्होंने
न्यापक प्रधार किया। वेदान की विधार घररा से इस काल में प्रमुख
स्थान प्राप्त किया। वेदान की विधार घररा से इस काल में प्रमुख
स्थान प्राप्त किया। धर्म के प्रमुख केन्द्रों में साहर ही दिव्य है
स्था जाला था। धर्म के प्रमुख केन्द्रों में मान्दर्श, राज्ञालमों, यान
कीर विधार कुछ निर्माण का अध्या चलत था। अपना-निर्माणकला उन्नति पर थी। इस काल में जो मन्दिर यने, उन्होंने चालुक्यदीर्ल की फिर से जीयित किया। समूर तथा क्लाइ जिसे से सिती
हुए प्रदेशों में इस रीजी का विश्वेष करा है. राज्य था।

प्रान्तीय शासकों और ऋधिकारियों पर विक्रमादित्य वहा निर्यन् प्रण रता । भागने करद सामन्ती मरदारों से भी उसके सम्पन्ध

न हे धीर न आगे होने को सम्मावना हे विक्रमांक के समान भोतम्बस नरेग्र भी न पहले कभी, मुता न देखा गया है।"

<sup>&</sup>quot; शाक्यर प्रतक के बादंगर कुछ' बन्धेन्ट,' पृष्ठ १४२

श्रच्छे थे । उसका शासन सम्पन्न श्रीर समृद्ध था और वह, श्रमदिग्ध रूप से, श्रपने चंश का एक महान नदेश था ।

विक्रमादित्य के बाद चालुक्य वंश का तेजी के साथ हास होने लगा। वसके वाद सोमेश्वर तृतीय, जी भूलोक-

चालुक्यों का हास मल भी कहलावा था, गद्दी पर वैठा । वनके शासन में राज्य समृद्धि रहा और वसके अधीनव्य सरदार

में राज्य समृद्धि रहा श्रार उसके अधीनस्थ सरदार इसे सर्वह मानते थे। अपने थिता की तरह वह भी विद्या श्रीर माहित्य का प्रेमी था श्रीर स्वय भी साहित्यिक श्रामिरुचि रक्षता था। ईसा सवत ११३० में उसकी मृत्यु हुई। १३

जगदेकमल उसका उत्तराधिकारी हुआ और बारह वर्षी तक (११३६-४१) उसने शासन किया। श्रीमलेटों

विक्रमादित के से पता चलता है कि पहली मार युद्ध उत्तराधिकरी में उसने दिलियों प्रदेशों पर विजय प्राप्त की और दमशे मार उसे होयसालों के साक्रमण का

ज़ीर दूमरी चार उसे होगसालों के आक्रमण का सामना क ना पड़ा। उसके राज्य पर पोलों ने भी आक्रमण किया था, किन्तु उन्हें पराजित होना पड़ा। उसने जपना एक सबत् चलाया था, जिसका उसके कंट्र आधिलेटों से पता चलता है। उनके शासन-काल में कुन्तल देश सम्बद्ध हुआ।

इसके पहाल इसका पुत्र तैलप तृशीय गद्दी पर पैठा। तैलप कृ शासन-काल में राज्य का द्रुव गति से हाम होने लगा। अनने माई सोमेश्वर दिलाय था, यह अन्त में धातक सिद्ध हुआ धीरे घीरे इन राज्य कर दिया था, यह अन्त में धातक सिद्ध हुआ धीरे घीरे इन प्रान्वपतियों और सरदारों ने केन्द्रीय सच्चा को मानने से इन्कार कर दिया। और जैसे ही अयसर सिजता, अपने स्वामी-नरेश की अवसा कर वे अपने की शतंत्र घोषित कर देते। इन्हीं में से एक सरदार ने, तैलप के शासन-काल में, सीमा स्थित एक करीले पर यितय मार करने के याद अनने को शतंत्र घोषित किया। उसका नाम विज्ञल पलापुरी या और यह बनवासी का अधिपति या।

सैलच को गद्दी पर बीठे खायिक वर्ष नहीं हुए ये कि विजल ने, + सम्पनन: उत्तरे भानसेल्लास नानक सफ़ारे अंध को रचना भी थी। अन्य विदयों से स्रोतिरक इस अंध में राजनीति और सवाओं ने मनोर्टनन के बार्च स्थापी का भी बर्लन हुआ है। (एस॰ सहस मिसर, अग्य १ प्टाइट०) जो द्रव्हनायक था, कुछ शक्तिशाली सरदारों तैलप अपने राज्य के साथ—जिनमें काकातीय वंश का प्रोलराजा से वंचित भी था पद्यम्न कर सिंहासन को अपने हाथ में

करने का प्रयत्न किया। ईसा संवत् १९६२ के लगभग वह सिहासन पर अधिकार करने में सफल हुआ। इस पर्प में एक अभिलेख में उसका उल्लेख स्वामी-नरेश के सामान हुआ है। ईसा संवत् १९४४ से उसने राजकीय सत्ता प्रहण करने की गणना की है। भुजवल चक्रवर्ती तथा अन्य कई विश्वे—जैसे परमेश्वर और निभुवनमान को उसने घारण किया था। तेलव ने भाग कर और निभुवनमान को जी जीर जिजला के अधिकार को बाध्य होकर बानवासी में शरण ली और जिजला के अधिकार को बाध्य होकर बानवासी में शरण ली और जिजला के अधिकार को बाध्य होकर बानवासी में शरण ली और जिजला ने यह "अर्द राजनीतक, अर्द तैनिक, कानित हुद्ध तो अपने भुजयत और हुड़ अपने साधियों की मदद से सम्पन्न की थी।" वैलय का उत्तराधिकारी नाम मात्र का राजा

या (११६४)।

११८० के लगभग एक अन्य चालुक्य नरेश सोमेश्वर चतुर्थं
ने साम्राज्य को फिर से प्रतिदित किया। इसके फलस्वरूर कर्तचुरियों का आधिपत्य समाप्त हो गया। यस्मरस नामक अपने
राक्तिशाली मंत्री की सहायता से सोमेश्वर ने यह सफलता
प्राप्त की थी। एक अभिनेश्व में यस्मरस को चालुक्य राज्य-यंग का
पुनर्सत्यादक कहा गया है। सोमेश्वर का सब से अन्तिम अभिनेर्य
दुसा संवन् १९६६ का है। इसके बाद कुछ पता नहीं चलता कि

दैविगिरि के बादव शासक भिक्षम ने चालुक्य शब्य के हत्तरी श्रीर पूर्वी भागों में प्रवेश किया था। दिख्य की राज्यनंश का अन्त श्रीर से बीर बझाल के तेतृस्य में शेयसालों के

आक्रमण का अय क्यन्त हो गया था। अन्त में अन्तिम चातुक्य राजा को पनवासी में लाकर शरण तेनी पही और अन्तिम चातुक्य राजा को पनवासी में लाकर शरण तेनी पही और देशा संवत् १९६६ से, पुराने सामन्ती सरदारों के अभिनेती में, राज्य का कोई उन्लेख नहीं तिलता। इस प्रकार वालुक्य येश का इसा सवत् १२०० के लगअग अन्त हो गया, यद्यार वालुक्य येश के कुछ सरदार, तेरह्वी शती एक क्षेक्ण में राज्य करते रहे।

चालुक्य साहित्य खीर कलाखों के प्रेमी थे। मयन-निर्माण-कला के चेन में उन्होंने चालुक्य रीता को जन्म दिया था। उनके सिक्के, बहुत कुछ खंरों में, कदक-सिक्षों की नकल पर बने ये खीर प्याले के खालार के थे। राज्य के खन्त होने के बाद के खन्तव्यस्त वाता-वरण और गद्ववहमाले में रो राजिशाली वंशों का बदय हुआ और विजय से राजनीतिक सचा उन्होंने प्राप्त कर तो। ये वंश थे देविगिरि के यादव और हारससुद के होयमाल।

ईसा संवत् ११४१ में कल वृरियों ने चालुक्यों को अपदस्य कर : अपनी मत्ता स्थापित कर ली थी। यद्यपि उनकी कल तुरी प्रभुता थोड़े काल (११४१ से ८२ तक) रही, फिर भी उनके शासन-काल का महस्य था—विशेष कर

इसिलिए कि उनके शासन-काल में लिंगायत-सम्प्रदाय का उदय हुआ। यह सम्प्रदाय वन्नद भाषा भाषी प्रदेशों में अधिक ज्यास था। कलपुरी एक प्राचीन जाति के लोग थे। यह इस जात से भी प्रकट होता है कि वे चिहि संयत का प्रयोग करते थे जिसका प्रारम्भ ईसा संवत् २५६ से होता है। मैसूर के चिभिन्नेओं में उनका उन्लेख 'कलंजर के स्वाभी' के रूप में हुआ है जो चेहि या युन्देन्संड में एक टढ़ दुरी था। किन्तु यहाँ हम प्रमुख रूप से दिस्ता में ही उनके प्रमुख का वर्णन करेंगे।

जैसा इस पहले कह चुके हैं, विज्जल, या विज्जल, चालुक्यों के अन्तर्गत महामंडलेश्वर के पद पर स्थित था।

विज्ञाल (११५६-५७) अपने स्वामी तीलप को, विश्वासयात करके, उसने बन्दी बना लिया था और उसके सिंहासन पर, ११५६ में, अधिकार कर लिका था। यह एक नाइएण कन्या पदावती के प्रेम में पढ़ गया था और उसके सौन्दर्य के सन्मुख पूर्णेरूपेण आत्मसर्पण कर दिया था। वासव पदावती का नाई था। अपनी घहन के प्रमाव से सहज हो वह प्रधान मंत्री और सेना-नायक के पर तक पहुँच गया।

विज्ञल ने जैन धर्म प्रहणकर लिया था और तर्नुसार धर्मके क्रोन मंत्री कीर पराधिकारी जैन हो गए थे। वासव को यह कच्छा नहीं काग 1 उनने जैन पराधिकारियों को व्यत्म कर दिया कीर तकार कथा कर दिया कीर तकार कथा कर दिया कीर तकार कथा के बादिमियों को वसरदायों पर्दों पर नियुक्त किया। इस छत्य ने सात्रा की कुछ कर दिया-विशेष कर इस

्तिए कि वासव ने एक नये पंथ, किंगायत, को जन्म दिया था। फततः इन्द्र शुरू हुष्या जिसके परिष्णाम स्वरूप वासव ने विज्ञत की हत्या कर दी। क्षि इस 'प्रकार व्यपना व्यविकार स्वापित करने के बाद विज्ञत ने १०১६ से व्यपना संवत् शुरू किया।

विज्ञल के प्रधान मंत्री वासव ने लिगायत पंथ चलाया। वह नाह्यय का पुत्र और चेलगांव का रहने वाला विगायत या। एक देशकां के अनुसार उसने ज्ञपने जीवन के प्रारम्भिक वर्षों में झाहायों की हुआ

प्रधाओं के विरुद्ध आवाज रुठ हुँथी—जैसे यहोपयीत, बाल विवाद की हुँ हुंओं की विश्व प्रधा आदि । अवः, करु सुरिशों के शासन-काल में जब उसके हाथ में शाक आदि हो बसने अपने अभिक काल में जब उसके हाथ में शाक आई तो बसने अपने अभिक और सामाजिक विचारों के अनुसार एक नये पंथ में जन्म दिया। असके अनुसार एक नये पंथ में जन्म दिया। असके अनुसार एक नये पंथ में जन्म देया। असके अनुसार एक नये पंथ में जन्म देया। असके प्रदेश मात्राख्य की नव्हीं ना अमाख नहीं गानते थे । तीन अस्वाद्ध की मति हैं अपार अदा प्रकट करते थे—एक गुरु, दूसरे किल और तीसरे जनाम—अर्थान् अपने धर्म-माइयों के प्रति। किलायत, सर्थसाधारण में, शीर रीय कहलाते थे। भीम किल रचन वानव पुराख और विरुप्त परिवत्त राविव वन्ना वासय प्रराख उत्तरे असके प्रदेश पर्याच के स्वाद पर्याच मात्रिया हों। ये मंत्र हाल की कन्न भाग में तिले गाय थे। इनमें लिलायत सम्प्रदाय के मन्तें और गुरुओं के चमत्कार पूर्ण छत्य वर्णित हैं। शिव की चरानना अपने अतिक्य माधीन काल में प्रचलित थी या नहीं, इस सम्बद्ध की झांबख-पिरोपी प्रवृत्तियों नहीं मित्रते। जो भी हो, इस सम्बद्ध की झांबख-पिरोपी प्रवृत्तियाँ नहीं मित्रते। जो भी हो, इस सम्बद्ध की झांबख-पिरोपी प्रवृत्तियाँ नहीं मित्रते। जो भी हो, इस सम्बद्ध की झांबख-पिरोपी प्रवृत्तियाँ नहीं मित्रते। जो भी हो, इस सम्बद्ध की झांबख-पिरोपी प्रवृत्तियाँ नहीं मित्रते। जो भी हो, इस सम्बद्ध की झांबख-पिरोपी प्रवृत्तियाँ नहीं मित्रते। जो भी हो, इस सम्बद्ध की झांबख-पिरोपी प्रवृत्तियाँ नहीं मित्रते। जो भी हो, इस सम्बद्ध की झांबख-पिरोपी प्रवृत्तियाँ नहीं मित्रते।

• हरवा वरने के बाद वालन भी अधिक दिनों तक अधिकृत राज्य का अपना न वर सक्षा । दिश्वल के पुण शद्यानुराव योगी ने वालव का पुरो तरह पीछा किया—वहाँ तक कि वालव को पुरों में गूद वर आगामहरण करने के लिय बारव होना पह होना में इस पीनायतों वा वहना है कि वालव को अब अपनी जान दियानं का कोई अवसर नहीं रहा तो वह संस्मेश्वर के लिया में—जो मत्यामा, और कृष्ण में संगम पर मितिस्त था—लोग हो गया । ( देखित एल राहक नृत में सुरो, आग १, पुण १३२)—विज्ञल ने बीरही को बारमन आरस्म इस दिया था। विज्ञल सर्व-वर्षात नामक मैन संय में असवे बारव आरस्त का वर्णन दिया था। विज्ञल सर्व-वर्षात नामक मैन संय में असवे बारव आरस्त का वर्णन दिया था। विज्ञल सर्व-वर्षात नामक मैन संय में असवे बारव आरस्त का वर्णन दिया था। विज्ञल सर्व-वर्षात नामक मैन संय में असवे बारव का वर्णन दिया था।

चिरोप रूप से ध्यान दैने योग्य हैं। मैसूर और दिएएी मराठा प्रदेश में यह सम्प्रदाय अपने जन्म से ही फैल गया था। १३६६ से १६१० तक मैसूर के शासक और वेदनोर के सरदार इसी मत के अनुवायों थे। पशुपतों ने इस धर्म को फैलाने में महत्वपूर्ण योग विन्या था। आज भी मैसूर सथा अन्य कई जगहीं में इम धर्म के अनुवाबी पाप जाते हैं।

जिल्ला के शासन काल में वासव, असिदाय रूप से, एक महत्व पूर्ण धार्मिक व्यक्ति था। शैवमत पे चा-पुत्थान में एक दूमरे व्यक्ति एक्दरत रसेया ने भी महत्वपूर्ण योग क्विया था। विश्वति का उत्तराधिकारी सोविदेव हुआ और उसके धाद को आव्य राजा हुत, किन्तु उन्होंने कोई महत्वपूर्ण स्थान नहीं प्राप्त किया। क्लयुरियों के लाल से शेर शैवों का उत्थान हुआ और कामह का किर से माग्य चमना। अधिक प्राचीन धर्मी—त्रीद और जैन धर्मी—का हास हुआ।

चालुक्यों के पतन के बाद सत्ता के लिय जिन शक्तियों में सपर्प हुआ, उनमें एक देविगिरि के यादव थे। वे अपने

दागिरि वे यादव की कृष्ण का नशंधर कहते थे। हैमादि रिचत व्यवस्त्रक की भूमिका में सुवाह नाम श्राता है।

उसे ही इस वहा का अर्क पितहासिक संश्वापक माना जाता है। उसने एक पुत्र का नाम हथबहार था बिसने विचय में सेवना प्रदेश पर—जो जासिक से देविगिर तक कैला हुआ था—अधिकार कर लिया था।

डलके पश्चाम् २१ जन्य राजाओं ने शासन किया। इनमे से भिक्षम (११८०-८१) के शासन काल मे यादवों ने विशेष क्याति स्वीर प्रतिकटा प्राप्त की। द्विगिरि उसनी शाजधानी थी। भिक्षम ने

ह हपप्रदार के पुत्र का नाम से उना चाह या। उसने से उनायुर नामक एक नगर की स्थापना की थी। यही इस वश का पहला स्टब्स था जिसके नाम का उल्लेख, ईसा सबत् १००० में खांकर, सममनेर के दान पत्र में मिलता है। इस अभिलेख में बहा गया हैं कि उतने अपने मदेश का कौर अपनी मजा का नाम अपने नाम पर ही रखे थे। उसने उस्वाधिकारियों का डीक-ठीक पता लगाने में यह अभिलेख बहुन उपयोगी खीर महस्यूर्य दिस होगा। देखिए फ्लीट कुन 'हाइनेस्टीज खाका दि कलह हिस्ट्रिक्ट, —(पम्बर्स गोटियर, भाग र, पुष्ट ५२२)।

484 J. Fr. 7.

होयसालों से युद्ध किया था जो फुप्लानदी तक बढ़ श्राए थे। अन्त में होयसालों को तुंगभद्रा की दिल्ली रेखा तक पीछे हटना पढ़ा। सिल्लम के बाद जैतुगी या जैत्रपाल (११६१—१२१०) गरी पर

भिक्षम के बाद जैतुनी या जैजनाल (११६१—१२१०) गही पर वैठा श्रीर उसका उत्तराधिकारी सिंधन (१२०१—४७) हुआ जो इस बंश का सम्मयतः सब से शिक्ष्याली राजा था। उसने गुजरात तथा खन्य भदेरों पर खाकमण किया और एक ऐसे अरुपकांतिक राज्य की स्थापना की जो आकार-प्रकार में चालुक्यों तथा राष्ट्रकूटों के राज्य की समानता करता था।

इस यंश के अगले महत्वपर्ण राजा का नाम रामचन्द्र था। वह सिंधन का पीत्र था। उसने ईसा संवत् १२७१ से

गमचन्द्र और १३०६ तक शासन किया था कि छ छाहात मुसलमानों का कारणीं से उसने छाननी राजधानी बदल कर अप्रकारण मैसूर में स्थित चेद्रर में स्थापित कर ली थी। बहुत सम्मव है उसके सेनापित सालुवा तिक्रण

83 जेंद्रानी ने ही सुपविद्ध विशेषितयां को सारकाशनार्थ के पुत्र लहानीयर को अपने प्रमुख पण्डित के पद पर निमुक्त किया या और लहानीयर का प्रमुख पण्डित के पद पर निमुक्त किया या और लहानीयर का प्रमुख पश्चीतियों या । स्वत्रने अपने दादा सथा अन्य अकात सम्बद्धियों द्वारा लिएत किदान्तियों रोपिया आदि प्रयों का अध्ययन काने के लिए एक विद्यापीठ की स्थानना की थी।

ै हमाद्रि को धर्मधाल पर धर्मक संधी का रचिवता या, रामचाह्र और उन्ते पूर्वीधिकारी के धानन-काल में हुआ और रोनी वा मंत्री या। उनके मध्य को भूथिका में उन्ने महारेव का आक्याबिय - नगमवता मनुष्यानिकारी गया है। उन्ते स्वयों के प्रारम्भ में उन्ने हम मो राजा और राज उन्नयानिकार गया है। उन्ते स्वयों के प्रारम्भ में उन्ने हम मो सा श्रीर राज उन्नयानिकार विश्वासी के प्रारम्भ में उन्ने में सी हम के सहान् है। इस में में पर भाग में से एक का माम सनकारक है। उन्ने धार्म भागों में से एक का माम सनकारक है। उन्ने धार्म भागों में से एक का माम सनकारक है। उन्ने धार्म भागों में से एक का माम सनकारक है। उन्ने सामार-नीतिकार भागित स्वयों पर एक उन्ना हमारा है कि उन्ने मोशी-लेलन-रीभी का खाबिकार किया था। एक विशेष मकार है कि उन्ने मोशी-लेलन-रीभी का खाबिकार किया था। एक विशेष मकार है प्रवास मारीन पा। उन्ने सराती में तीता पर रोका लिली थी और सरकार प्रवास माम सने में पर्यास का ने सरकार के प्रवास का निकार माम करने मराती में तीता पर रोका लिली थी और सरकार के पर पर स्वर्ण हम उन्ने सराती है। देलिय मरवारकर हम कार्योकार माम हमें भी दिस्ती वात है। देलिय मरवारकर हम कार्योकार माम हमें भी दिस्ती वात है दुन्त प्रवास कर हम कार्योकार माम हमें भी हमी सरकार हम कार्योकार माम हमें भी हमी सरकार हम सरकार हमा स्वर्ण हम हम हम स्वर्ण हम सरकार हमा स्वर्ण हम हम सरकार हम सर्वी स्वर्ण हम हम हम हम हम सरकार हमा स्वर्ण हम हम सरकार हम सरकार

ने दिल्ए पर सफल व्याकमस्य किया हो। मुसलमान दिल्ए के हार तक ब्या चुके ये और रामचन्द्र के शासन-काल में व्यलाउदीन दिलकी ने दिल्ए पर विजय प्राप्त करने का विचार किया था (१२६४)। माहसी दिलजी को वैविगिरि तक व्याने में देर न लगी। राजधानी में लाइने के लिए वैचारी नहीं थी। व्याकमस्य कर बीर इस पर चसने राजा को परास्त कर दिया। राजा ने बिरोध किया किन्तु उसका विरोध करना मूर्खतापूर्ण स्था ज्युष्ट सिह्न हुआ खिलजी यहुत सा लुट का माल और रामचन्द्र से वार्षिक नजराना लेकर चला गया।

१३०६ में मलिक काफूर ने, अलाउदीन रिज़जी के आदेशा-तुसार, देविगिरि पर आक्रमण किया। इस बार राजा ने आत्मसमर्पण कर दिया; फलस्वरूप खिलजी ने उसे शेप जीवन तक अपने प्रदेश का राजा वने वहने दिया। उनके बाद उसका भाई शकर ( १३०६--१२ ) गरी पर चैठा । असने शिलजी के विरुद्ध विद्रीह कर दिया जिससे उसे अपनी जान से हाथ थीना पडा। १३१६ में रामचन्द्र के दासाद हरपाल ने भी इस वश की प्रतिपठा को फिर स्थापित करने का प्रयस्त किया, किन्तु यह प्रयस्त सफल नहीं हो सका। इसी बीच अलाबद्दीन की मृत्यु हो गई और मलिक काफ़्र ने सिहासन पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। किन्तु श्रनाउद्दीन के सही चत्तराधिकारी मुबारक ने मलिक काफूर को पत्नायन करने के लिए बाध्य कर दिया और सिहासन पर अपना अधिकार प्राप्त कर लिया । १३१८ में मुवारक ने भी दक्षिण पर आक्रमण किया और बिद्रोही हरपाल को बन्दी बना लिया और जीते-जी उसकी खाल खिचवा कर उसे मार डाला। इस प्रकार यादवों के वश का—उनकी सत्ता का—अन्त हो गया।

## चौदहवाँ परिच्छेद

## द्क्षिण भारत का इतिहास (१)

[8]

प्रारम्भिक सामिल नरेश, तत्कालीन राजनीतिक श्रीर सामाजिक व्यवस्था

दक्षिण भारत से हमारा छाशय भारतीय प्रायद्वीप के उस भाग से है जो भुष्णा नदी के दक्षिण में है। यह प्रदेश स्पष्टतः तीन भागी मे विभाजित हैं—एक तटवर्ती पट्टी, जो पश्चिमी घाट श्रीर अरव सागर के बीच पहती है और मालाबार-तट कहताती है, दूसरे एंडित पूर्वी घाट जीर बमात की खाड़ी के बीच वा सैदानी चौड़ा प्रदेश और तीसरे दोनों चाटों के बीच की पढ़ारी भूमि जो दिल्या में तीक्षाित के पढ़ाड़ों तक विस्तृत है। मेसूर और कलड़ प्रदेश के श्चन्तर्गत इस पठार वा अधिकांश भाग श्वा जाता है। इस माग का, जैसा हम कह चुके है, दिल्या से बराबर सांस्कृतिक बीर राजनीतिक सम्पर्क रहा है।

वित्ति भारत का देश, आति प्राचीन काल में, पूर्व-श्रविह लोगों से बसा था। कोई उपयुक्त नाम न मिलने के प्रारम्भिक नियासी कारण इन लोगों को पूर्व-प्रविद्य कहा गया है। दिल्ला भारत पे जंगल तथा पहाड़ी कथीलों में से इड़ हरूलन, चेंचू येनादि, खनामताई के पहाझी भागों में रहने वाले कादर, पश्चिमी घाटों के वाली पमैयन हाई पूर्वन्नियहों से थे। शिहल के वेड्ड भी सम्भवतः पूर्वन्नियह ही थे। श्रीर जो गुद्ध द्रायह थे - उनके वद्यम के सम्यन्थ में हम

 डान्टर वाल्डवेल तथा अन्य वई विद्वानों का मत है कि जंगल श्रीर पहाड़ों में बहने याले क्याले, श्रीर दास-जाति के लोग, उन द्रविदी में से मे जो जंगलों पहाड़ों में रादेह दिए गए में अथवा अपने ही लोगों द्वारा दास बना लिए गए वे लेकिन इस मत का समर्थन करने वाले बहुत क्म है। श्रम यह माना जाता है कि दक्षिण भारत के श्रनार्य निवासी रपश्त: दो मिन्न जातियों के लोग ये जिन्हें पूर्व-द्रविट श्रीर द्रविट कहा जाता पहले ही बता चुके हैं—एक समय में वे समूचे प्रायद्वीप में फैले हुए थे।

प्रायः सभी स्वीकार करते हैं कि दक्षिण में आर्थ संस्कृति का प्रवेश विजयों के फलस्कर नहीं, वरन् आर्यो

दिनिया मारत में के वहाँ जाकर धीरे-धीरे वस जाने के कारण श्रायों का प्रयेश हुआ। इसा पूर्व पाँचवीं राती के प्रारम्भ में सूत्रों के रचिवता बौधायन की छतियों से पता चलता

है कि आर्य संस्कृति, उसके समय से पहले ही, दिचिए में करिंग तक फैले गई थी। उस काल में दिचिए में अनेक सम्पन्न और समृद्धिशाली राज्य स्थापित थे जो विद्या और शास्त्रंय झान के कल्लेकनीय केन्द्रये। सिहल अनुआति के अनुसार इन द्वीप पर यंगाल के विजय ने ईमा पूर्व इंडी शती के मध्य में अपना आधिपस्य स्थापित कर लिया था। ईसा पूर्व तीसरी शती में

है। सुपिक्स निद्वान् हे कार्ट्र फेबज़ का गहना है कि पूर्व-द्रविह लोग नीप्रिटों कार्ति के प्रतिनिध थे जो छम्मवतः महायेखिया से खाद ये। हैशा पर्यंत्र, किरोने दिख्य भारत के कशीलों पर लोज-कार्य किया है, कहते हैं कि ये पूर्व प्रविक्त करोशों के लोग मलय प्रायद्वीय के शकाई लोगों से मिलते खुनते हैं। आंग्रेट्रेलिंग के नीपीटों से भी वे मिलते हैं। यूर्व प्रविक्त में कुछ दिख्य भारत के प्रस्तर कार्य के लोगों के यंग्रज प्रतित होते हैं। अपनुष्ति के अ

• देश्वर पृष्ठों २२.२१ वर दिए गए नोड। हिंदि के उद्गम को ह्या में इस एक विवादास्वद प्रक्ष कह शकते हैं। सर० एच० रिसले ने ह्यापी महती कृति पिर्द कोष्ट्र का इन्टियां में कहा है कि हिंदिइ होते देश में मिट्टो से उपने ये। ह्याने मूल रूप में विशेष से राहा, की घारों तक के प्रदेश में रहते थे। उनका विश्वद्धतम रूप ह्या मो छोटा नागपुर के द्याला होते में पर के पर के प्रवाद के

अशोक ने दिश्ण भारत में वौद्ध धर्म के प्रचार का प्रयत्न किया था श्रीर उससे दो पीड़ी पूर्व जैन शुरू मद्रवाहु ने मैसूर प्रदेश की ओर श्रीभवान किया था। बाझो अभिलेख, जो सम्भवतः ईसा पूर्व तीसरी शती के हैं, दिश्य भारत के विभिन्न भागों में पाये गए हैं जिनसे प्रकट होता है कि अशोक से पूर्व काल मे ही उत्तरी भारत का दिल्ली भारत से सम्पर्क स्थापित हो गया था।

अनुश्रित है कि इत्रगस्य ऋषि को दिव्या की और जाने का आदेश मिला था। यह अपने साथ कुछ व्यक्तियों

ऋगस्त्य सम्बन्धी ऋनुश्रुति कार्स । भन्न वा । पर कार्स कार्स कार्स के के किया के किया किया कार्स के अठारह जादिस्यों जीत के के कार्स के अठारह जादिस्यों जीर वेलीर तथा अठवतर जाति से अठारह

मार्ग से चार दलों में, इनका यह क्रामियान हुआ वा—एक मरार विन्होंने पाल्य राज्य को स्थापना की; दूसरे चोलों में प्रिरंधर क्यों के लोग, टीखरे बानधर को चेशा-नरेशों के पूर्वंव थे; श्रीर चौंये दल में कीसर देश के कीमू थे। ये चारों दल प्रदीर्थ अन्तर के बाद दिच्या मारत में आए ये—अक्षम-ऋला कथीलों में; और इनकी सचया आदिवाधी मंगी अगेर विकारों के अनुपात में, कम थी। उन्होंने पुराने आदिवाधियों की नगीं अगेर विकारों के अनुपात में, कम थी। उन्होंने पुराने आदिवाधियों की नगीं अगेर विकारों के अनुपात में, कम थी। उन्होंने पुराने आदिवाधियों की नगीं अपना लिखा था वो आगो चल कर, संशोधित होकर, तामिल बन गई। नाम लोग सम्य ये। मराबर, प्रदन्तर, औरकार अस्वलर, और अस्य प्रदान करीकों के लोग, अनका तामिल के प्रारम्भिक प्रयो में उल्लेख निस्तर है, नाम-चार्त से शामण्य स्वति ये और तामिल से उनका निस्तर संयर्थ दहता था।

इस प्रवेश के फलस्वरूप सांस्कृतिक सम्पर्क और मिश्रण होना श्रानिवार्य था। किन्तु विच्चिए भारत में जो प्राचीन धारणाएँ और प्रथाएँ प्रवित्त थीं, जो धार्मिक और सामाजिक मंश्याएँ पहले से पत्ती था रही थीं, उनमें अनार्य तत्व उसी परिमाण और मात्रा में मिला रहा जिस परिमाण में उसने नवागन्तुओं को प्रमावित किया। संस्कृतियों के अतिर्मिश्रण का कम दीर्घकाल तक चलता रहा, किन्तु उसने जीवन के कुछ हो पहलुओं पर प्रमाव डाला इसीर सामाजिक धारणाओं, परिवारिक संस्थाओं, धार्मिक और वैवाहिक अनुष्ठानों में आमून परिवर्तन करने में सकत नहीं मका!

ईसा संवत् के प्रायम्भ के लगभग तामिल देश की सीमाएँ उत्तर में तिरुपति (वेंकटम) से कुमारी प्रक्तरीप तक

मातरुपात (चकटम) से कुमारा अन्तराभ तरु तामिल देश का श्रीर बेगाल की साझे से अरब सागर तक की जी विभाजन हुई थीं। एक स्वतंत्र भाषा के रूप में मलायान

धार्म तक विक्रिमत नहीं हो सकी थीं और सम्चे प्रदेश में तामिल ही बोली जानी थी। वेल्टय के उत्तर में जो लोग रहते ये वे बहुकर (उत्तरीय) कहलाते थे। एक्मेन्ट्रर (महिण्मरङल), तुल्लनड, कुरक्स, और कोंक्नम का भी उस काल में आदितर था। तिमल देश तेरह नाइ ध्यथा प्राक्तीय पदेशों में थे—पूली तामिल देश तेरह नाइ ध्यथा प्राक्तीय पदेशों में थे—पूली तिमल के प्रक्रिम पश्चिम ), कुट्म (मीलों का देश) और वेनद (सेंडी), कुरम (पश्चिम ), कुट्म (मीलों का देश) और वेनद (बॉसों का प्रान्त)। ये मथ, और करनाब (पहाक्षे प्रदेश) मिल कर चेरा राज्य का निर्माण करते थे। चेरा राज्य की राज्यानी परिचाम पाटों के वदतल में, पेरियार नदी चे गुहाने पर दियत वॉची में थी। इसी नदी के मुहाने पर थित बुझीरी नासक एक महत्वपूर्ण में थी। इसी नदी के मुहाने पर थित बुझीरी नासक एक महत्वपूर्ण पनर्राण्य था। कुमारी अन्दरीय स्मानायार्थों के लिए एक पित्र तीर्थ चन गया था। कुमुति है कि आतीत काल में यह भूभाग, दूर-पित्रण कर दिस्त व था और आज के इम जलमाम भागे में एक पर्यन खीर नदी स्मित ये। क्ष

पांडवों के देश में महुरा रामनद और तिन्नेधी के जिले साम्मालित थे। उनके प्रमुख नगर मोती निकालने पांड्य के प्रमुख केप्ट्र परयावर (महिवारों) के मू-भाग में स्थित कोरकाई का हुगे और राजधानी महुरा

देखिए कालोडोकाई, परिच्छेद १०४ और शिकाप्याठीकरम (जा० ।मी नाथ अय्वर द्वारा संवादित ) परिच्छेद २०,१७ २२ ।

निश्चित रूप से हम इतना ही कह सकते हैं कि चोल, और पांद्य राज्य भारत के प्रारम्भकतम राज्यों में से ये जिनका संगठन सम्य प्रणाली पर किया गया। तामिलकम के तीन मुक्टपारी राजाओं में पहुंचा युद्ध चलते रहते थे। इन युद्धों का चहेरण एक दूमरे पर प्रभुत्व स्थापित काने की आकांता थी। प्रभुत्व की यह स्थिति, इसा की पहली शांती में, चोल, राजा करिकाल ने आम कर.ली थी, यह असंदिग्ध रूप से कहा जा संकता है। इन सीनों नरेश के—राज्य का प्रारम्भ छोटे छोटे प्रदेशों के आधिपत्य से हुआ और इनके प्रथम शांत्रक सम्मवतः कवीलाई सरदार थे। प्रथम चोल सरदार समुद्र पट के सरदारों के से एक था जिसने वर्षमु पर अधिकार काने के ।परचान सहस्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर तिया था।

बह सम्भवतः वह वीदियों में —हो से तीन शिवायों में —तैयार हुआ होगा। हव सारित्य में उठ वाल की राजनीतिक रियति की को महीले मिलति है, उतसे तीन परमरातुरत नरेखों के आतिरिक्त अनेक छोटे सरारा के आतिरहर पा पा जलता है। वन्दरगाहों को प्रतिरिक्त अनेक छोटे सरारा के आतिरहर पा पा जलता है। वन्दरगाहों और विदेशों के साथ व्यापार का भी उन्लेख मिलता है विस्ते परिचम के आदिकत से स्वाची की वाद आती है। समम साहित्य में कुछ स्वाची प्रात सम्बन्ध में महिता की भी स्वती है विस्ते प्रवियों के —दील्यों भारत सम्बन्ध में महिता में भी स्वता है। समस साहित्य में कुछ स्वाचार और नवनमार के मन्नों से भी पत्ते स्वी गई थी। इन होते हैं के अल्वार और नवनमार के मन्नों से भी पत्ते स्वी गई थी। इन होते हैं के स्वाचार आपिक स्थित की मिलता से भी हव बात की पुष्टि होती है। इन हव सातों से हस अनुपान की पुष्टि होती है कि स्वयम साहित्य का रचना-काल हैंसा संवत् की प्रवस दो या तीन शती नहीं होता है। इन हव स्वाचे से हस अनुपान की पुष्टि होती है कि स्वयम साहित्य का रचना-काल हैंसा संवत् की प्रवस दो या तीन शती नहीं होता है। इन हव स्वाचे से हस अनुपान की पुष्टि होती है। इन हव के साविप्र हत विभिन्न होता है एउ इन हिस्से पुर प्रवस्त हता साविप्र का रचना-काल हैंसा हता साविप्र की स

ैदेलिए शिवराब पिलाई कृत दि भानोलॉंकी कॉफ दि कर्ली लामिल्ड पृष्ट ६४ । उनका मत है कि शामिलकम का छमूचा माचीन राजनातिक हतिहाछ युद्ध और चित्रम मा इतिहास है विचन्ने फलस्वरूप सभी क्सीली पर लेतिहर जाति के `ेने विं प्राप्त की यो और नदियों की पा े में ' प्राचीन भारत

३२०

ईसा सवत् सातवी राती से पूर्व के तामिल राज्यों के इति रुत्त का सही विवरण, तथ्यों के खमाय में, देना ऐतिहासिक तथ्यों असम्भव है। यहाँ तक कि उस काल की प्रमुख घटनाओं की जानकारी के लिए भी हमें सपम-काल मे रचित कुछ ददती हुई पद्य-(चनाओं की

तरण लेनी पड़ती है। 🕸

🗣 संबम साहित्य से तारार्य उस साहित्य-विशेष से है जो उन तीन संबी में रचा गया को पाहचों की राजधानियों में श्यित से—इन राजधानियों में वन से ऋन्तिम मदुरा थो । ऋनुभृति भी इसका समर्थन करती है । साधारण-तपा यह माना जाता है कि प्रथम दो सर्घों का को विवरण मिलता है, वह इस सीमा तक काल्पनिक गायाओं से पूर्णे है कि उनकी ऐतिहासिकता पर विश्वास नहीं किया जा सकता। इस विवरण में जिन प्रणों का चल्लेल मिलता है, उनमें केवल तोल्कपियमं को छोड़ कर—को तामिल ब्याकरण का प्राचीनतम प्रथमाना जाता है। शेप उपलब्ध हुई हैं। अनुश्रुति वे अनुवार्ययह प्रथ दूधरे सप में रचा गया। इस प्रथ के लेलक के चारों कोर अनेक इन्तक पाएँ जना हो गई हैं। अगस्य के अबन्ध के अबेह दस्तहवाएँ प्रचलित है जिनमें नहा गया है कि उसने इस प्रय संबद्दले भी एक अध की रचना की थी। झगसप का नाम समो-सपों के विवश्य में-नरसम्बन्धी दरनकथान्नी में--मिलता है। ऐसा प्रतीत होता है कि ग्रगह" युक्त के सदस्य-जी ग्रगस्य बहुनाते थे-द्मगरत्य नाम को जीवत रखे दुए थे। श्रीतम वय में रचे गए स्रनेक प्रयो का उल्लेख भिलता है-जैने पनुचोगई, वसुपस्, वस्थिनेन विल्यानह, श्चादि-माठ एकपन दव परा-रचनाए तथा श्राठारह श्रम्य लघ प्रथ । इस सूची

में मिन्निपलाई ग्रीर शिलाध्यधिकरम नामक महाकाव्य भी विमिनित है। कुछ विद्यानों का अनुमान है कि ये संघ बीद्ध सर्घों के झनुकरण पर स्थापित किए गए थे । इनका उद्देश्य खादिरियक मनियिथि वा नियथण करना याँ-से-सर का काम में सप करते थे। इन सभी के कालानुक्रम के सम्मय निरचमातमक रूप से मुद्ध कहना कठिन है। पिर भी इतना बढ़ा हा महता है ि क्षांत्रहरियमा पे रचना-काल में अंघ ने एक प्रतिष्टित संस्था का स्थान मात कर निया था। इन मंथ का रचना-कारा विदयस्तुवर में कुरन-मी रैन

" पूप दूसरी शती में दूध ये-ने पहले माना गया है। सम्मवन: संघ का बाव इंता पूर्व दूसरी शता में प्रारम्भ हुआ था और कई शतियों तक चलता रहा संय का प्रारम्भिकाम उस्तेली दन्तहवाओं से पूर्ण इरेवानर प्रश्रपारल प माध्य की भूनिहा में मिल्ता है। एवं में निभिन्न का प्रपुर गाहित विलंश है निश्चित रूप से हम इतना ही कह सकते हैं कि चोल, और पांड्य राज्य भारत के प्रारम्भिकतम राज्यों में से ये जिनका संगठन सम्य प्रणाली पर किया गया। नासिलकम के तीन मुकुटपारी राजाओं में चहुषा युद्ध चलते रहते थे। इन युद्धों का उद्देश एक दूमरे पर प्रमुख स्थापित करने की आकांदा थी। प्रमुख की यह स्थिति, इंसा की पहली राजी में, चोल, राजा करिकाल ने आम कर जी थी, वह कसंदिग्ध रूप से कहा जा संकता है। इन तीनों नरेश के—राज्य का प्रारम्भ छोटे छोटे प्रदेशों के आपिपत्य से हुआ और इनके प्रथम शामक सम्भवतः क्यीलाई सरदार ये। प्रथम चोल सरदार समुद्र तटे के सरदारों में से एक था जिसने करेगूर पर अधिकार करने के एपरचात् महस्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया था।

बह सम्मवतः वर्षं पोदियों में —हो से तीन शिता में —तिवार हुआ होगा। हम साहित्य में उस काल की राजनीतिक हियति की को मांकी मिलती है, उत्तर तीन राजनीतिक हियति की को मांकी मिलती है, उत्तर तीन राजनीतिक हियति की को मांकी मिलती है, उत्तर तीन राजनीति के आनिक होटे सरहारों के आनिक्तता है जिससे परिचम के क्रांतिक के साव व्यापार का भी उक्लेल मिलता है जिससे परिचम के क्रांतिकल केलको के—ईसा संबद्ध पहली और दूवरी शिता के —दीवणी मारत सम्बर्धी वर्णनों की याद आती है। समस सांहित्य में कुछ स्वनार्षे एक विशेष महार ही रीली की मिलती हैं किनते मकट होता है कि ये सहसार और नवनमार के माने ते भी पर से रची गई थी। हम होनी स्वक्त पारिक स्वार की मिलता है कि से स्वयत की पुरे होती है। इत तह बातों से इस सांहित्य की मिलता से शित है के संवय साहित्य का रचना-काल ईसा संवय, की प्रवार की पुष्टि होती है। इस सांहित्य का रचना-काल ईसा संवय, की प्रवार का एक्टेस्ट होता है। स्वार की सांहित्य का रचना-काल ईसा संवय, की प्रवार का एक्टेस्ट होता है। स्वार की सांहित्य का रचना-काल ईसा संवय, की प्रवार का एक्टेस्ट होता है। स्वार की सांहित्य का रचना-काल है। संवय, की प्रवार का एक्टेस्ट होता है। स्वार की सांहित्य का रचना-काल है। संवय, की प्रवार का एक्टेस्ट होता है। स्वार की सांहित्य की सांहित की सांहित्य की सांहित्य की सांहित्य की सांहित्य की

देखिए शिवराज पिलाई कृत दि धानोलाँ । जाँक दि सली तामिल्ड पृष्ट ६४ । उनका मत है कि सामिलकम का रुमूचा प्राचीन राजनं तिक इतिहास युद्ध सीर चित्रम का इतिहान है जिसके फलनक्स सभी क्योंकों पर सीतिहर साति के लोगों ने विश्वय प्राप्त कर लो थी श्रीर नदियों की 'पाटियों में मुसाबद्ध राजों की स्थापना हुई थी ।

करिकाल (या कृष्ण-पद जैसा उसे कहा जाता था) उन सब राजाओं में सब से ऋधिक विख्यात था प्रारम्भिक चोल जिनका चल्लेख शार्राम्भक तामिल साहित्य में मिलता है 183 उसके जीवन के प्रारम्भिक दिन साम्राज्य । मुसीवर्को से मरे हुए थे। वह शक्तिशाली राजा मा। उसने चेरा तथा पांड्यों को युद्ध में पराजित किया। चील राज्य की सीमाओं का विस्तार करने में उसने सफलता प्राप्त की और भीतरी थांग में, जिचनापती के निकट, स्थित प्रदेशर से हटाकर अपनी राजधानी कावेरी के मुहाने पर शिशति कावेरीपटूनम में स्वापित की। यह उसी का दभाव था जो चोल नाम की तामितकस में ही नहीं, बरन बाहर भी प्रतिएठा की रुप्टि से देखा जाने लगा था। उसने कावेरी का बाँच यनवावा जिसके कारण उसका नाम चिरस्मरखीय रहेगा। कावेरी में बहुधा बाद आती रहती थी जिसके फलरबहर किसानों की फसलें नष्ट हो जाती शी। बाढ़ों को रोयने के लिए करिकाल ने कावेरी के तटों की, कई मील तक, ऊँचा सठवा दिया। इससे आकाल का संकट ही नहीं टल गया, बरन् नहरे निकाल

<sup>\*</sup> एक प्रतिदन्दी राजा ने, करिकाल के विदा क विदासन पर ऋषिकार प्राप्त करने के बाद उसके श्रीकर का द्यान्त करते का प्रथक करना चाहा। प्राप्त उसने एक दिन शत के समय उत्त घर में आय लगा दो जिसमें वालक करिकारी हो रहा था। बलते हुए घर से भागने के प्रयक्ष में वह ठोकर खाकर गिर पहा और उसका गाँव मुरी तरह बल गया। इसके बाद अपने धक चवा नी हडावता से करिकाल ने भावने विद्वालन वर फिट से कथियार शाप्त किया । वर्गी से उपका नाम करिकाल-पूरण्यपद अर्थात काला पाँव-पद गया । शिवराम पिखाई ये मवानुवार करिकाल माम के दो राजा थे। इनमें से यक कि वरमार फे पहते मुखा था और द्वरा बाद में । इन दोनों ने अपनी अलग अलग विशेषवाओं और कार्यों से जाम कमाया । इस बाम का दसस राजा 'महान् कहलाता था। उसी ने जोल यंश की दो बालाखों की प्रतिद्वित्ता का खाउ किया या । उसके शासन के बारम्ब में 'को भगदा उठ खड़ा हुआ या उसही कारण चील वंश की दो शालाओं की प्रतिहरिद्धा ही थी। ( देलिय पूर्व १२= पर दिया गया नोट साथ ही पो॰ टी॰ श्रीनिवास आयंगर कृत रिही कार दि वामित्छ, परिच्छेद २०, भी देखिए विश्वमें करिकास के शाहन-कार क्र विवरण दिवा है और छाथ ही भागीन सामिल साहित्य में जो उसना उन्हें मिलाता है, उस पर भी अभाख दाला गया है।

कर उसने ऐसी व्यवस्था की जिससे कावेरी का पानी सिंचाई के काम में श्राने लगा।

प्रारम्भिक तामिल कवियों के अनुसार उसने सिहल पर आक्रमण किया था और वहाँ से हजारों वन्तियों को लाकर उसने वाँध वनाने में लगा (द्या । करिकाल साहित्य का भी प्रेमी था। उसने दीर्घ काल तक शासन किया। उसका, उसके दो पूर्वाधिकारियों और वाद के एक राजा का शासन काल—इन तीनों का सन्मितित काल दिन्यों में कोल-राज्य के प्रथम उत्थान का काल कहा जा सकता है।

इंसा की प्रथम शना में चोतों के दश्यान का एक प्रमुख कारण काबेरीपहनम का धन्दरमाह था। यह क्यापार का प्रमुख केन्द्र था। जीर इससे बहुत आय होती थी। कहा जाता है कि समके पुत्र के शासन-काल में अथकर नाद के कारण यह धन्दरमाह नष्ट हो। गया। इसके नाद चालों की शाकि बदने के बजाय कारो कर पदती गई। उसकी अविद्या मी कम हो गई और अन मे चेरा-राव्य ने कहीं आदरथ कर का अपना प्रमुख स्थापित कर लिया।

करिकाल के कुछ समय नार चेरा लोगों ने, खरने हुईर्प नेता बीर योद्धा संगुत्तवान लाल चेरा के नेतरन में, लाल चेरा धैमा की दूसरी शती में, एक राज्य की श्यापना की भीर पांच्य जो उसके बाद आधिक दिनों तक कायम

न रह सका। सघम साहित्य में इस राज्य का जो विवरसा मिसता है, उमसे पता चलता है कि साल चेरा के पुत्र चीर परास्त होना पड़ चिराधिकारी को तलैयालंगनम के सुद्ध में परास्त होना पड़ा छोर पांड्य राजा नेदुनजोलियान द्वारा वह वन्दी बना लिया गया। इस घटनाकारी सुद्ध के फलस्कर पांड्यों ने चेरा शिक को अपदर्श कर दिया और उनके राज्य पर अपना अधिकार स्वाधिक कर लिया। इस घटन करा पड़्या का राज्य स्वाधित हुआ जो कई पीट्यों तक दूसरी शती से चीर्या शती तक, चलता रहा।

सधम साहित्य में जिन पाड्य राजाओं के नाम मिलते हैं, वनमें से कई से निर्दे काल्पनिक प्रतीत होते हैं। मेदुनजेशियान नामक एक-राजा का उल्लेख मिलता है जो नेरा गाँकिए विजय प्रति परने वाले राजा से मिल था। वह उस काल में जब शिलापविष्यस्य की पटना पटी थी, मदुरा का राजा था। वलैयालानस युद्ध का विजेतर 'एक हिन्दू माहाए था। कहा जाता है कि उसने वैदिक विल यहा किया था। इस समय तक पहार्थों की शांक भी वद गई थी और 'उन्होंने चोलों के अधिकांश उत्तरी मंदलों पर अधिकार कर लिया था। इस प्रकार पहार्थों ने अपने राज्य की स्थापना कर, ली और कानो चल कर वे इतने नाकिशाकी हो गए कि परक्यातात लामिल स्वाक्त में को अंधकार में हाल दिया। ईमा की प्रथम चार शतियों में द्वित्य भारत के इतिहास की प्रगति इसी प्रकार की रही।

## [3]

कहैं वर्ष पूर्व रवंगीय टाक्टर बी० ए० स्मिथ ने पहायों के मन्तरथ में लिखते हुए कहा था कि मारत के हिंदित में पहार और उनका उनका स्थान सब से ऋषिक रहस्यमय हैं। उन काल से, कितने ही देशी तथा विदेशी विद्वानों ने-पहार्यों के इतिहास का रहस्योद्पाटन करने का

प्रयस्त फिया है और इस संबन्ध में विस्तृत खोजें की हैं।"

इक्ष विद्वानों का विश्वास है कि पक्ष पार्थियन स्त्रोत की विदेशी जाति— के लोग थे। कत्तर-परिचम से अभियान कर वे काँभीयप्रत तक पहुँच गए थे। इन विद्वानों का यह भी कहना है कि विद्याभारत के पहुँच पर वो हो। विद्वानों का वान हैं जो सरहरी कवीलों के साम हैं जो सरहरी कवीलों के साम हैं जो सरहरी कवीलों के सुवी में कथना विशेष स्थान रखते हैं जीर जिन रा चरले साम के कि सुवी में कथना विशेष स्थान रखते हैं और विजन कर के लिए विभिन्न का विद्या अभितेखों में मिलता है। श्री विकट्या का कहना है कि गीतमी पुत्र पातकिय द्वारा पराजित होने के बार परन्ता हूं दिख्या की और अभियान करने के लिए याथ्य हो। एए थे।

परलवों के पार्वियन स्रोत की बात को खब कोई नहीं मानता कीर खब मापारएतवा यह मान जाता है कि पक्षय बोल स्रीर नागवंग से निक्ते ये जो पारम्म में सातवाहनों के स्वापीन ये स्रीर

पहाने के सार तथा संचित्त विवरण के लिए इन विषय पर लिएी गर्र हो। एउ॰ आनिशामानारी की पुरितका वेलिए। यह पुरिश्वा वेलियन मियत पेत प्रीय से प्रकाशित हुँ हैं। जे॰ देवहल लिखन 'जगावाक' भी देखिए एव॰ देश कुल 'दे पछाना के जिन्मेला एट स्टीब इन पहान दिहें। भी देखिए। बास्टर एव॰ के॰ आयंगर, पी॰ वैद्या और खार॰ सोमालन ने मी पक्षा पर दिख्ल हो के लिखे हैं।

वाद में चनके देश के एक भाग गर अपना शासन स्थापित करने में सफल हो गये थे। किन्दु डाक्टर एसन क्रम्पास्त्रामी आयंगर ने इसके विरोध में कहा है कि ईसा की दूसरी और तीसरी शतियों के संघम साहित्य में वल्लाों का उन्तेल मित्रता है जो, उस काल में सान्यरप कहलाते थे और उनका नाग सरदारों से घनिष्ठ संबन्ध था जो सातवाहनों के साम्राज्य की सीमाओं के रचक थे। इसलिए पल्लाों को दिच्छा भारत का ही निवासी सममना चाहिए। अपने इस मत की पुष्टि में उन्होंने राजशैकर के भुवनकीए नामक एक भौगोतिक प्रंप से भी प्रमाज दिवा है। राजशैकर के भुवनकीए नामक एक भौगोतिक प्रंप से भी प्रमाज दिवा है। राजशैकर के श्वास के दिवा है। सारत के डीर दिवा में रहने वाले पहारों में भैद किया गया है। क्ष

प्रस्क के के आपंतर लिखित 'सम कर्ट्रास्पूरान्य आप दि साउपा
 इन्डिया ट्राइडियन फल्नर' प्रिकोट खेत और आठ देखिए।

त्तामिल स्टडीज ने लेगक स्वार्षि एष० भीनिवाम आयंगर का मत है कि पलव नाग बाति के ये और लामिल देश के मलांग से उनका सम्बन्ध था। इस बात का समर्थन डाक्टर स्मिथ में भी किया है और अपने इतिहम-अलक-पोर्ड हिस्ट्री आप इन्डिंग द्वारा संस्करण, पृ०२०५-में उन्होंने इसका उन्लेल मी किया है।

पल्लवों के उद्गम स्रोत के सम्बन्ध में हम निश्चयपूर्वक चाहें
कुछ न वह सर्क, हिन्तु इस बात से इन्कार नहीं
प्रस्तव और श्रीम विश्वा का सक्ता कि इतिहास के पन्नों में वे श्रीपना
साश्राज्य एक विशेष और विस्तृत स्थान रस्ते हैं। आँगों
के यतन के बाद दिख्य के विस्तृत भागों पर
सम्बन्ध साझावय पर उन्होंने खपना खाधिकार कर लिया था।

इंसा की तीसरी शती के प्राटरम में आंधों का साम्राज्य हिल-भिन्न हो गया और माम्रवाहों के कुछ सामन्ती सरहारों ने कपने को स्वतर पोपित कर दिया । इन सरदारों में एक महासेनापति स्काद नाग था जो, अन्य प्रदेशों के जाविरिक्त, तोन्द्रनमयक्षक का भी जाधिकारी चन गया था। इस नाग सरदार की एक करवा का विवाह परत्व राजकुमार से हुआ। इस नाग सरदार की एक करवा का सन्भवतः बीरहुर्ज् था जिसने नाग कन्या के साथ-साथ उनके राज्य-चिन्ह को भी प्राप्त कर तिवा था। इस प्रकार धीरहुर्ज्य परत्वों का प्रयम राजा हुआ। १६ परत्वों के अनेक राजवंश हुए जिनने से चार का उरत्वेस जाभितेशों में मिलता है। इस काल से परत्व राजाओं की गांमपट। के सम्बन्ध में निश्चित कर से कुळ नहीं कहा जा-

काँची मे परतवों के शासन के इतिहास को चार भागों मे बाँटा

१६ वा था। इस विवाह स ८ सके एक पुत्र हुआ। विस्ता नाम स्वन्द्रीस्य था (रायचीद ताम्रचन)। इसके सिना तामिल साहित्य में तोन्दन का आर्थ होता है दान । यह आर्थ भी कुछ तामी स्कता है वय पदानी को, सत्वादनी य अर्थन स्थानिक नवनी के कर में इस रेशत हैं। व्यवती ने आपने को स्वतन का लिया था और जनका शदेश बोन्दमयहलम कहालाथ—सातवाहनी प दानी का माला। किया यह अन्तासन और अर्थ कोई विशेष सुक्त नहीं स्वता

क देश को तीकरी शती के तीन प्राप्त माम वजी के अनुभार राजायों ने वारातकर्म में बरला क्यादेव या जिलने कंशल को नव्य कर रहेती में बरिवार्टित कर दिया था, कोर तालों को वत्यकर कियाई आदि का प्रसम किया थी। उठके प्रम ना ताम स्वन्य वर्धन था। अवने आम के पूत्र वह 'शिया' और 'रिजर' श्रम्दों का प्रमोग करता था। बाँची अवने राज्यों सो और वर्ध के दिवार्टित का प्राप्त होता था। बाँची अवने राज्यानी भी और वर्ध के विकास करता था। श्रीक्रायनों (प्राप्त क्षित्र) साम देन प्रमुख के स्वाप्त का प्रमुख के प्रमुख क

जा सकता है—(१) प्राष्ट्रत घोषणा-पत्रों का।काल (२) संस्कृत के पोपणा-पत्रों का काल (३) महान परलवों का काल (४) विन्द— वर्मन के पदच्युत होने के बाद का काल ।इन कालों मे बिन चंसों पुष्ट म्४) के अनुसार पहलों के राह्य में कृष्णा निर्माल कालों मे बिन चंसों प्राप्त उत्तर में कृष्णा नदी तक—चीम्मिलत था। उनकी शासन-प्राप्त विद्या प्राप्त के स्वाप्त के पद्मिकारी इस व्यवस्था के आतार थे। उनकी शासन-प्राप्ती उत्तर के पद्मिकारी इस व्यवस्था के आतार थे। उनकी शासन-प्राप्ती उत्तर के पद्मिकारी हम व्यवस्था के आतार थे। उनकी शासन-प्राप्ती उत्तर के विद्याल की से सदूर दिख्य के सामितों के प्रया्त की से स्वय् पा सामित से पा प्राप्त के स्वय् विद्याल की से स्वय् पर आक्रमण से पहला के हिन्म में तेनम हतना के विश्वल की से स्वय् पर आक्रमण से पहले के हैं—कम से-नम हतना के विश्वल हो है है इन पोप्या-वर्मों का कास समुद्रगुल्य के अभिवान से पर है से मना वा वनता है वाद में नहीं।

पत्नव राजाओं का वृत्तर काल—वह काल जिसमें बोपया पत्र सरकृत में जारी किए जाते वे जानिज्ञित और जास्वर भूमि पर जावपरित है। हान पत्ने में विभिन्न राजवशों का उरालेख भित्नता है हत दान-पत्ने के नारी करने वाले राजाओं में से कुछ राजाओं ने हन पाने को उत्तरी पेजार और कुम्या के बीस ने परेश में दिवत ताजव नेन्द्रत्त, दर्वकापुर और मैनमन्द्र से जारी किया था। प्रोमेन्द्र दंतुत्त इस निश्चत पर बहुँचे हैं कि पताबहुँ और काची में एक साथ हो पद्धा राज्य करते थे (देश्वर 'बुखवां', पृष्ठ १५)। कुछ काल बाद काँची में राज्य पर भी पतावहुँ के वक का आविष्य हो गया। महान्त् पत्नों के पूर्वज्ञ कि स्वर्म और विद्य विद्या होते विष्य के हैं हत राज्याओं के पत्नी पर भी पतावा भूक के विद्या राज्य के वाहत राज्याओं के पत्नी विद्या (जामना ५६० ईवर्जी) से ग्रुक करके, पीछे नी और पतावा है और प्रत्येक वोदी की अवविष्य रन्त वर्ष को रस्तो है है। प्रत्युक पोत्रया पत्नों में विद्या अफेनर वहुद्ध को एन्सेन्ट हिस्सूं आत वदन, पृष्ठ ५५) भी सा। (देखिए प्रोमेनर वहुद्ध को एन्सेन्ट हिस्सूं आत वदन, पृष्ठ ५५)

डा॰ एस॰ फे ज्ञावंगर ने इंस सम्बन्ध में निश्चयातमक रूप से कुछ नहीं तिला है। प्राफ्त घोपण-पत्नों के बाद एक रूपरे क्या का स्वनात हो गया था और पहांबी का बावव, सिंदत होकर कम से कम तीन भागों में बैट गया था। यह विभावन सम्भवत: इदबाकु और पहांबी के संबंध के परिवाद स्वरूप होया था। समझपुत्त द्वारा विख्युगोप की परावय के पत्तस्वरूप मोंची में बिहोद हो। या। समझपुत्त द्वारा विख्युगोप की परावय के पत्तस्वरूप मोंची में बिहोद हो। या। समझपुत्त द्वारा विख्युगोप की परावय की पत्तस्वरूप मोंची में सिहोद हो। यह सिहात कर सिहात था स्वकृत घोपणा-पत्र वारी करने वाले वेंच के स्थापक ने स्राधिकार कर लिया। इस वंग्र का राजा वीरकुर्य था। साग राजकुमारी के साथ-साथ उसके सवव पर भी अधिकार प्राप्त कर लिया था। पश्चिम के

١

ने राज्य किया उसके सम्बन्ध में निश्चित जानकारी नहीं ्रप्राप्त हो मकी है। प्राकृत और संस्कृत के घोपणा-पत्रों को जारी करने वाले राजाओं के इतिवृत्त के सम्बन्ध में निश्चयपूर्वक कुछ नहीं कहा जा सकता। संस्कृत घोपणा-पत्रों के काल को पल्लवों के इतिहास का निर्माण-काल कहां जा सकता है। प्रथम वंश के राजाओं का प्रारम्भ सातवाहनों के शासन से तुरंत वाद-तीसरी शती के प्रारम्भ में—हो गया था / किन्तु काँची से वे वहिष्कृत कर दिए गए । दूसरे चंश का शासन काँची से भिन्न दूसरे स्थानों से दिए गए। दूसर चरा का राजिन काचा सा लग्न दूसर स्वागा स्वारम्भ हुआ। नेतोर छीर ऐकार के इत्तर से जारी किए गए उनके सान-पत्र मितते हैं। इनमें से एक राजा कुमार विष्णु ने कॉची पर फिर से ऋधिकार प्राप्त कर तिवा था। यह प्रत्यक्तरः, चोतों के ऋथिकार में थी। १६ इस काल में पल्लव-राज्य में कॉंचा से बॅगी सक नागों ने इस कार्य में उसकी सहायता की थी। या तो उसके, या उसके पुत्र स्कदवर्मन के काल में, समूचे मदेश पर-उत्तर में वेगी तक- इस बंशका प्रमुद्ध स्थापित ही गया था । स्कन्दबर्मन के पुत्री-शिह्यमैन, युत्रमहाराजा विष्णुगोप श्रीर कुमार विष्णु ने भी विजय-विस्तार में सपालता प्राप्त भी। विष्णु के सम्बन्ध में कहा खाता है कि उसने कदम्बों के हाथ से या प्रपनी ही एक वश-शाला के हाथ से काँची को छीन खिवा था। कुमार निप्ता के पुत्र बुद्धवर्मन ने दक्षिण में चोल देश पर विषय प्राप्त की । ( उनके इतिवृत्त फे सिए देखिए 'सम करटान्यशन्त जाँक सातय इन्डिया ह इन्डियन 'म्हन्यर' अब १६६ )।

कादर देरास ने यह दिलाने प्रयक्ष किया है कि शिवरकादयमेंन थीर हो कुमार विपत्तु—विहोंने कांची पर विजय प्राप्त की थी—विज्ञ न होकर एक व्यक्ति में । प्राप्तत और संस्कृत के चीपखा वजी के बीच कोई कलान्तर नहीं मिलता कुमार विपत्तु के उच्छापिकारियों के हाम से गाँनी त्रिक्त गया और उन्होंने क्षमार विपत्ता-पर अन्य स्थानों से आरी किए बोलों के तथाक्रीयत विदेष के करस्य प्रवर्श के अपनी राजधानी अह कर अन्य स्थानों में सरस्य लेते पहीं । (देशियर प्रारत देशस कुन चिक्का में संस्कृत चीनवोलाजी एन्ड स्टरीन इन पत्तर (सही,) ।

प्रियमित्रमा इतिवस्य में सरहल और प्राकृत घोषणा पत्रों सरवत्यों विवस्य देखिए। पादा देशन मा कहना है कि प्राकृत कीर संस्कृत मानों को एक-दूबरे से कालग करके नहीं देखा जा सकता, न्योंकि इन दोनों में नोई विरोग भेद नहीं मिलता। (देखिए 'स्टटोन इन पक्षन हिस्से, मान पहला)। का प्रदेश सम्मिलित था, साथ ही उसमें कुरन्दल, अनन्तपुर, कुडूपाष्ट्र और वेलारों के जिले भी सम्मिलित थे। इन प्रारम्भिक श्राभिलेखों में कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें भी भिलती हैं जिनसे पता चलता है कि परलवों की शासन प्रणाली उत्तरीय और दूर दिच्या के तामिलों से, सम्भवतः, भिन्न थी।

परलब इतिहास का सर्वाधिक उज्ज्वल काल तीसरे राज्य-वंश से, जिसका संस्थापक सिंह विष्णु ( लगभग सिंह विष्णुका वंश ४६० ईसवी) था, श्रारम्भ हुछा। वह और उसके उत्तराधिकारी महान् परलव कहलाए। सिंह विष्णु के घोपण।पत्रों से मालूम होता है कि चोल श्रीर पांड्य राजाओं के अतिरिक्त, उसने भी, सिंहल पर विजय प्राप्त की थी। उसका पुत्र श्रीर उत्तराधिकारी महेन्द्र वर्मन प्रथम था। उसने लगभग ६००-३० ईसवी तक राज्य किया। उसके शासन-काल में ही पश्चिमी चालुक्यों के पुलकेशी दितीय ने पल्लवों के राज्य के इत्तरी भाग पर आक्रमण कर वेंगी पर अधिकर कर लिया था। किन्तु, इस युद्ध में पराजित होने पर भी, महेन्द्र की प्रतिप्ठा ध्योर गौरय में कोई विशेष बहु। नहीं लगा। दालवानूर में चहाने भाट कर उसने अनेक मन्दिरों का निर्माण कराया था जिससे उसकी ख्याति मदी। पल्लबरम, सामनदूर आदि अनेक स्थानों में भी उसने मन्दिर वनवार। साहित्य का वह प्रेमी था। मत्तविलास प्रहसन की उसने रचना की थी। इसमें कापालिक और पशुपतों जैसे विभिन्न सम्प्रदायों के धार्मिक जीवन का वर्शन मिलता है। उसके खभिलेगों में अन्य कई प्रत्यों मत्तविलास, अवनिभाजन शत्रुभल्ल और गुरू।भार आदि, के नाम मिलते हैं - मत्तविलास के प्रारम्भिक भाग मे राजा के गुणों श्रीर विशेषताओं का प्रशासात्मक बर्णुंड मिलता है। 🕸 दिवाण के राजाओं में उसी ने सब से पहले चटान काट मर मन्दरों का निर्माण करायाथा। उसके विरुदों में एक चैत्यकारी सा थाजो उसकी मन्दिर-निर्माण सबन्धी ख्वाति का चीतक है। एक श्राधिलेख में वताया गया है कि उसने ब्रह्म, ईश्वर और विष्णु का एक मन्दिर,

मिना हैंट, लक्कों और घातु का प्रयोग किए, बनवाया था। निश्चय • मचिवतार ( ट्रावनकोर सन्कृत शोरीन, नं॰ ४% ) परिदृत टी॰ गण्-पति शास्त्रो हारा संपादित।

ही यह मन्दिर चहान काट कर वनवाया गया होगा। ईट और लड़की के मन्दिर बनाने की प्रयापहले से ही मीजूद थी। महेन्द्र ने चहानी मन्दिरों की निर्माण-कला को जारी किया। वे मन्दिर गुफाओं के प्रकार के होते थे जिनके क्षप्रमाग स्वम्मों से मुस्जित होते थे। अने उपलिच्यों का उल्लेख करने हुए द्वृहल ने कहा है—"अपने पुझाल्ए में चालुक्यों के आक्रमण को रोख था, रीव मत को नया जीवन और स्पूर्ति ही थी; काञ्य और मंगीत की उसके काल में उन्नित हुई (कुरीमियामलाई के संगीतम्य शिलालेख की लिंवि और कुछ स्वरों को उसने स्वयं बनाया); चट्टान कटे मन्दिरों का कुट्या के तटवर्ती प्रदेश से लिंकर, कावेरी और पालर के प्रदेश में प्रचलन किया और उनके प्रति अभिरुचि उत्पन्न की; सिवाई के लिंग महेन्ट्रवाई।, माननदूर और सम्भवतः दालयानूर में भी तालों का निर्माण कराया था।

र जिए भारत के धार्मिक आन्दोलनों के इतिहास में महेन्द्र यर्मन का प्रतिष्टिन स्थान है। पहले बह जैन था, किन्तु धाद में मन्त आपर ने उसे रीव यह में शंचित कर लिया था। परत्व देश से जैनों को बाहर निकालने में उसने प्रमुख भाग किया या और नयनमार्थों के तरवावधान में दीव मत के प्रचार को प्रोत्माहन दिया था। इसके काल में अनेक रीव सांत हुए जिनमें आपर और माम-वन्द्र अरलेक्वनीय हैं। एक विद्वान का कहना है कि उसी के काल में बैटए व्याद का कहना है कि उसी के काल में बैटए व्याद का वार्मिक राहि ये 11 महेन्य का का सांत प्राप्त वारा का कहना है कि उसी के काल में बैटए व्याद का वार्मिक राहि ये 12 महेन्य का का सांत प्राप्त वारा कर हिंदा के धार मिन्य का निर्माण कराया था।

महेन्द्र यमेंन के बाद उसका पुत्र नरसिंह वर्मन ( लगमग ६३०-

<sup>ि</sup> विस्तृत विवरण के लिए देखिए के॰ इनुइल कृत 'पल्तव एर्टीक्निटान, स्रीर लॉगइस्ट-कृत 'ऋक्रियोलोनिकल रिशेर्ट प्रसादय स्विष्टया, ( १६९८ )

<sup>†</sup> देखिए 'दि पल्लगाव' १६७१, पृष्ठ-४०।

<sup>्</sup>रै देखिए भी निवास आयगर बृत ' तामिल स्टडीब' पूछ ३०६.६, दिसमें कहा गया है कि नान चुनान-तिबबानदादी में उल्लिनित गुपामार मरेन्द्र यर्गन 'से विदोध रूप से साबन्य रखता है। इसके विरोध में एस० फे॰ आयंगर घा मत देखिए—'श्रजी हिस्ट्री श्रीफ वैष्णुवितम इन साउथ हरिस्चा' ट्रुट ४४।

नरसिंह वर्मन महान

६८ ईसवी ) गदी पर बैठा । वह महान् कहलाया । चसने बार-बार चोलों, केरलों और पांड्यों को युद्ध में पराजित किया। एक बहुत बड़ी सेना का सगठन करके उसने चालुक्यों की भूमि में प्रवेश किया श्रीर उनकी राजधानी बातपी पर, ६४२ ईसवी में, श्रधिकार कर उसे जला कर राख कर दिया । क्ष सम्भवतः इसी युद्ध में पुलकेशी द्वितीय मारा गया था। इसमें सन्देह नहीं कि नरसिंह वर्भन ने सिंहल द्वीप पर भी दो बार धावा किया था। दूसरे धावे में उसने पूर्ण सफलता प्राप्त की। बसाकुडी के नाम्नाओं में उसकी इस विजय

की राग की लका-विजय से तुलना की गई है। नरसिंह यसेन का मित्र राजा मानवस्म सिंहासन पर प्रतिपिठत कर दिथा गया। इस पल्लच राजा के पास शक्तिशाली नौसेना थी। मामललपुरम से यह नौसेना स्थित थी। इसके शासन काल में ही भीनी यात्री हुएनसांग काँची आया था। उसने लिखा है कि यहाँ की भूमि वरकाङ थी, खेती खूज होती थी खीर यहाँ के निवासी साहसी, विश्वसनीय, जन-सेवा-कार्य में तररर और निवासिकचि से मन्पन्न थे।

अपने पिता की तरह नरसिंह वर्मन भी एक महान् निर्माता या। असने भी अनेक गुकामन्दिर बनवाद थे। ये मन्दिर श्राधक श्रतंकारिक श्रीर स्तम्भी से सुसज्जित थे। मामलतपुरम के सौन्दर्य में उसने यृद्धि की। श्रानेक स्मर्शीय चीजों का निर्माण कराया । मामललपुरग पल्लवीं का सुशसिद्ध चन्दरगाह था—इस बन्दरगाह से जहाज "मूल्यनात वस्तुकां, हाथियों और छोटे-जवाह-रातों से इतने लंदे रहते थे कि मालूम होता था, अब टूटे-अब टूटे !"i

क्यातिक को भरमवात करने की तिथि इस कार्य में बहुत महत्वपुर्ण है कि उसकी सहायता में इस सामयन्दर-फे काल का भी पता लगा सकते हैं। बद् भागर शौर एक दूनरे ग्रीय सन्त विद्यमिन्दर का समझालील श्रीर वालगी पर चेंग डालने वाली पहान सेनाओं का सेनापति था। इन दोनों को तिथियों से दमें रीव मत के पुनवांगरण के काल का भी पता चल जाल है दवें कि रीव मत के प्रचार में इन्होंने प्रमुख भाग लिया था।

† विषयंगई ग्रलवार कृत पेरिया विषयिल ( बदलमलाई मंत्र, ३ )-यह स्थान कदलमहाई नाम से प्रसिद्ध या और इसका नाम महामलपुरम (अपम्रश रूप में महाबलियुरम, भवालिवरम-सत पगोडा ) नविह वर्गन सरनाम

नरसिंह के बाद उसका पुत्र सहेन्द्र वर्मन द्वितीय गद्दी पर घैठा । उसका शासन अल्पकालिक और घटना विहीन रहा । उसके शासन काल में चालुक्य शक्ति शिथिल रही। उसके बाद उसका पुत्र परमेश्वर वर्मन प्रथम उसका उत्तराधिकारी हुचा। उसके शासन-काल में चालुक्यों से संघर्ष फिर आरम्भ हो गया। विक्रमादित्य प्रथम के नेतृत्व में चालुक्यों ने दिल्ला में चटनावार (खरैयूर) तक प्रवेश कर लिया था और चन्हें बहिल्कुल करने के लिए सन्पूर्ण तामिल शक्तियों के संगठित प्रयत्न को जावश्यकता थी।

श्रगला राजा नरसिंह वर्मन द्वितीय हुन्ना। उसका शासन काल

६६०-७१४ ईसवी था। उसका शामन, शैव स्त के पुनर्जागरण के आन्दोलन की हरिट से. नरसिंह वर्मन सहस्वपूर्ण था। गुफा-मन्दिरों की निर्माण कला की द्धितीय भी उसके काल में बहुत प्रोत्साहन और प्रेरणा

मिली। काँची का तटवर्ती मन्दिर भी उसी की देन है। मन्दिरों फे निर्माण कार्य को उसके उत्तराधिकारी परमेश्वर वर्मन द्वितीय ने भी अपने शासन-फाल से जारी रस्ता । यह सिंह विष्णु वंश का अन्तिम राजा था।

परमेश्बर वर्मन द्वितीय की सृत्यु के बाद, उसका कोई पुत्र म होने के कारण, उत्तराधिकार के लिए अन्छा-यासा मधर्षे वठ खड़ा हुचा जिसके फलस्वरूप

गन्दि धर्मन पद्धनमञ्ज

परमेरवर वर्मन का भजीता निन्द वर्मन गई। पर घेडा। यह हिरयथ यमन का, जो अपने को

मिद्द विष्णु के एक भाई के वंश से सम्बन्धिय त्रालाया था, पुत्र था। निन्द वर्मन शिकशाकी राजा था भार उसे कतिवय सरदारी-जिनमें तंजोर का युत्तरायन भी था—की सहायना प्राप्त थी। उसके शामन के ६५ वें वर्ष तक के उसके अभिलेख मिलते हैं। पाँची के चेंचुंठनाय पेकास थे मन्दिर की प्रसार-मूर्तियाँ भी तमी ने बनयाई थी।

महामहन के यद पड़ा था। यहाँ एक तीड का मिर्मित रच है जिएके जपा प्रकित प्रामिन्त्व में नरनिंद का नाम जाता है। मासिंद ने दो इसे बनवाया मा । महायानियसम के विवस्था के लिए देनिए बार्क ती। देनान, एता के भाषार, भीर भारक शोगलन कुन 'तर गाइड द दि सेवन पर्गोडाम (दि इत्तिस्पन प्रन्टो कोरी) भीर साँगहरूट की 'पल्यवाब भावी किसर' भी देलिए। क्साइनी के नाम्रपत्र भी उसी के जारी किए हुए हैं। इन सब से पता चलता है कि जनता हारा चुना जाकर वह राजा बना था। सम्भवतः राज्यारोहण के समय वह बालक था। उसने अपने पिता के प्रभाव से, जो उस काल में पर्वतन-राज्य के एक भाग का शासक था, यह राज्यपद प्राप्त किया था।

नित्द बर्मन के शासन काल में पहनव-चालुक्य-संघर्ष ने फिर सिर डमारा। चालुक्य नरेश विक्रमादित्य द्वितीय ने तोन्द्रमंडलम पर आक्रमण किया और कॉची पर अपना अधिकार कर लिया। कॉची को नष्ट करने के बजाय वसने यहाँ के सन्दिरों को बड़ी-बड़ी भेंट प्रदान की।

नन्दि वर्मन ने, ऐसा मालूम होता है, आक्रमकों को बहिएकत करने में सफलना प्राप्त की और काँची पर फिर से अधिकार प्राप्त कर लिया। उसने अन्य कई युद्ध भी किए। तामिल शिक्तयों से पातक युद्ध किया। ये शांकियों पित्रमाधा नामक पक न्यक्ति के पक्ष में थी जो अपने को परलब सिहामन का अधिकारी बतलाता था। श्राष्ट्रकट नरेश दिनतुर्ज के सन्धम्य में कहा जाता है कि उसने काँची के परलब राजा पर बिजय प्राप्त की थी। नन्दि वर्मन को मैसूर के गोों से भी युद्ध करना पड़ा था। वह विष्णु का भक्त था। इ

निन्द वर्मन परलवमल्ल के बाद वस वा पुत्र दिन्त वर्मन गरी पर बैठा। बहु सम्भवतः राष्ट्रकृष्ट राजा दिन्दुर्ग दिन वर्मन की कन्या देवी से बत्यक हुआ था। दिन्त वर्मन ने दीर्घ काल तक—लगभग ७०४ से ८२६ ईसबी सक—शासन किया। वसके शासन के दूसरे वप से ४१ में वर्ष तक

<sup>•</sup> उद्बंदिरम के उसके श्रामिलेल (शासन के इसीनमें वर्ष में झांकत) में उसकी सैनिक सफलताओं का विवर्ध दिया है। उसके विश्वसनीय सेनावित उद्भवन्द्र के साहर का भी इसमें उल्लेख है। कामकुरी के ताहर मो इसमें (२१ वें वर्ष में इसकित) और कोरीपुरी के ताहर मों (११ वें वर्ष ) इस काल के प्रसार में विश्वस्था निकता है। सन्दर्भ की शाहर में साहर के साहर में में साहर में साहर

के उसके श्रामिलेख मिलते हैं। राष्ट्रकृट नरेश गोविन्द एसीय ने, कहा जाता है कि काँची के राजा दिनता पर विजय प्राप्त की थी. और उससे नजराना ससून किया था। राष्ट्रकृटों के इस उत्तरी दवाव के श्रांतिरिक दिन्तिण की कोर से पांडवीं ने भी श्राक्रमण किया था। यह अपना अनुरूप अपपित करने के लिए उनके (पांडवीं के) प्रयन्ती का प्रारम्भ था। अह

श्रमता राजा निन्द हुआ। तेलारू के श्रातिरिक्त इसने श्रम्य विजय भी शाह की और पांड्यों के गण्य पर भी तेलारु वा निन्द चर्मन सामित ग्रंथ निन्द काम्यदम् में मिलता है। चेलू प्लायम के साम्रप्ते में उसके शामन का ग्रुपान है। दश्ठ ईमधी के लगभग उसका पुत्र मुपतुंग गरी पर पैठा विस्ति में सम्भवतः साम्रक्त पुत्र मुपतुंग गरी पर

में प्रोप्तें-र ले॰ हमुद्दल का अत है कि उस काल के पछत्र और पोट्यों के जो अभिन्नेख मिले हैं, कनते बना जनता है कि पांड्य नरेश बारागुव्य महाराख ने पछत्रों के राज्य पर आक्रमण किया या और कावेरी की शाउर पर आक्रमण किया या और कावेरी की घाटी पर श्रीकार कर लिया था। देखिए उनकी पुरतक दी पछत्राब पुष्ठ ७७; और नीतकान्त राखी का 'पांड्य किंगडम' पुष्ठ ७३ भी देखिए।)

ै हाक्टर हुल्टण का मत है कि जुपलंग निद्द वर्मन पहल्यम का पण्य नहीं या और पहलों के वंशानुकम को कही में उत्तक स्थान नहीं है। बाहर के लामवरों में उतके एक पूर्वन का नाम मिलता है जो गंपनण के किली तर्दार के तेण से करकार पत्ता था। उसने हो एक सल्या गंग-राज्य के की नीय काली थी। थी। थी। वीक वेकरणा ने हुए प्रय साम जमार किया है कि निद्द वर्मन पत्ता ने हुए प्रय का साम प्राप्त का मिलता है कि निद्द वर्मन पत्ता ने हुए से की पत्ता स्थान करते हुए प्रयना मत मगट किया है कि निद्द वर्मन पत्ता ने किया ने काली पत्ता स्थान का की हुए, ने भी साम प्रय स्थान कर किया है कि पहलों का के काल एक ही पंत्र पत्ता का साम प्रया का तता है कि पहलों का केतल एक ही पंत्र या की पत्ता की मी नीनीनाथ या का तता है कि पहलों का केतल एक ही पंत्र या कोर पत्ता ने भी में साम प्रया का तता है कि पहलों का केतल एक ही पंत्र या की पत्ता की मी नीनीनाथ या का तता है कि पहलों का केतल एक ही पत्ता या की पत्ता की मी नीनीनाथ या का तता है कि पहलों के केतल एक ही पत्ता पत्ता की पत्ता की पत्ता की पत्ता की पत्ता की पत्ता की मी नीनीनाथ की पत्ता की पत्ता की मी नीनीनाथ से कि पत्ता की पत्त

विरुद्ध उसने भी संघर्ष जारी रक्या, क्योंकि वे श्रभी तक श्रपनी श्राक्रमण-नोति पर आरुद्ध थे। उसने श्रपने राज्य की सीमा दिन्नण में पुदोकाट्टा तक विस्तरित कर ली थी।

उसके बाद कौन-कौन राजा हुए और उनका क्रम क्या था, यह स्पट्ट पता नहीं चलता । श्रापराजित श्रानिम नृपत्ंग और पत्लब नरेश था। इस काल के श्रामिलेकों में श्रापराजित श्रानेक पत्लब राजाओं का उन्होंस मिलता है। ये मन्मबनः पर्वत राज्य के विभिन्न भागों पर

राज्य करते थे। उसके शासन-काल की दो घटनाएँ प्रमुख हैं। एक तो पांद्यों से युद्ध और कुन्यकोएम के निकट श्रीयुरिन्यम में उसकी विजय। यह यिजय इसने परिचमी गंग नरेश पृथ्वा पति के गठवंधन से प्राप्त की थों। दूसरी घटना यी अपराजित की थोंनों हारा पराजय। चोल राजा आदित्य प्रयम—विजयाल्य के पुत्र—ने अपराजित की पंगाजित किया और तोन्दसण्डलम पर अपना अधिकार कर लिया। नवीं शती के अन्य में यह घटनां घटी थी। अधिकार कर लिया। नवीं शती के अन्य में यह घटनां घटी थी। अधिकार कर लिया। वसे शती के व्याप्त में साम-साथ परलव राज्य का भी जन्त हो गया। अ

पल्लाबों की संस्कृति के सम्बन्ध में अभी तक बहुत कम जानकारी

"भी गोपीनाथ वाय का कहना है कि अपराधित नाम असल में उपतृंग का पूछरा नाम है। किन्तु यह अभी तक अच्छी तरह छिद्ध नहीं हो चकता है। वह उम्मी तक अच्छी तरह छिद्ध नहीं हो चकता है। वह उम्मी तक अच्छी तरह छिद्ध नहीं हो चकता है। वह उम्मी तक अच्छी तरह छिद्ध नहीं हो चकता है। वह उम्मय हो चकता है। कि अपराधित ने कुछ समय तक उपतृंग के साथ सह-पायक के रूप में पाइच किना हो। इसके अतिरिक्ष पत्नव सरहारों के अपन्य वंशों के अरितरक का भी अनुमान होता है। उम्मयतः निर्देश वंशी तक्ष अच्छी अपन्य कारण कर कारण अचेक इकड़ हो। यह वे बिज पर स्पानिक सरहारों ने अपना अकाम अलाग अधिकार स्थापित कर लिया था। ये सब सरहार अपने को स्वतंत्र और स्वयम्म मानते थे। श्रीयुर के उचर 'और उचर पूर्वी मांग के नोताम, वैशा हम जानते हैं, अपने को पहान कहते थे। नवी और दसवीं शानियों में ये उपशुक्त भाग में राज्य करते थे। ग्रीयहाधिकों, ने भी इन्हें नोताम पत्नव कहा। है। समन है, हस्ने प्रकार से अन्य पहानं सरहार भी भिन्न भागों पर राज्य

प्राप्त हो मकी थी। किन्तु हाल ही में जो बहुमूल्य संस्कृत की पारुडुलिपियाँ प्राप्त हुई हैं उनसे और पक्षय<del>-संस्कृति</del> हिन्दू कला तथा स्थापत्य के नैज्ञानिक अध्ययन से इम जान हैं कि कितनी सम्पन्न और उज्ज्वल सांस्कृतिक निधि पल्लव अपने पीछे छोड़ गए हैं। पल्लव संस्कृत के बहुत वड़े प्रेमी ये और अपने इतिहास के काफी काल तक तामिल साहित्य को छन्होंने प्रोत्साहित नहीं किया था। उनकी राजधानी काँची संस्कृत के श्राध्ययन का यहुत यहा केन्द्र थी। चौदहवी शती के मध्य से काँची परुत्तवों की शक्ति का प्रतीक बन गई थी। परुतवों के आदेश पत्र यहुधा संस्कृत या प्राकृत में जारी होते थे। तामिल भाषा को अपने श्राभतेलों में उन्होंने बहुत बाद में स्थान देना आरम्भ किया था। उनके श्रमितिरों के प्रशस्ति-माग में उच विदि: की साहित्यिकता मिलती है। फॉबी ईमा से पूर्व की रातियों में भी सरकृत के केन्द्र के ाणवा इ.। भाषा इमा स पूब का शातया म सा सरकृत क कन्द्र क रूप मे प्रसिद्ध थी। कदम्बन्धंश के सरवायक मधूर शमें न को देशें के अध्ययन को पूर्ण तथा पुष्ट करने के लिए काँची जाना पड़ा था। • काँची एक चहुत चड़ा साहित्यिक केन्द्र बन गई थी और सभी धर्मों और मतों के विद्वान् शास्त्रार्थ करने के लिए वहाँ जुमा होते थे। हुएन्सांग के शब्दों में वहाँ सैक्ट्रों संघराम, दस हजार पुरोहित, दस व देव-मन्दर और कितने ही निर्मन्य थे।

परलायों के दरबार में कितने ही शसिख पंयकार रहते थे। किरावार्जुनीय के रचियता आरावि जिसे अब सिंह विद्या , का समकालीन माना जाता है, और राज्य सास्त्र पर प्रामाणिक मन्य . काव्यार थे अव्योग दिवत संभवता राजसिह के समय में, 'ईश की सावधी राती के खन्त में, 'इ' थे। महेन्द्र यमेन प्रयम स्वयं एक अच्छा प्रथकार था। उनके मनविलास प्रहसन की रचना की थी। यह मथ प्रियन्दर्स का संस्कृत सीरीज में प्रकाशित हो चुका है। कुदिमीयमलाई पहाड़ी की एक च्हान पर मंगीत पर सम्भवतः ससका हो एक अपने-आप में पूर्ण निषय अकित है। कोलोकन के अनुसार इसके रचना किती राजा ने की थी जो सगीत के अधिकारी पहित दर्शावार्थ का शिष्य था। वास की साटकाविल भे इसी काल को मानी जाती है और इस नाटकायिल के कुछ नाटक, दरवार में अभिनय करने के लिए, सिना स्वरूप में प्रवित्ति कर लिए गए

थे। दिविता में मुद्राराचित की संस्कृत भाषा में अनेक पारहतिपियाँ मिली हैं जिनके अन्तु मे दन्ति वर्मन के नाम का रहीकाड उस्लेख है।इड

स्थापत्य के चेत्र में पल्लवों का देन अमर है। चार भिन्न शैलियों के दरान हमें इस चेत्र में होते हैं।

क दाखए पूर्व रेश्च श्रीर तोट ; ए० झाद० सरस्वती कृत 'एबं श्रीर भारिव और दिवहन' भी देखिए ( कार्ट्सी बर्नेल आर्फ माइपिक सेसारटी, भाग १३, पूठ ६७०-⊏ ) े † इन बारों शैलियों में सब से पहली महेन्द्र रीजी कहलाती है। इस रीली

के गुपर- मिद्द छवती खादवी के बारख खलन पहचाने वा सकत है। हममें बाहर की ख्रीर एक खाँगन होता वा कीर स्तम्भों से युक्त एक खायताकार कमरा होता था। वहारमं, विचनायको, मामन्दूर खादि गुपा मिन्दर हुछी यैकी के मिन्दर हैं। दुवती येकी मामल चैकी बहलावी है। इत येखी में तीन प्रकार के मिन्दर वाए जाते हैं—एक तो गुपा मिन्दर दूपरे एक हो खिला खरह ति मिन्द, तथ्य स्थित, मिन्दर (तथा, ख्रीर चहान में बनाई हुई मिन्दाई को मामखपुर। में मिसली हैं। इत सैनो के गुपा-मान्दर खांचक श्रवंकारिक हो गए,है। चहानों में उभारी हुई प्रतिमाई कीर हब्ब इस येनो की विशेषताई है।

इन दो शिलां के बाद तीवरी का नाम रामित श्रीली है। यह शैली ६७४ से ८०० ईसकी सक प्रचलित रही। चहान-काट कर प्रप्रिट सनने का क्ला का ग्रन्त हो गया था ग्रीट उतको खगह रहवरों के मन्दिर बनाने लगे व

नला का श्रन्त हो गया था श्रीर उसको सगह परवरों के मन्दिर वनाने लगे व कमी-कभी जपर का भाग हैंगें का भी बनाया जाता था। मन्दिर के जपर जैंचे ग्रुप्यद पनाय, जाते ये जैशा कैलाशनाय स्थामी का मान्दर है।

श्रान्तम्, चौथी शेली श्रपराधित शैली (८००—६०० देवबी) वहताती है। यह शैली मामल काल को शैली का विक्रवित रूप वही हा। वक्ती है। राष्ट्रित श्रीर प्रारम्भिक् चोली को शैली के बीच की यह शैली है। वंधीर का राजराबा मन्दिर हत शैली का उदाहरण है ( देखिए लीगहर्स्ट इत पल्लव

प्रार्थीटेंक्सर क्षीर रो कृत 'वहुँक बार्टीटेंक्सर')
पहलां से उत्थान से पूर्व किलानुस्ता कीरणवानुद्दों की प्राचीन गुदासों
के विश्व कीर कुछ नहीं जिलता। इंडी शती के क्ष्मताले समूचे पहला राज में
गुवा-मन्दिने पे प्रक्रिक किलान को तह है। है। है थी। श्रेंबस्ता की बुछ नुपार्टें बाहाटकों की देत है। विश्व कु एडतों ने को येंगों से प्रदेश पर राज्य करते दे— याकाटाकों से कि गह-तमका, स्वाचित किया। चीर बट्टानों खोद कर गुरार्ट्य काने की कला भी उन्हीं से प्राप्त की। इच्छा के तट की परलद बहुत कुराल और योग्य शासक थे। अभिनेक्षों से यदापि अधिक जानकारी शास नहीं होती, फिर भी उनके पहारों की राजनीति शासन की श्रमुख थाठों को हमें पदा चल जाता

है। उनकी शासन-प्रशाली पैचीदा और धर्म की नींच पर आधारित थी। परों की व्यवस्था काकी सारी थी जिसका धारवयन इस दीगहदगरकी के वास पत्रों से कर सनते हैं। इन साम्रवर्त्तों में मान्त्रों के व्यथिपातयी, राजकुमारी, सेनापनिया, जिलाधिकारियों, चुनीघर के अपसरों, विभिन्न स्थानों के मुखियों आदि वा आदेश दिए गए है। इन आदेशों मे हमे राज्याधिकारियों की, बनके कर्त्तन्यों की, मूमि और बसके स्वामित्र की, सिंबाई कीर कर बसूली की, मन्दिरों के विवास और अनके महत्त्व की माँकी मिलती है। चनका सम्पूर्ण राज्य मण्डली, बलामाहुशी और नाडुओं में विमाजित था। माम ननके शासन की इकाई था और, परवर्ती चोलों के समान, जाम समिति को काफी अधिकार जास होते थे। नगरों की भी अपनी समितियाँ होती थी जो नगरात्तर वह्लाती थी। अनेक प्रकार के कर सगाए जाते थे। राजा अपनी प्रजा से अनेक अकार की सेवाप से सकता था, किन्तु ये सेवाएँ व्यक्तिगत न होकर सार्वजनिक महत्व की होती थी। घोजों की तरह पहलकों ने भी सिधाई पर विशेष ध्वान दिया था। बड़े पैंगाने पर बन्होंने सिचाई की किश्ती ही योजनायें बनाई थीं और वन्हें क्रपन काल में कार्यान्वित किया था। १३

तुपार्य कोर वेबवाहा, कोता-ग्राम, जनशब्दली खादि प्यी ग्रुपार्य पित्र इ'यहनो से ही इंतिनों हैं। प्रदेश्त वर्धन इन स्थानों से विशिष्त या कोर उनकी को सम्मक्त किसी इंदिन शब्दमारी थी। बोकेवर बहुदल में खानार, उनने वह बता होतु करेंच से आत को भी। देखिए 'पहला प्रशेषरात्र,' माग १ पृष्ठ १४, 'क कार हुम्हाक्यम इन 'बुद्धिर शिकेट इन कोश प्रदर क्षांस् दिस्ते' २२५ — ६०० होस्से सो शिक्स

आस म्यवस्था के रावत्य में सिश्त विवस्य पा उद्यों में जा सिल्डा, कि साम कीर नार ग्रमित्रों के रुप्त में सुद्ध स्वादारिक ग्राम्य में सुद्ध स्वादारिक ग्राम्य में सुद्ध स्वादारिक ग्राम्य स्वाद स

प्रारमिक परलव राजाओं में से कई बौद्ध थे, किन्तु बाद के राजा, अधिकांशतः बिप्णु और शिव के पबके भक्त थे। धार्मिक व्यवस्था हुएनसांग के बर्णन से पता चलता है कि उम

काल में बीनों की—विशेष कर दिगंबर बीनों की— संख्या काफी थी। यह हम देख ही जुके हैं कि स्वय महेन्द्र वर्मन पहले बीन था, बाद ने सन्त अप्पर द्वारा शैंग धर्म में दाखित कर लिया गया था। साधारखत्या हम पन्तवों के नाल नी धार्मिक प्रध्यान का जाल कह सकते हैं—एक जोर अप्पर और मामयन्दर के नमान शैंव नवनसार ये और दूखरी और बैट्या अल्बार प्रनिद्धा सतेंं को बदाइ कर कारी घटने का प्रयत्न कर रहे थे। इन दोनों ने नीन और बौद्ध धर्म के पनपने की गुंजायश नहीं छोड़ी थी। इस काल में वहे पैमाने पर मन्दिरों का निर्माण भी आरम्म हुआ— जैसा हम पहले कह चुके हैं। नयनमारों और अल्बारों ने शेंच और बैट्याव मत के पुनर्जागरण का जो आन्दोलन चलाया था। उसने सन्दिरों के तिमांख में बहुत प्रेरणा दी सी। सन्दिरों को दिए गए दानों के प्रचुर प्रमाण हमें मिलते हैं। अजनों के सान मान्दिरों में विशेष देख में प्रथम किया जाता था। प्राय: प्रथंक मन्दिर के साथ एक निश्चक पाठशाला भी होनी थी। इस्ल के

सावैजनिक दान-कोप उनके पात रहता या कीर विकासमें आदि मा नमर्थन व मुधि उनके द्वारा होती थी। प्रमेश्वर वर्मन के कुरम आले ताम्रपेनें से पता चलता है कि प्रमेश्वरम्गल नामक मान की अवस्था केंद्रेन होता थी। मह जान मान की अवस्था केंद्रेन होती थी। मह मान मान की दान कर दिया गया था। व तन्वतोच्या के तांस्रपों में मान मानियों के अनेक कच्छां का उन्लेख मिलता है। इनमें दूपानें, तेल निकालने वालों, इनकरों, वाड़ी खींचने वालों, अवली खोर हाट में विकने वाले पानान पर लगाए बाने वाले करों का उन्लेख मिलता है। मन्दिरों और माम्रायों को दान में दी जाने वालों वस्तुर्ण करों मुक्त होती थी। वीदागरों और पर्यों पर लाइपन लगाता या

किरकाल और प्रारम्भिक चोलों के समय में कावेरी तटों पर बींच गाँचमें का को कार्य श्वारम्भ हुआ या, वह पहावों के काल में भी चलता रहा। उन परि-वारों को, जिनका काम तालों की मरम्मत श्वादि को देख भाल करना था, राज्य से सहायता मिलती थी। (देखिये फे॰ वी॰ एस॰ श्वरंपर कुत ए-रोन्ट रिक्स प् पृष्ठ देदन श्वीर बी॰ वेंक्या कुत' दि हरीमेशन क्षांक एन्टोन्ट टाइस्व')। साय वेदों तथा ऊँचे श्राध्ययन के लिए विधापीठ भी सम्बद्ध होते थे।क्ष

## पन्द्रहवाँ परिच्छेद

## दक्षिण भारत का इतिहास (२)

प्रारमिक चोल और पांड्य

(1)

बोतों पे इनिहास का बस्के आदि-काल से पता लगने का प्रयस्त करना क्यर्थ होगा—यहाँ तक कि हमें यह भी पता नहीं चलता कि बोल शहर की ब्युट्गित केंसे हुई। जो प्रारंभिकतम प्रमाण हमें मिले हैं— ऐसे प्रमाण किहीं मान्य और विश्वसभीय कहा जा मके— क्यांत साम्यण और जिला-लेख आदि वे झेग की नयी शती से की कार्य हों। होने हमें हमें की लेलाते। किन भी इयर-वयर प्रभित्तेनों और साहित्य में, बनके सम्बन्ध में बाने प्रमाशिक बस्तेनम् मिल जाते हैं। इनसे पता चलता है और इस सम्यन्ध में कोई सम्बेह नहीं

हु त्यातंत ने बाहुर वाले ताम्रपत्री में ऐसी ही एक विद्यापीठ नी पलाने के लिये तान मामों के दान का उत्लेष- है। तदनलेखन के शामकों के मी क्षतिक विद्यान द्यानियों के नामों का उत्तरक मिलता है को मह, प्रशासित कौर बाक्षेपी कार्य उपायमों से विभ्नात है।

ृं हमें को का बार्धिकता उन्होंना यह सामार्ग के समाप्र की स्मीत्त्र में सिला है। जा को के कावह को हो तह है जा सिन्हें सिन्हें हों 'वीर' उन्हें में सिन्हें सिन

रह जाता कि चोलों का खस्तित्व सहुत पुराना है। उमके शासन की क्रांमकता पांट्यें के आक्रमण अथवा परुतवा को विजय के कारण मंग हो गई थी।

प्रारंभिक चोल राजाओं के बीच जो अन्तर मिलना है, उसे पाटना कठिन है कि अगरीभक लामिल साहित्य में सचम काल से बाद इन राजाओं के केवल नाम और उनकी रस्तियाँ-चोल भर बाको रह गई थीं। सचम साहित्य में भी करियाल और उनके उन्तराधिकारियों के बाद

लगमा ५७ १ देवनो के उमेतिय के निशान् बाराइ मिहिर में चीन देए का उल्लेख करते हुए कहा है कि यह देश प्रायक्ष्य का दिख्या मान था। ईवा को सातवीं यानी के दो नावत क्षाप्ति में में में नियमाननी को उत्तरी चहानों पर अंकिन मिले हैं, कादेशों आने जाने देश की समुद्ध का उल्लेख है। हां से काल के हैं पुत्र में भी शाहदों को बाले का प्राप्ति में भी जा ला देश और कारी का बलेख हैं पुत्र में भी शाहदों ला बोले का प्राप्ति में भी जा ला देश और कारी का चल्लील हैं—'wuich have the durting carps for her tremulous eyes?

 प्रारंभिक चोलों के इतिहास की अधिकांश जानकारी हमें तामिल खाहित्य से प्राप्त होती है। कवि बाहगब्दर की चाल स छन्दों की पश-रचना कलाविदिनराद में कलुनलम के युद्ध का वर्णन हुआ है। यह युद्ध चील संगन्नन थीर चेरा कनायह-कलिस-तोरई के बीच हुआ था जिसमें कनायक पराजित हुआ छीर बन्दी बना लिया गया था, किन्तु की के बीच में पहने से भिर छोड़ दिया गया । इसी घटना का उल्लेख यह र याद को एक ग्रान्य पश्च-रचना विभाग परानी में भी मिलता है। बढ़ां बमानर कृत परिनप्तनाई में केशल करिहाल के चरित्र हा बर्णन हन्ना है जा प्रारम्भिक चोन राजाओं में छवसे प्रशिद्ध या । लीडन केदान पत्र तथा विदश्लगत् के वाग्र पत्रों में (बगेंश हुत शांके लपाबिकस सर्वे बाँद साउव इत्रिया, भाग ४, १४ २०४-२७, और साउथ दविद्यश इन्तिकप्यान्त मान ३, राड तीन, पुर ६८=) विज्ञयालय यग्रागुरूच दिया हुआ है और इसवंश का सम्बन्द खूर्य और पीराणिक नायकी-मेरी इस्ताकु-री पाँग्या किया सवा है। इन ताझ वर्षी में एक चील नायकका मी उल्लेख । मस्ता है जिसे मस्त का पुत्र बाजन किया गया है । ये उल्लेख बारपष्ट हैं और इन राजाओं के शासन काल ना उन्लेप घोओं के उन श्राधिनेत्रों में मुरिक्ल से ही मिलता है जो काब तक अपलब्ध हो सके है। स्वारहती शता के पैरिया पुरायाम में संवजन की वार्मिकना तथा पुवाल सोल-जयनार भैने भन्य चोत सरदारों के पार्विक करवों का उन्तेल विजना है 1

चोलों की शाकि के द्वास का आभास मिलता है। १३ ताम्रपत्रों में इन -राजाओं के श्रतुक्रम का एक-सा विवरण नहीं मिलता। कतत: उनसे इस छुछ ठोक पता नहीं लगा सक्ते कि कीन कब हुआ और उनका राज्यातकम क्या था।

चोत राज्य के उत्तरी भाग पर परुवर्धों ने खंधिकार कर तिया
था। वहुँची पर उनका अधिकार पहले ही,
गरुलमें के काल के ती ती सरी राती से, जायम था। सिंह विष्णु
में के काल से, जमा हम देख चुके हैं, परुवर्धशिक का उत्तरीपर जिल्लार शुरू हुआ और कामेरी
के बेसिन तक बनवा प्रमुख कापित हो गया। कुट्टायट्ट और कुनत्त जिला के सातवी रानी के कुछ अभिनेत्यों में कोल राजाओं का उरहेत्य

क वासन तक वनम अभुत्य स्वाराय हो गया। कुट्टार्ट्ट आर कुन्तुल जिला के सातवी श्रांत के कुछ जिस्तेलों में चील राजाओं का उत्तेल मिलता है। जिल राजाओं के नामों का इन जिस्तेलों में उत्तेर हुआ है, वे सन्भवतः परनवों के खाशीन थे। इनमें श्रीर नश्री शती के सध्य में बसे तओर के बांलों में क्या सन्बन्ध था, यह पन तनाना किन है। जाड़ थी शांत के सध्य के वाद से, जब दिला के चातुक्तों के राष्ट्रपूरों ने खावस्थ कर दिया या श्रीर परनव शांक का द्वास शुरू हो गया था, कुछ समय के निये पांड्य सथ से खागे आ गए थे।

६ कि 'छ अलायत ने, भी पेरुनरिक्षा वा प्रदासाई या, एक नाग राक्ष्मारी से विवाद किया था। इस विवाद से उनके एक पुत दूआ या को लालातुकम से तीन्द्रमक्षण पाँचाबा हुया। किस्सी के काल में को आत्तरिक करह और संवर्ष हुआ उत्कार वर्णन शिलापियरम में मिलता है। अद्वानापुत का करना है कि उसने महुग पर काक्षमण किया था और इस युद्ध में प्रांतित इसा या

हिनमें से एक सुन्दर नन्द के बारे में निक ही जुना है कि यह नदी नन्द जीस या विनवा उस्तेन तामिल ग्रंथ नोहेलंखुगु में मिलता है छीर विषके समस्य में नदा जाना है कि उनने ओरंगम के लिए रान किया था। परवर्ती पत्तों के ग्रामन में मद्दार परी पर नियुक्त जीस सरदारों वर्ग भी उस्तेस मिलता है। एक जोल महाराजा ना भी हनके सामनाय रहलते है। इस महाराजा वर्ग ना कुमाराहृत्य या छीर उसने मांन्द समेन तुनीय के मांगे के रूप महाराजा वर्ग ना कुमाराहृत्य या छीर उसने मांन्द तुनीय के मांगे के रूप में पाम कुमा था। यह माना जाता है कि जोल शुनि, प्रयोग मुगल गाला के रूप में, वार्वेरी के वेशिन में, बनी रही। उरेपूर उसनी राजधानी थी। हाल में मदुरा, रामनद और विनेवली जिलों में हालव्य बीकी श्रीमतेलों को छोड़ कर, जो आरोक काल के पांका प्रतीत होते हैं, ईसा की आठ शतियों तक पांठा देश में अन्य कोई आधिलेख नहीं मिले

岛 188

सुदूर दिल्ल के राज्यों में पांड्यों का राज्य सब से प्राचीन राज्यों में से था। महावारणों में इमका जलतेता मिलता है। मैगस्थनीज (ईसा पूर्व जीधी शती) निरचय ही इमसे परिचित था। महावार से पर चलता है कि सिहल के राजा विजय (लगभग ४=० ईमा पूर्व) ने एक पांडय राजकुमारी से विवाह किया था। वात्या (ईसा पूर्व ) ने एक पांडय राजकुमारी से विवाह किया था। वात्या (ईसा पूर्व पांधी शती) ने च्यन्ते आह्य चीर चाहोक ने चपने च्यन्तिकों में पांधी शती) ने च्यन्ते आह्य ही । स्वाहक ने चपने च्यन्तिकों में पांडय राज्य वा चरलेला किया है। व्याहका प्यीर तांतिमा जीधे पांडय राज्य तांची ने महुरा चौर जात्वार पांचा चरलेता किया है। यह भा च्यन सभी जानते हैं कि रोमन साम्राट्य प्रावस्त (१४ ईस री) ने पांडय राजदूत वा स्वाहत विवाह या चर्ना के पांडय राज्य सभी जानते हैं कि रोमन साम्राट्य प्रावस्त (१४ ईस री)

तामिल साहित्य के अनुसार उनकी प्राचीन राजधानी तिनेवज्ञी
जिला में ताजपाणि के मुहाने पर रियत करो नहें
पांचा की प्राचीन में थी। यह बहुत पड़ा में हा थी। और पहाँ काली
राजधानी व्यापार—विशेष कर से मोर्था निकालते का—
होता था। मोतायों के व्यापार से पांड्रों की
अतिरांश आय होती थी। मोतिया के अतिरिक्त निर्वे और किंतमन
नामक सुती करड़ा क। भा अच्छा व्यापार होता था। ये चीजे,
स्वर्ण के परले, यूनान और रोम भेजी जाती थी। इस प्रकार
महुरा उनकी स्वर्ण मुद्राओं का केन्द्र यन गया था। वहाँ समय
समय पर सोने में इन मुद्राओं के देर मिल जाते हैं। कर काल

<sup>ै</sup> इस्तिए इमें प्रारधिक गाँका सम्बन्धी अपनी बांतकारी के लिए संवर्ध बाल तथा उससे बाद के सादिक पर निर्मेश करना पड़ता है। पहलाबी और बाद के चोलों के समितीकों से पाँकों पर को प्रसंपवण पड़ता है, बह दनना क्य है कि उससे सहस्वता से उनका कमबद्ध मुन्तिवरण हम नहीं तैयार कर सन्ते। पाँकों के हतिहास को पहले समग्री की हम कमी की इस प्रमान में रसना चाहिए।

बाद, समुद्र के खिसक जाने के कारण, कोरकई बन्दरगाह, का महत्व लुप्त हो गया।

बाद के जामलेखों और साहित्य से पांच्य राजाओं का इतिश्रम पाल्यगासलाई नामक राजा से प्रारम्भ होता है। मंधम माल के वह सम्बवतः संघम-नरेश का पूर्वज था कि पांज राजा ये राजा—संघ रूप से—ईसा संवत् की प्रथम

दी शतियों में हुए थे।

तकीयालंगनम के युद्ध में विजय के फलस्वरूप (ईसा की दूसरी' शती के करन में) नामिलकम का नेतृरव पहिंदी के हाथ में का गया था। पहलवी के उरथान-काल में पहिंदु कंधकार में पढ़ गए थे; फिर भी, बोली से किन, अपने देश में वे पर्योग रातंत्रता का वपमेगा करते रहे। ईसा की कुठी रातों में कालाओं ने महुरा पर आक्रमण किया और कुछ काल कर उस पर चन का व्यधिकार बना रहा। यह बाल कालाओं-काल पहलाता है, किन्तु इसकी व्यधि अधिक नहीं कह सती। करनागित से एक नये वश का प्रारम हुआ।

पहिष्णिक का करवान नेदुमारन के काल से ग्रुरू हुआ रहा वा सकता है। पहले वह जैन था, किन्तु झान सातवी शाती में साम्यान्द ने उसे शैव महा में वीजित कर तिया पोब्यों वा पुनल्रयान था। परम्परानुगत ६३ शीव सन्यों में उसके नाम का भी उल्लेख निलता है। है उसने सम्पदा ६४० से ६५० ईसवी तक-स्थाग बीर बुद्ध पाद तक-रामन

थंदन नरेतों में उन्तेवतनीय नरेश नेहुन्येविकान प्रथम था—तामिश महाचाय शिलपाधिवरम में बिवका उन्तेल मिलता है। मूठा श्रीमियोग लगा कर बोबलन को मृत्युरश्वह देने की आत्म-आनि में उबके बीवन वा श्वन्त हुए।। तरीयावगनम मुद्ध का विजेश नेष्ट्र-चेर्ट-मा बिटोय-जितने गामिस किरिटी के संतुक मोने वो वातरत ना या -कीर एक श्वन्य नरेश विकर सरवार में श्वार हुन हुन्त का रचिवा तिवहस्तुवर कुणावसा था--गंपम-नरेशों में महत्यपूर्व स्थान स्थते हैं।

† शलाओं का वर्षन पेरिया बुश्यम में मिलता है कीर उन्हें बादुगुन याति कहा गया है ।

रे इराहे सामाय में एक रोजक घटना का वर्तन करना यहाँ धामार्थिक न होगा। नेदुकारन, बो कुनवाक्य कहलाता था, पहले जैन था। सुनिवद शैन विया था। कहुनगोन सभी का पूर्वेज था। पांह्यों के बत्यान-नाल का श्रीगणेश उमी से माना जाता है। उसका काल ईसा की इंडी शती का खरन माना जाता है। इसी प्रकार सिंह विष्णु, जो मोटे रून' में, कहुनगोन का समकालीन कहा जा सकता है, महान परजयों की वश परस्पा था प्रमुख माना जाता है। कहुनगोन खीर विह विष्णु— शेनों—के विषय में कहा जाता है कि उन्होंने कालाओं पर विजय प्राप्त की थी। ये कालाश्र कीत थे, यह निश्चित रूप से खभी तक नहीं माल्म हो सका है। सम्मवतः ये युद्धिय जाति के लोग थे जिल्होंने तामिल प्रवेश के राजाओं को अपनस्य कर दिया था। हुझ काल तक जनना अधिकार पाह्य भूमि पर भी स्थापित रहा, किन्दु कहुनगोन से पूर्व की तीन सांत्यों खंधकाराइत हैं और उसके बाद का तीन शतियों में पाह्य शक्ति का उस्थान हुआ।। पाइप राज्य विजयालय और उसके सह सांत्यां खंधकाराइत हैं और उसके बाद का तीन शतियों में पाइय शक्ति का उस्थान हुआ।। पाइप राज्य विजयालय और उसके स्वास रातियों के नहत्व कि नहत्व के उस्थान तक कामम

माझप् अन्त विस्नृताभागन्दर ने उसे शैवमत में बीचित किया या। चूँकि राज्य घर्म ही साधारणतथा श्रांबक महस्त्र मास कर लेता है, हवलिए पाट्य राज्य में औन घर्म वा काशी हाल हुआ। इस वाह्य राज्य ना काशी ६५० से ६८० तक था। (देखए के० बी० एस अव्यय कृत हिस्तास्किल रक्षेत्रेज सार्क एक्टोल्ट दक्त, पुष्ट १२७)

व विहिन्दुट्टी दान-तत्र के जुलार, वो ७६६ ७० में जारी हुया या और जिलमें इस दान वस को बारों करने वाले पाइय रावा के पूर्वत्र रावारों की लगे दार्थ राद्य है है, कहा गया है कि 'प्रालाअन नामक एक किस राजा है कि 'प्रालाअन नामक एक करित राजा में अक्षा पर पार्थ राद्य के दिस्त माग पर खिकार कर लिया था।' कर जाता है कि कल सन्द का प्रयोग यहाँ राजाओं के एक वंस में दिस्त प्रमुख हुआ है और कालाअ करनाटक खोत से निवक्ष में 4 थालाअ करमाटक खोत से निवक्ष में 4 थालाअ करमाटक खोत से निवक्ष में 4 थालाअ करमाटक खोत से निवक्ष में 1 वामिल सम्प्रता कालावर से पार्व है को द कालायारों के क्षा माग है। वामिल साहित्य में एलाओं मा उल्लेख कालायारों के क्षा मुंग है और इनका सम्प्रता वहणाओं से बताय गया है (इन विभिन्न मतों के सिव्य निवस्त कर पार्व कर निवस्त निवस्त साहित्य से सिव्य नीलकान साहित्य खाला कुन 'दि परिय क्रियका,' पुछ ४--४-६ पर नोट )

पहार्वों के ध्वंस पर, पांड्य इत्तरोत्तर विस्तार को पूर्ण होता हुआ देखते हैं।

क्टुनगोन और बसके ही भाद के दो बत्तराधिकारियों ने पांड्य राज्य की स्थिति को मजजूत बनाया। किर भार-कटुनगोन के बर्गन या नेटुवर्गन हुआ जिसका बत्तेख हम उत्तराधिनारी पहले वर जुके हैं। दक्षिण पूर्वी वट के पार्चों पर बसने विजय मारा की थी। केरल नरेरा तथा पत्त्वय शांक से भां जनने लीहा जिया था और कितने ही प्रदेशों की हातात करने में सफलता प्राप्त की थी। क्ष

भोडहरैयन रखाधिरल उसका पुत्र था। उसने वनकान, सेम्पियानं श्रीर चोलन आदि श्रमेक विश्वद धारण हिए थे राजितिह — जिनसे पता चलता है कि समझातीन चेरा श्रीर लगागा ७४० ईतवी थोल राखाओं पर चलता किसी-न-निली रूप में अध्यर रधावित था। वेरार और लोधना जैसे प्रभाग अध्यर रधावित था। वेरार और लोधना जैसे सुध्यर रधावित था। वेरार और लोधना की में तुर देश पर विजय आत नी थी। वेरिनक्कुर्त ताखाओं क अनुमार उसने मराठा मरेरा—सम्बन्धः चालुक्य—या मगलपुर (सम्भयतः मगलोर) में पार्य पर विजय था। उसके धाइ राजितिह (सम्भाग ७४० ईसवी) नेपा और चोल राजा वर्षक आध्यकार में थे, अधने समझोता निद्यमंत पत्र प्रमुख्य पर वसने विजय प्राप्त का थी और वुलाभार, विरयणार्थ और योराहण आदि खनेक खुद्धां की सम्भन्न रिवा था। इताल, वांडा, और बोली के सदस्य देश की भी उसन किस के राज्या था। इताल, वांडा, और बोली के राज्यानी थे। की की राज्यानी थे।

88 वहा जाता है कि यह राजा नहा है, जो दूरैयाना ऋहराहन के माध्य के वर्षों में नायक में रूप में विद्यात है। देशिया के की व्यस्त हम प्रसीन्ट इंक्सन' पुत्र १२३, नीलकान्त ए। छो कृत पांडवन क्लिडम, ५४५ मो देशिया।

† पेष्विकृती के दान-पण में वामिल राजाओं दारा निद् वर्मन के ग्रहानिरे चा, मिसे उदय चन्द्र ने नंग किया या, पोड्यों के टीट कोख से लिखा दुआं मिलता है। देखिए युट ३६। राजीसह के बाद उसना उत्तराधिकारी नेदुनजरैयन परान्तक हुआ जिसने अपने शासन के तीसरे वर्ष में नेदुनजरैयन वेल्विक्छ्दा बाला दान-पत्र जारी किया था। परान्तक— अनामलाई वाला अभिनेता भी संभवत: इभी के

परान्तक— श्रानासलाई वाला श्रामिलेस भी संभवतः इमी के लगभग ७०० ईसवी साथ-साथ चुसने जारी किया था। कदंवरी

(परलगें) को उसने परास्त किया था। यह युद्ध कावेश के दिक्या सद पर स्थित पेन्नागदम नामक स्थान पर हुआ था। उसने सन्पूर्ण कोंगू प्रदेश पर अपना प्रमुख स्थापित कर किया था और वेनद के प्रदेश (दिक्यों प्राथनकार) को रौंद खाला था और विजीनाम की सुदृद्द किया गाने ने नटड कर दिवा था। कावेरी के वेसिन पर उपने अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। इस प्रकार उसने दीर्थ काल तक शासन का उस्मेग किया। अ

ने तुन बरैयन के काल के बाद पांड्यों को पक्ष में हाथ से दिल्ल की भारत सत्ता छोनने का सुनहर अमनर प्राप्त हुआ। लेकिन आमतरिक कलह ने उन्हें इस अमनर से लाम नहीं उठान दिया। नीम राजि-राजिस हिनीय, बरागुण महाराज आरे अमरा आठ की शती के अनिम चनुर्धार से बाद की पूरी एक शनी तक छार रहे। जो अभिन लेख इस मान के भिले हैं, उनसे इन तीन गाजाओं में से पहले के सम्बन्ध में विशेष जानकारी शाप्त नहीं होती। दूसरे के सम्बन्ध में पता चलता है कि वह सहान् श्रीम भक्त था और उनने परलवाँ के राज्य पर आक्रमण किया था। सत मालिक मासागर उसी के काम में हुआ या। शासागर हिमा आपार सम्बन्ध में विशेष हिमा में हुआ या। शासागर हिमा अमार स्मान है है में हुआ था। शासागात्र के जान ने हुआ अशार राज्यानात्र के काल वार—महावश से भी जानकी पुष्टि होती है— इसने सिहल पर सफलता पुरुक आपमण किया था और देख, के गान, परलब तथा अन्य राजाओं के स्तादित मोर्चे के विरुद्ध हुरसुकू (कुम्मकोणम) के शुद्ध में विजय प्राप्त की थी।

क्षेत्र वेल्विकुद्दी के दान पत्र का आजापति उपका उत्तर मंत्री मारगरी या मुद्दा कि वा प्रक्रिते माद्दार के निकट अनगलाई की पदादी पर विष्णु का एक मन्दिर बनवाया या । वह वैचकुल से था और सम्मवतः देवी नाम ना वैच्याव सेता था—वेश वेंच्या ने यह मत प्रकट किया है। (देखिए टी० ए० गोपी नाम राव कृत ' औ वैच्यावा ' पृष्ठ १०-२०)

थी। क्ष उसने बुद्धिमानी और गंभीरता के सांच शासन किया और अपने से पूर्व परलव रावाओं द्वारा जारी किए गए दान-कार्यों को स्वीकार किया और उन्हें पूर्वेवत चन्ने दिया। खगर कोंगू देसराज-काल की बात सच है तो मानना चाहिए कि उसने कींगू देश पर विजय प्राप्त की थी।

श्रादित्य के बाद उसका पुत्र परान्तक गही पर बैठा। उसने पराकेसरी बर्मन का विकट्ट धारण किया था। परान्तक ईमा संवत् ६०० से ६४० तक उसने सामन किया। वेरा राजा से उसकी मित्रता थी। वाणों कीर बैदुरूपों को उमने अपने अंकुरा के नीचे कर किया था। वाणों के प्रदेश को उसने पराच्या गंगों को सींच दिन आपा गंगों को सींच दिन आपा गंगों को सींच दिन था। उसके सेनापित सेन्विमान सीतियाव रैयन ने सित्तु की पराश्च किया था। उसके सेनापित सेन्विमान सीतियाव रैयन ने सित्तु की मामक किसी राजा को पराल किया था और नीनोर की नट वर रिया था। उसके सेनापित सेन्विमान सीतियाव रैयन ने सित्तु की नटन (अहुरा कीर सिहल का विजेता), और साम-गायय, परिवत-वरसक्त की उपाधियाँ धारण की थी। विकटन वाह्य साम्य कीरन (अहुरा कीर सिहल का विजेता), और साम-गायय, परिवत-वरसक्त की उपाधियाँ धारण की थी। विकटन वाह्य साम्य कीरन (अहुरा कीर सेन सीने की धारा ममा का विदाल पर स्था भी, निर्माण किया था और इस प्रकार उमने सुपेर की भी सात कर दिवा था।

परान्तक के कई शुत्र थे जिन में तीन ने एक दूसरे के बाद रासिन किया। यह हम पहले हो कह युके हैं कि परान्तक की उनका मन से पड़ा पुत्र राजादित्य, राष्ट्रकूट रानराजा के वीप राजा कृष्ण स्तीय के हावों तकाला के युक्त के सामक के मारा गया था—इस कार दिख्छी राकि के निरन्तर युज्ञ दी परलब की परस्पा हो रसने

भी कारी दक्रश

जिलसुट किला के किस्सालुक्तमम में आप्त राज्य फेलरे बर्मन के पायत के रूप ये वर्ष में जारन जानियेण में पार्थी दाए बारों किए गए दान पत्रों को पुष्टि (मुक्त) है। कोएटेसम्बलस्त नामर मंग्र में बहा गया है कि तमने कीए देश को जिल्ला करना था। उसके उपयामिकारी परानक के प्रामित्य पर परेश की निवस की किस नहीं किए। या।

परान्तक और राजराजा के अधिषेक के बीच के चील राजाओं का इतिहास अभी तक अच्छी तरह झात नहीं हो सना है। राजादित्य का युद्ध में ६४६ ईसवी से पहले ही अन्त हो गया था। इस युद्ध के फलस्य रूप तीन्द्रमण्डलम पर कुळ काल के लिए सम्भवतः राष्ट्रकृटों का अधिकार स्थानित हो गया था। गन्दराहित्य श्रीर अरिजय-परान्तक के दूसरे और तीसरे पुत्रों - ने भी थोड़े-थोड़े वर्षी तक राज्य किया। फिर अरिजय का पुत्र सुन्दर चील गदी पर बैठा। यह बहुत ही न्यायिनय था और उसके बारे में कहा जाता था कि दूसरे मतु ने ( उसके रूप में ) जन्म लिया है। पांड्यों श्रीर सिंहल से इसने युद्ध किया था। सुन्दर योजका यहा पुत्र आदित्य करिकाल था। वह प्रसन्धा

**उत्तरा**धिकारी हुआ और उसने ६८० ई० तक शासन किया। ऋदित्व के छोटे भाई राजराजा ने गन्दरादित्य के एक पुत्र, उत्तम घोल के पत्त में अपने अधिकार की छोड़ दिया और धन्ध्र ईसनी में उत्तम चील की मृत्यु के बाद, वह गद्दी पर बैठा। राजपरिचार में श्रान्तरिक कलह या फूट से बचाने के लिए उमने ऐसा किया था, क्योंकि उसका विचार था कि यदि फूट ने राज्य में घर कर लिया तो सर्वनारा के सिवा और छक्र हाथ न आएगा।

ध्यथ में राजराजा महान् सिंहासन पर बैठा। राजमहत्त के सभी पद्यत्रों का अन्त कर उसने अपनी महान् विजयों

राजराजा महान् की तैयारी आरंभ कर दी। एक योद्धा-राजनीतिहा

के सभी गुण उसमें मौजूद थे। अपने विजयी जीवन के फनस्वरूप उसका एकच्छ्रत्र प्रमुख चाज की सन्पूर्ण महास प्रेडेसीन्सी चौर मैसूर तथा निहत्त के अधिकांश माग पर स्थापित हो गया था।

सम से पहले उसने चेरा-राज्य के विरुद्ध युद्ध किया और उनके सभ से पहले वसने परान्ताव्य के विक्रित पुढ़ि किया शाहित के समुद्रों वेहे के कन्द्रस्क में नण्ड कर दिया। पोह्नों को उसने न कैयल पराजित किया, बरम् उनके राजा को बन्दी भी बता लिया। ६६६ ६६ से पहले उसने पूर्वी चालुक्यों द्वारा शासिन वेंसी पर कीर गोगे द्वारा शासिन वेंसी पर कीर गोगे द्वारा शासिन वेंसिए के प्रदेश पर जिवकार कर लिया। लगभग इसी काल में उसने के जिल लगभग इसी काल में उसने कि लाम ( जावनकार ) और किलाम ( जहीता ) भी सम्मितित कर लिए। १०९४ इनवी के लगभग सात जाने ज्यानी कन्या छुन्दबाई का विवाह पूर्वी चालुक्य विमनाहित्य के साथ कर दिया। विमला-दिर्देय बरावर उपका अनुगागी बना रहा और उत्तरी शांक, कल्याणी के परवर्ती चालुक्यों के—जिन्होंने १७३ ईसवी में राष्ट्रकूटों के राज्य पर अपना अधिकार कर लिया था—विरुद्ध युद्ध में राजराज्य का साथ दिया। चालुक्य नरेश सत्याश्रय को भी राज-राजा ने, अपने शासन के २१ वें युप में, निश्चित हुत से पराजित किया। इस युद्ध के फलस्वस्य उसने "वारह हुजार प्राचीन समुद्री होयों" पर अधिकार प्राप्त कर लिया। यह द्वीप संभवतः लक्काशिक और मलदीय थे। १९४

राजराजा बहुत बड़ा निर्माना था। तंजोर में राजराजेश्वर फा शानदार मन्दर है, वह तमी ने बनवायाथा।

जनकी महानता इस मन्द्रित को दांचारों पर जमकी विजयों का का वर्षोंन श्रांकत है। यह स्वयं शैंव सन का कानवारी था खीर दनरे महों तथा स्पन्नरायों के प्रति वह स्वरास्त

श्रद्धवायी था खीर दूमरे महों तथा सम्प्रदायों के प्रति वह उदारता के साथ व्यवहार करना था। उसके काल में बौदों खीर जैनों को किती प्रकार के दमन का शिकार नहीं होना पड़ा। शैतों के समान उन्हें भी सब् सुविधार श्राप्त थीं।

समात उन्हें भां सप सुविधाएँ शात थीं।
सन वातों को देराते हुए यह स्थीनार करना पढ़ेगा कि चोल
राजाओं में राजराजा मध से महान् था। शासन के अन्तिम काल में
सैनिक कान्यामों से छुट्टी पाकर यह अपना आधिक समय शासन-क्षत्रभास स्वेच्यी कार्यों में ही लगाता था। बढ़े बढ़े मिन्हों के निर्माण में और विभिन्न प्रकार के दान-आदि के हार्यों में बहु विशोप रूप से दत्तिकत रहता था। कर-प्रणाली की जाँच और

बन्दोबस्त को ठीक करने का भी वह यद्यासंमय प्रयत्न करता था।क्ष

राजेन्द्र इपने महान् पिताका सुयोग्य पुत्र था। अपने पिताके बाद (१०१२ ई० कें) बहु गद्दी पर वैठा। अपने

बाद (१०८१ ६० स) बहु यह पर पठी अपन राजेन्द्र गगईकोड विता के अधूरे कार्यो को उसने पूरी लगन और भिक्त के साथ पूरा किया। अपने शासन के छठे वर्ष से पूर्व ही उसने रायचूर दोशाया, यनवासी सथा दूसरे प्रदेशों को जीत लिया था। सिंहल और केरल उससे सथ खाते थे। पश्चिमी चालुक्यों के राजा को भी उसने पराजित किया था। अपने शासन

चालुक्यों के राजा को भी उसने पराजित किया था। अपने शामन के पाह्ये वर्ष में उसने अपने सेनागति को मंगा के तदमतीं प्रदेशों पर धाया करने के लिए भेजा और वगाल के महीपाल को पराजित किया। इस विजय के याद, वापिस लौटते समय, उस सेनागित ने विद्यार को भी जीत लिया। है उत्तर मारतीय प्रदेशों की इस विजय का

" दक्षिण के खिकाश मिश्सें का निर्माण संबोर मिश्स के मॉडल पर ही हुआ है। इसना निर्माण, अन्त तक, सुराग्ट राजवी योजना के अनुवार हुआ था। इस मिश्स के अभिसेकों से सकालीन धार्मिक खनस्था पर अच्छा प्रकार पहला है। यहुत ही सुरव्यस्थित और सपुनित दल से दूव परित्र की सहायता के लिए ता दिये गए ये और इसनी स्वयस्था के लिए अलग से किद्यानत निर्मार किया गए थे। इन निद्धानतों से शाव की उपवस्था देखा का अच्छा परिचय जिलता है। साउथ इन्डिया इन्स्टियान, पाँचवा रत्यह, भाग हो, की बीठ वेंत्रया लिखित भूभिका, पुष्ट १-४१ देखिए।

† उबके रासन में तीवरे वर्ष मा एक श्राम्लेख—नगमवतः प्रारम्मिक इत्रों तक उठने श्राम् विषा ने उग्रम् ग्रह्मांगी गाम में सब में, श्राप्त किया मा—वातम में उनने पिता की श्राम्त ग्रह्मांगी गाम में सब में, श्राप्त किया मा—वातम में उनने पिता की श्राम्त ग्रह्मांगी है। अपने सुग्तन के इ वर्ष ने भीतर ही उनने इर्ष प्राप्ताह पर ( दावर फलोट ने अनुवार यह शवन्य रेशांगा ना प्रदेश ही छन्ता है) विश्वय प्राप्त कर नी थी। वनवाधी, कोलिएकाइ, महाइक्यान (सम्भवन, मानविन मा मालवित) ख्राप्ति की भी उठने इनी नाल में वत लिया था। इनके श्रद्ध स्वस्त में । उपने श्राप्त कार्यों में प्रमुखी सुग्ति में सालवित में प्राप्ति में श्राप्त प्रदेशों में सन्याचित्र ही। वा और दछवें वर्ष ने श्राप्ति में प्रमुखी चाहुकों से उठने प्रदूष स्वर्थ कार्यों के श्राप्ति में प्रमुखी में स्वर्थ स्वर्थ के श्राप्ति में श्राप्त कार्यों है कि उठने प्राप्त कर कीर बंगाल की स्वार्थ के उठने प्राप्त कर कीर बंगाल की स्वार्थ के उठने प्राप्त वर्ष को भीति तथा

वारतिवर डरेरय सम्मवतः वर्तिन को पूरी तरह परास्त करना था, क्योंकि ऐसा किये विना राजेन्द्र समुद्र पार के प्रदेशों की विजय की अपनी योजना को कार्यान्यित नहीं कर सकता था। इन विजयों ने राजेन्द्र की गंगईकोंड की उपांध को सार्यक कर दिया था। उसने

था। तेरहथे' वर्ष ये एक श्रमिलेन्द में (बंगलोर जिला के चेत्रापाटन वाला ग्रमिलेल नं ० = १ ) उसरी समुद्र-पार की विश्रयों का वर्णन दिया हुआ है। ग्रपने प्रारंभिक ग्राममणी के फलस्वरूप राजेन्द्र ने दिख्य और नालक्षी के वीमावर्ती प्रदेश में अपनी स्थिति को मुविद्धित कर लिया था। उसने बाद, हाक्टर प्रस० के॰ द्यायंगर के क्यनामुखार ( देखिए वर्नल द्याफ हिस्ही, भाग दो, लगड ३, पृष्ठ ३२०-३४६) स्रोड्डा विद्याय, बोशलाईनाह, दक्षिणी राचा ( इहिन्दी पश्चिम बंगाल ) के रागासुर और इस्टमुकि के चर्नपाल (बिहार ) हो महीपाल के छधीन दक बान्तपति था, और बंगाल के पाल रामा को जीता। श्री आर॰ डी॰ वनजी ने अपनी पुस्तक 'पाल्ड आफ बंगाल' में लिया है कि वधी बंगाल से राधा के प्रदेश की पार करते समय राजेन्द्र ने महीशल की परास्त किया था। लेकिन बारजूद इस विवय के महीताल ने उसे गंगा-को पार पर उत्तरी गंगाल में प्रवेश नहीं बरने दिया। उस श्राक्रमण के स्मृति-चिन्ह स्वरूप पहाँ सुख लोग स्वाभी रूप से बस बाद और उन्होंने बगाल सथा मिथिला के राज्य पर श्राधकार कर लिया-पाल कासन के श्रान्तिम दिनों में स्थापित सेन ग्रीर कर्याट बंश इशी जाममण की देन हैं। शकटर पथ० पे श्रापंगर इस बात की नहीं सामते । उसका कहना है कि स्वयं राजेन्द्र नै श्रापने सेनापति की यह आदेश दिया था कि बहुगाँगा से आने न की। एक बन्य ६रा के अनुनार ( बर्नल कोंद्र क्रोरियन्टल रिष्ठर्य; माग ७, रायह २, १६२६ ) राजेन्द्र में इन श्रीमयान का उद्देश्य उत्तरी मारत की दिन्तिमय के विता श्रीर पुसु न था। यह बल्तर राष्ट्रय के उस बार गला तक के प्रदेश की, मम्प प्रान्त के युद्ध माग, पश्चिमी बंगाल और विशार को भी भीतना चाहता था। इस वित्रय के लिए उसने हैं हो। शहर को बाउने कालवारों का सावार ब्रजायर चर ह

िक्त स्वीपात के यह साम्रवक्ष (नक्यर १९६) में स्वित्यायीक पूर्वा एक प्रयक्ति मिलती हैं ( प्राप्त क्षित्रक्षण क्षित्रकाल, भाग के पुष्ट ४२५ ) विष्ठाचे वहा मत्त्र हैं कि डाविष्ठाणी कोश मेनार्वित ने मद्दा के सानी को स्वयंते रवामी के द्वार सब बहुँदा दिया था। कर्मवा के बारदा न्द्रकले मोनदेशी को उदाधि मार्य की बीट कार्यी काम्यानी का नाम मेरहेशींक फोलदाहर नहा । श्रपनी एक नजी राजधानी का भी निर्माण किया जिसका नाम उनने गंगईकोंड चीलपुरम् रक्या।

राजेन्द्र के उत्तरी अभियान का उद्देश्य सम्भवतः उडीसा को पूर्णुरूप से अपने कडवे में करना था, क्योंकि समुद्री अभियान कीलत ही एक ऐमा राज्य या जो समुद्री दिविवजय के चेत्र में उसका प्रतिदृष्टी हो सकता था। जिस

से चीत्र में उसका प्रतिहृद्धी हो सकता था। जिस समय राजेन्द्र की सेना उत्तर में ज्यस्त थी, उस समय हासका समुद्री येहा भी कियातील था। राजेन्द्र की जिस कदाराम विजय का रुक्तेय मितता है, यह बातव में सुमाता के राजा श्री विजय पर उसका भाजाती राजा था। श्री विजय उन दिनों यहुत शिक्साती राजा था। श्री विजय उन दिनों यहुत शिक्साती राजा था। चीता-अभिलेटर से भी कितने ही कदाराम-राजाओं और स्थानों का पता चलता है—जैसे निकेशार महान्, टारोपा, मलाया आदि। ग्याहवीं शानि के चीनी साहित्य से भी चीनों के उस विजय-विस्तार भी पुण्ट होती हैं।

राजेन्द्र ने मुहिकोण्डन की उपाधि धारण की थी। यह इस लिए कि उसने पांट्य और सिंहल की राज-मिण्यों को प्राप्त कर किए कि उसने एक प्राप्त कर उन्नीसमें वर्ष के प्रश्नात उसने युद्ध कि प्रभात हाथ जोच लिया थी। अपनी शामन न्यवस्था को पूर्ण करने की और भ्यान होना आरम किया। अपनी राजधानी को मुद्ध माने तथा रिप्ता और ज्ञान का प्रचार करने के लिए वहाँ मयत्तरील हुआ। तओर के माँडल पर उसने एक बहुत वहें मन्यिर का निर्माण किया। एक राजमहल और मील बनाने का भी उसने काम न्यरम किया। पे सब या तो नष्ट हो गए हैं या रडहरों के रूप में उनके अपनीप जान भी हैं को ससने हैं। यह भी कहा जाता है कि उमने काँची में कुछ माजण परिवारों की वसाया था। उसका अन्तिम कामिशेश १०४२-४३ ये वर्ष का मिलता है। उसने मम्मयत: १०४४ ईसवी तक शासन किया था।

कारच होलक कलामसूरी चीनी मथ 'चित्रीवुकुका' में भी विजय के राज्य को राज्य का रहीताचुन के शायत-काल में अन्य हो गया। यक चीनी मय के स्वाचार प्रीत्र ने २०३२ हैं हवी में चीन में कपना राजवूत मेजा था। यह रावरूत, निरुचय हो, कुदूरी मार्ग से गया होगा!

राजेन्द्र के बाद राजाधिराज जनगोंड चोल गदी पर बैठा। चालुक्यों से संघर्ष करने के कारण वह अधिक राजाधराज और प्रसिद्ध हुआ। वीपम के युद्ध में (१०४३-४४) चालक्यों से संघर्ष वह बारा गया। इसके पश्चात उसका माई राजेन्द्र देव १०६२ में गही पर चैठा। राजेन्द्र ने चोल-राज्य की प्रतिष्ठा के स्थापित कर सिंहल पर फिर से विजय प्राप्त की । कोलापुरम में उसका चनवाया हुआ एक विजय-रतम्म स्थापित है। उसकी धन्या महुरान्तकी का विवाह पूर्वी चालक्यों के राजा । राजेन्द्र (राजराजा महाम की कन्या का पीत्र और गंगईकोंड चील की यन्या था पुत्र ) के साथ हुआ। था। आगे चल कर यही चौक्ष सिहासन का उत्तराधिकारी हुआ। उनने कुलोचुंग का विकट धारण विया था। इसके बाद राजा महेन्द्र ने खरूप काल तक शासन किया। किर बीर राजेन्द्र गदी पर बैठा। बीर राजेन्द्र के शासन की सब से बड़ी सफलता यह है कि इसने, तुंगमड़ा के तट पर, चालुक्यों से मकततापूर्वक गुढ़ किया था। जैमा हम पहले वता चुके हैं, चालुक्य शाजा मामेश्वर बाहबम्झ को खुटल सगम के निश्ट परास्त होना पदा । इम पराजय से जमवा हृदय हुट गया था। विजयालय राजवंश का इस प्रकार अन्त हो गया और पूर्वी चालुत्यों का राजा कुतीनूंत गदी पर यठा । अपनी माता-जो सगदेशोड चील की करया थी-की कोर से उमने स्डिमन पर अपना अधिकार प्रगट किया। उसे अपने मई प्रतिइटिश्वों से युद्ध परना पड़ा । उन्हें उसने युद्ध में पराजित किया, और व्यधिराजेन्द्र की मौत के पाट बतार दिया। इनके बाद समते, जून, १०५० में, चोज और पूर्वी चालुक्यों में मित्रना स्थापित की । इस प्रकार यह पूर्वी चालुक्य राजा के रूप में, १०६३ में, गरी पर चंडा और शामन करता रहा।

हुनोत्तुंग एक महान शासक था। सब में बहते क्यने साखाव के विभिन्न भागों में शासक स्थापन का कार्य पूरा कुलागुन या किया। इसके बाद अपने गुभ्य की रोभी गोभ्य शासन भूमि का नवे मिने से, शिवादत रूप में, परहोशन विभा। इसिंग को यह पूरी तरह में आपने सा में रमना पाहता था और अपनी इस उप्हा को पूर्ति के लिए दो बार किया पर भारमण दियो। बहता आतमण जनते १०६४-६ में दिया। इस आहमण वा बहर्स पाशुक्य राजा विक्रमाहिस्य को, तो वंगी तक वर्षाया था, यहिण्कत करना था। दूसरे आक्रमण् (१९१२) का नेतृत्व उमके सेनायित करुणकर तोन्द्रश्मन ने किया। तामिल प्रंथ किलागुर्वाणि में इस आक्रमण् का मित्रतर वर्णन मित्रता है। इस प्रंथ की रचना राजकित जयगोंडन ने की थी। जयगोंडन सम्मवतः जैन था। शिक्ताला होते हुए भी कुनोतुना चोलों के समुद्र पार के प्रदेशों पर ज्याना अधिकार सुरिता नहीं रस सका और १९१६ वा ११२० ईसवी से पूर्व के प्रदेश उमके हाथ से निकल गयः। विष्णु वर्मन के नेतृर में मैस्ट्र के होयनाल भी उत्तरी कर स्थाक होते जा रहे थे। देसते देखते वे इनने राकिसालों हो गए कि उन्होंने गया पाड़ी पर आक्रमण पर तालखंड पर अधिकार कर लिया। कुनोचुंग की १९९६ में सुर्यु हो गई।

कुलीचुंग की ख्याति इस किए अधिक हुई कि वह एक देमा चोल या जिसने सभी वाधाओं और कांटों की उत्याह साहित्यिक प्रगति केंका था। अतीत के महान् राजाओं को एंकि में वह जा येटा या। चसके शासन काल में पंगे और साहित्य ने अच्छा प्रगति की। सुमसित वैच्छ्य सुभारक रामा-सुज उसके काल में ही हुआ था, यचिप उसे कुलोचुंग के दमन से यचने के लिए हीयसालों की शरण लेना पड़ी थां। में कलिगाचुर्गिंग के रचिता ज्योंडन का उल्लेश हम पहले कर ही चुके हैं संनवतः अदियार कुनालर, शिलापिकरम का भाष्यकार, भी इसी काल में हुआ थां। पेरियाप्राध्यम का रचिता संक्रिकरूर भी इसी

<sup>†</sup> देखिए बाक्टर एस॰ के॰ श्रायंगर कृत एन्य्रेन्ट इविडया, पृष्ठ १५०।

काल की देन था। श्रयने इस अंथ में उसने शीव संतों की वार्ता तिस्त्री है।

फुनोत्तुंत की सृत्यु के साथ चोलों का हास आरम्भ हो गया। साम्राज्य के भीतर जो हास के चिन्ह प्रगट होने चोलों के हास का लगे, उन्हें रोकने में असके बचराधिकारी सफल प्ररम्म न हो सके। सीमावर्ती प्रदेश में अनेक प्रतिहन्दी,

खरना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए, उठ राहे हुए थे। इसो नंग का कराविकारी उसका चीया पुत्र विकास—हुच्या। इसने व्यक्तक कीन स्थान समुद्र की उपाधि धारण की थी व्यनने पिता के शामन के परवर्ती काल में वह वेंगी का वाक्षस्य था। उसने व्यवने पिता के शामन के परवर्ती काल में वह वेंगी का वाक्षस्य था। कमने व्यवने पिता की पान्यरा का निर्माह किया। उसके नरवार की शोभा वही चड़ी थी। कर बंदा का सब से व्यक्तिम नाजा, जिसे करहोत्रनीय कहा जा सकता है, राजराजा तृतीय था। यह रगभग १९१६ ६ में हुआ था। उसके शामन-जाल में शिक्षशाली पांड्य राजा मार घमने सुन्दर पांठ्य प्रधम ने नर्देषुर और तंजोर पर व्यक्तमास कर के समस्यात कर दिया था। नेजोर का तंतुगु सरदार मी नर्द्या तक यद काथा था। चीत कर बाक्रमसों को रोकने और न्वति हो जोने में समर्थ न हो सके।

ं नये सन्दिरी के निर्माण और पुराने सन्दिरों को नवा रूप देने में उत्तरे के दूत उत्पाति प्राप्त को । विदायवरम के मुल्लामत्त्र मन्दिर को उसी ने वनवाया था। काँची के एक्योरवर और तिवयवनम के मन्दिर भी उसी ने वनवाये था। काँची के एक्योरवर और तिवयवनम के मन्दिर भी उसी ने वनवाये थे। तमेर जिल्ला के रीव मन्दिरों के सावव्य में को क्याएँ प्रवस्तित हैं ने भी उसी से सम्बंध रखी हैं। यूपने अनिस्तित्वों के विद्योगकों का कहना है कि अग्राहाण खैव मठों को यद होन होंक्ट से देगता था। उसके शासन-काल में हो जैन तेवाक मानन-होन ने नाकूल नामक तामिल का व्यवस्त्रण स्वस्त्रणी मंग्र निल्लाया।

फिलागर्लु शिंख उने ही शमित की गई थी। इसमें बहायाकर तोन्दर्ह-मान और किलम दोनों की महानता और साइस वा वर्चन हुआ है। यह वैत्युर पा उसके शासन-काल में सन्त रामानुन दीये काल तक जलायतमी का कोनन पिताने में यह तामिल देश में लीट आये थे। महान् किए कामर में अपनी शास्त्रया में सन्यता हते ही 'स्थागम निमोदन' कहा है। ( माक्सी पहलम, बुद्ध काहम्—द)

विक्रम का पुत्र कुलोशुंग द्वितीय फिर सिहासन पर देंठा। उसने खगभग चीदह वर्ष तक शासन किया। तामिल ग्रह-युद श्रोर 'साहित्य में उसे कुमार कुतोतुंग के रूप में पांज्यों का संबोधित किया गया है। राजकिय श्रोताकुथर ने, जो उसका शिक्षक भी था, अपनी कृतियों में उसका शुख्यान किया है। राजराजा द्वितीय और

राजापिराज द्वितीय के शासन-काल में गृह-युद्ध उठ खड़ा हुआ। इस युद्ध में चोल और सिहल यासी जिन थे। पांड्य राजा पर चीलों का आधिपत्य इस युद्ध के कार्या बहुत कुछ कमजोर पड़ गया। छुत्री त्तुंग तृतीय (११७८-१२१६) ने सिंहल युद्ध में प्रमुख भाग जिया श्रीर गदुरातथा मिडल के विजेता के रूप में वह प्रमिद्ध हुआ, लेकिन उसे पांडयों के प्रवल शिरोध का सम्मनः कैनना पड़ा और केरल के राजा तथा नेहोर के सरदार की जो उसकी राज्य में काफी द्र तक वह आये थे, सार भगाने में काफी शिक्ष तगानी पड़ी। मार वर्मन सुन्दर पांड्य, विदान्त्ररम के मन्दिर के भिन्त-लेख में विजेता-नायक के रूप में है। इनके सिवा उसे एक और मुसीवत का सामना करनापड़ा। सैन्द्रमंगलस के निदेश सरदार केप्यरनजित ने अनेक बड़ी-बड़ी उपाधियाँ पारण कर ली थीं और कहा जाता है कि, कुछ काल के लिए चील राजा की बन्दी सी बना लिया था। होयसाल नरेश नरमिंह द्विनीय (१२२०-३४ ईसवी) ने हस्तत्तेर किया और चोल राजा की मुक्त करा के, कुत्र काल के -िलए ही सही, राज्य की रहा करने से सफ बना बात की। नरसिंह का उत्तराधिकारी से।मेरबर होयसाल हुना। उसने १२३३ से १२४४ तक शासन किया। षसने भी घीलों के मामले में इस्त्रहैप किया और कन्नानूर में अपनी सत्ता को स्थापित कर जिया। कन्नानुह श्री रंगम के उत्तर में स्थित था। पांड्यों की यहती हुई शांक अोर सेन्द्रमंगलम के मरदार से गठयंधन को रोकने के लिए ही संभवतः नरसिंह ने कन्नान्र पर श्रधिकार किया था।

पोतों की मुमीवतों का इनने पर हो धन्त नहीं हुआ। सब से बई। ग्रभीवन यह आई कि रावरावा तृतीय स्त्रीर सामान्य पा हाम वनषे उत्तराधिकारी रावेन्द्र तृतीय के बीच ग्रह-युद्ध ग्रुक हो गया। इन ग्रह-युद्ध में कोपपत्निंग तैसे माननी सरदार श्रीर पांह्य तथा होयसाल त्रैसी-बाहरी शक्तियाँ

श्रीर सुदूरस्थित वारगल के नाकातिय भी सम्मिलित थे। नावेरी के तट पर होयसालों ने स्थायी रूप से अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया; नेह्नोर के सरदारों ने जो तेलुगु चोद कहलाते थे श्रीर जो श्रपने को करिकाल का वशाज बताते थे—काँची पर श्रपना श्राममण जारी रसा और उस पर बहुवा अपना श्रधिकार स्थारित परने में भी सफलता प्राप्त की , शम्भुनगयण सरहारों ने पालर के प्रदेश पर ऋधिकार कर लिया और विरचिपुरम तथा काँची की मनश अपनी राजधानी बनाकर शासन करने लगे, राजा गणपति (जगसग १२६१ ईसवी) ये नेत्रत्व में क कातियों ने और गनी रुद्रमा (१२६० ६१ ईसची) ने दक्षिण की और अपने राज्य की सीमाओं रिद्रुष्ट हर्देश में प्रस्कता प्राप्त की इनके सिया पाइय नरेश मार वर्षम भुन्दर पाड्य प्रयम (१२१६ ३६) त्रीर उसके पुत्र भुन्दर द्वितीय (१२३८ ४४) जीर उसके बाद के राज्य जात वर्षम सुन्दर पाइय (लगभग १२४१ ७५) ने चोल प्रदेश के अधिकारा भागी पर श्रापना श्राधिकार स्थापित कर लिया। इनमे से श्रान्तम जात वर्मन सुन्दर पाड्य ने, कहा जाता है कि चीलों को अपने आधीन पर तिया और उन्हें नजराना देने के लिए बाध्य किया, सेन्मतम के सरदार को पदन्युत कर उसने काँची पर अधिकार किया और काफातियों को, फर्च्या के प्रदेश तक से, निकाल याहर किया। इस प्रकार चोल साम्राज्य, राजेन्द्र हतीय के शामन से पहले ही घडित हो गया और उसके विभिन्न भागी पर पाड्यों तथा खन्य स्थानिक सरवारों ने अधिकार कर लिया।

चीलों के राज्य पर पाइयों का अधिकार हो गया और उन्होंने इसकी सीमाओं का उत्तरी पेन्नार तक विस्तार पाइयों का कर किया। पाइयों के निवा होयसालों, काकातियों अध्यायान चीर वादयों ने भी कुछ भागी पर अधिकार कर तिया या। हाक्टर एम० कुटखास्त्राभी ज्ञायमार ने ठीव ही कहा है" "महान चालों ने निम साम्राज्य वा निर्माण किया या चीर निसके निर्माण में उन्होंने हतना अधिक अम तथा युद्धि का प्रयोग किया था, इतनी युरी तरह से उसका अन्त हो गया।

यह एक राजा भी था दो राजाओं की असावधानी और असमर्थता
"देखिए एउ० के० आवगर कृत शाउम हरिडवा एन्ड हर गुरुलमान सन्देडवे, पुन्ड ४०।

फे कारण हुन्ना। पे साधन-सम्पन्न होते हुए भी, कुछ न कर सके। वे न.तो खुद योग्य थे, न दूसरों की योग्यता का ही उपयोग कर सके.....।" जो भी हो इस राज्य के संस्थापकों के सम्बन्ध में यह स्वीकार करना पहुँद्या कि उन्होंने ज्यपनी प्रतिभा श्रीर शिक का योग्यता और युद्धिमानी के साथ प्रयोग किया, न्यरन् कहें कि जा सकता था।"

चोलों के शासन के खन्तिम दिन चाहे जितने गिरे हुए रहे हों, हनके शासन की न्यवस्था और प्रवाक्षिण इ अध्ययन इतिहास के दियाधियों के जारुर्गेण का विषय रहेगा। अपने शासन के अध्युः ध्यानकाल में चोलों का साझाउथ ६ प्रान्तीया मंखलों में विभाजित था। प्रत्येक मंडल अनेक किट्टम या वलानाहुओं में विभाजित था। पक वलानाहु में जनक कि होते थे। प्रत्येक खिला या नाहू अनेक हिते थे। प्रत्येक खिला या नाहू अनेक हिते थे। प्रत्येक खिला या नाहू अनेक हुईसी—माम या आम-ममूर्ते—का होता था। प्राम शासन की इकाई थी। चोल साझाउथ इन तरह के नी बलानाहुओं में विभाजित था। मूल रूप में इस साझाउथ के अनेक मंडल स्वतंत्र राज्य थे। चोलों ने टर्हे जोत कर अपने साझाउथ में तिला लिया था। प्रत्येक महल का शासक वाइसराथ होता था जो या तो प्रत्येक दिवा था।

शासन व्यवस्था का संचालन निम्नलितित समितियाँ करती

सार्वजनिक समितियाँ

- -(१) नाइ-समिति—नट्टार—यह समिति समूचे जिले से सन्यन्य रप्तने वाले प्रश्नो श्रीर कार्यो की बोजना बनाने के लिए बैठती थी। वैसे इस कार्ये के लिए गॉर्वो की भी श्रपनी समितिवाँ होरी थीं। उनके न होने पर उतका कार्य भी यही समिति करती थी।
  - (२) नागरट्टार—इस समिति के सदस्य ज्यापारिक मामलों की देख-भाल करते थे।
  - (२) प्राम-समिति—उरार—यह गाँव के निवाधियों की साधारण सभा होती थी।
  - (४) प्राम की एक और सभा वा महा सभा होती थी जिसके सभी

सदस्य बाह्मण होते थे। यह सभा ब्रह्मवृश के प्रामों की विशेषता थी। ब्रह्मवृश के सभी मार्गों के नामों के अन्त में चतुर्वेदिमंगलम की उपाधि लगी होती थी। इस ब्रेणी के प्रामों और उनकी शासनव्यवस्था के सम्बन्ध में जितना अधिक विवरण मिलता है, उनता अन्य गेणी के वागों के सम्बन्ध में नहीं। इन महासभाओं से सम्बन्धित अनेक अभिनेता मिल्हीं। ये अभिनेतर आठवीं शांती के वाद के हैं। सम्पूर्ण दित्तण में इत प्रकार की मभाए गार्थ करती थीं—जिससे चौत, पांत्र और एक्षण प्रदेशों के अविश्व के चौर, करनाटक और तेल्या प्रदेश भी सम्मितन थे। अ

क बहादेश के मामों में नितने श्रमहर (हिस्सेदार ) होते थे, उस सब की मभा से स्थान मिलता था। प्रस्थेक खबहर धर्म शास्त्रों में पार्रगत होता था श्रीर उत्तरे प्राशा की जाती थी कि वह गाँव में स्थायी दिलचस्ती ररोगा तथा स्वस्थ शारीर शौर स्वस्थ मस्तिष्क का होगा। सदस्यता ये निया का से यम किन वाती का होना ऋनिवार्थ है, गुनाव का करीका क्या होगा और कमेटियो ये निर्माण में किस वातों का ध्यान रखना होगा—इन सब के लिए सुक्ष्य विवय निर्धारित थे। उत्तरागेश्य के दो श्राभनेलों (१८६८ के नगर एक शीर हो ) में इन नियमों का उल्लेख मिलता है। साथ हो इनमें यह भी बनाया गुजा है कि इल श्रवस्थाओं में नटस्थी को उसरी सदस्यता से यश्वित किया जा सहता है। नावर एक पाला श्राम्तेत्व नम्बर दो की श्रमेखा कम दिस्तत है। इससे पता जातता है कि ये अमेटियाँ पश्ले से ही प्रयागित भी किमा नियमी-श्रादि की कोई स्थारमा न हैं।ने से वे श्रम्यस्था और गहबह पर शिवार रहती थी। राजाश्री ने इन अन्यतस्था नी दूर करने ये लिये नहे निष्नी 'भा श्रावि' बार किया ताकि जुनाय आदि दव से ही सके। सदस्रता पे लिए यही लड़ा हो महत्ता था जिसके पान एक निज्ञत कर देने शानी भूमि-एक त्रीयाई बेली (लगभग दो एक्य )-प्रवश्य हो। ब्राह्मण मन्न में दरें दर्स होना चाहिए। पाँच महान पायों में उसे महा होना चाहिए श्री। उसकी मध्यति ईमानदारी में शाहित होती चाहिए। इतके साथ-साथ एड नियम ५६ भी था कि यही व्यक्ति उम्मीदशारी ने लिए राजा हो सुन्धा था की विद्वति स न पर्यो में विक्षी बनेटी का सदस्य न रहा हो । सुनाय पन रोक्ट भी दिया काता था स्वीर वनी दाल कर भी । समा में चार प्रमुख बरोदियाँ होती थी-यार्विह निरीच्य के लिए, ताली को देख माल करने के लिए, उद्यानी धीर ग्याम-कार्य का देश भास करने के निष्ट । ब्राग्य भिन्न तदेखीं की पूर्ति के

माम सभा करों की व्यवस्था श्रीर उनकी वस्ति का प्रवंध करती थी। कर के रूप में प्राप्त रकम किस प्रकार खर्च भाम-सभा की जाय, यह भी वही तब करती थी। करों के न

नापाता का पात्म पर ना पहा तय करता था। करि केन देने पर वेदराली आदि का अधिकार भी इस समिति को प्राप्त धा धार्थीर अपने अधिकारों का प्रयोग वह स्वयं कर समती थी, दूसरी प्राम-समिति के स्ताते थी। राज्य के कर्मचारी कई बार जाँच करते थे। इस ऑच के सिवा वे और किसी मालते में इस्तेज्य नहीं करते थे। प्राप्त को व्यवस्था के व्यवदारिक पण की देखे-आल समिति हारा चुनी हुई अनेक कमेटियाँ करती थी। एक कमेटी साधारस्य मामलों की देस-भाल करती थी, दूसरी तानों की ती सर्रा उद्यानों की जी। चीथी मन्दिगं के दान कार्यों की। विश्व सम्बन्धी अविकार भी मिति को प्राप्त थे। एक विधान कहा नहीं था। स्थाय-कार्य में प्राप्त अपना कर्य करते था। स्थाय-कार्य में प्राप्त कर के चलन था।

समिति में किनने सरस्य होते ये यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। प्राम के ज्याकार और महत्व पर जनार के निरुष्ण क्यारी समिति के स्वरूपों की समाप रिपर्टन

चुनात्र के नियम उसकी समिति के मन्दर्यों की सख्या निर्भर करती थी। विभिन्न फमेटियों के सन्दर्यों के चुनाव

के लिए विश्तत और सुस्वन्ट नियम निर्धारित थे। सन्तयों का चुनाव प्रति वर्ष होता था और हर बार तये सदस्य चुने जाते थे। अरु ऐसा

लिए अन्य कई प्रमेटियाँ बनाई जाती थीं। (इन आभिलेखों के सूचन अन्ययन के लिए देखिए (१) मद्राल एपिमाधिस्टल रिपोर्ट पार १८६६ (२) डाक्टर एस० के० आयंगर एक 'हिन्दू एडामिनिस्ट्रेटिब इन्स्टीटब्युगस इन खाउथ इपिडया लेक्चर पांच और वरिशिष्ट और (३) के० ए० नीतकान्त शास्त्री' इत स्टबीज इन चील हिस्ट्री, पांचवां परिच्छेद ।)

क प्रत्येक प्राप्त या प्राप्त वाकूल—ज्यायित वालेक इकाई—ज्यनेक इक्कों में विभाजित होती यो जीर प्रत्येक इल्का यापने यहाँ के उम्मीटवारों की सूची मेनता या कि इतने उम्मीटवार खड़े हो रहे हैं और इतने लिये जाने चाहिए। इन उम्मीवारों के नाम पर्विषों पर लिख कर एक वरतन में जात दिये जाते ये जीर के जीर तितने जुनने होते थे, उतनी पर्वियाँ निकाल ली जाती थी। विभिन्न क्मीटियों के स्टर्शों के लिए यह आवर्षक होता या कि वे अतारा-कार्य में इग्रल होता या कि वे अतारा-कार्य में इग्रल हो। आचार ज्यवहार और धार्मिक मामलों में भी उनका दल होना आवार्य व्यवहार और धार्मिक मामलों में भी उनका दल होना आवार व्यवहार नहीं होते थे और वेईमानी से धन बटोरते थे उन्हें मही चुना बाता था। मतदाता फेक्ल वे ही होते थे जिनके पात कम से कम दो समें चुना बाता था। मतदाता फेक्ल वे ही होते थे जिनके पात कम से कम दो

कोई भी न्यक्ति किर से नहीं चुना जावा या जो पिंहते तीन वर्षों में सहस्य रह चुका हो। राजांनी नियमित रूप से चुने जाते थे छीर उनके ग्यांनों की सावधानी के साथ जॉच की जाती थी। सदस्यों से आसा की जाती थी कि वे अपना खाचार-न्यवहार ऊँचा रखेंगे और पतन के गर्त में कमी नहीं गिरेंगे।

सभा फे खनेक नाम रखे गए थे — जैसे पेरुमकाल (बढ़े आहमी)
श्रीर पेरुदाई (परिषद)। सभा के अधिवेशन
सभा की कार्य- सावारणत्या मन्दिर में होते थे। महत्वपूर्ण
प्राण्ली व्यवसरीं पर ज्यापारी, जिले के प्रतिनिधि जीर
स्थानिक राज्याधिकारी गए, सभी चपिथत रहते
थे। सभा की निर्णय करने और उन निर्णयों को व्यनल में लाने फे

थी सभा प्रांतिन्य करने आदि इन निर्माय की असता से तान फ अधिकार होते थे। मन्दि? की ओर से भूमि को रादरिदने जीद देवने का भी देते अधिकार होता या। दान—कीय के लिए प्राप्त पन की जमा करने का भी इसे अधिकार था और उसके सदस्य ट्रस्टी फे इप में काम करते थे। सभा की विभिन्न कमेटियाँ उद्योगों, तालों, खेती-याई। और सिवाई आदि के कार्यों के दिग्नभात करती थी। कर न यस्त होने पर भूमि को कुड़क करते या जन्न करने का इसे अधिकार होता था। स्थानिक न्यायकार्य की जिम्मेदारी भी उसके

एक इ के लगभग कर युक्त भूमि होतो थी और जिनशे आगु ३५ और ७० के भीच होती थी या जो अपने घर ना गशन रखते ये या जो कम ते इन एक देद और एक माध्य मा अध्ययन कर चुके होते थे। निम्नानितिन लोगों को मताधिकार से पंचित पर दिशा जाता था—(१) जो कमेटी में नाम करते समय हिसाद नहीं देते थे (२) जो व्यवस्त नो इस्पाल से और (४) जो एक एक एक होते थे (१) जो यूकरों को यापित नो इस्पालों में में किसी एक के भी अपराची होते थे या अपराच नो लो के समयानी में ते हैं।

पची निकालने के नियम भी कानी कड़े थे। इन नियमों के शरण सुनाव में भोई गइसह नहीं हो सबतों थी। इसके लिए देखिए, साउथ इरिडवन प्रिमासिक रिपोर्ट, १००८ स्ट. और पुष्ठ १० पर दिया हुआ नोट मी इस स्वत्यों में देखिए। इस रिपोर्ट में यथिन उत्तरामेहर हो समा इस ही विवरण दिया हुआ है लेकिन इससे सार्य-प्रणाली का साधारण परिचय मिला नाता है। हाय में होती थी। भारी श्रवराधी को छोड़ कर शेप सब का निर्णय यही करती थी। कार्य मे सर्वमान्य पच लोगों से सहायता ली जाती थी।

इस प्रकार यह प्राप्त संगठन जनतंत्रीय और स्वायत्त होता था श्रीर प्राचीन फाल से-श्राठवीं राती में नन्दि वर्मन पहावमहा के काल से-प्रचलिल था। नन्दि वर्मन के ताम्रपत्रों में माम समिति के नियमित विधान का विधरण मिलता है। इतनी शतियों तक इस संगठन के क्रांसिक अश्तित्व का आभात अन्य अभिलेटों और साम्रपत्रों से भी मिलता है। सन्पूर्ण दक्तिणी भारत में ये श्राभिलेख प्रचर मात्रा में मिलते हैं।\*

केन्द्रीय शासन की बागडोर स्वय राजा के हाथों में रहती थी। इम कार्यमे राज्याधिकारियों का एक नियमित

केन्द्रीय शासन मगद्दल राजा को सहायता करताथा। जोलाई नायगन (प्राइवेट सेकेटरी) मदा राजा के साथ रहताथा और राजा की मीखिक जाजाओं को नोट करना रहता था। बाद में इन फालाओं पर इस्ताचर करा के शहवेट मनी उन्हें उपयुक्त राज्याधिकारियों के पास भेज देता था। पाँच व्यक्तियों और दो पटाधिकारियों को ये जालायें पहले सुनाई जाती थीं। राजराजा और उसके पुत्र के काल में सभी गुज्याज्ञाओं पर प्रमुख मंत्री और एक अन्य उच अधिकारी के हस्ताचर कराये जाते थे। चीलों के सें कड़ी अभिनेतों में जो अब तक प्रकाश में चा पुके हैं, धनैक पेसे पराधिकारियों के नामों चल्लेख मिलता है, जिनके कर्त्तवयों का अप पता लगाना सम्भव नहीं है। जो भी हो, इनसे पता चत्रता है कि चोतों की शासन व्यवस्था काफी विकसित और सुव्यवस्थित थी।

जिन घोली की शासन व्यवस्था इतनी विकसित थी, अपने

चाल्रस्य भीम के मस्लिपटटम बाले ताम्राजों से लामिल देश में ब्राम-र्मामितियों के श्रास्तित्व का पता जलता है। वेबलकातीय वाले श्रामितीय (महेन्द्र चतुर्थ) में सिंदल की एक ग्राम समिति का विवरण मिलता है। यह प्राप-शमिति अपराधी का पता लगाने, उसे पनइने और उस पर मुन्दमा चलाने आदि का सब कार्य करती थी।

होता था। चेरा जाति के प्रारम्भिक इतिहास का अभी तक पूरी तरह से पता नहीं चल सका है। इस जाति का सम से पहला राजा, जिसके सम्बन्ध में इम कुछ बता मकते हैं, अथान प्रथम था। किरकाल चील (प्रथम शती) का यह समकालीन था। उसके पुत्र अथान द्वितीय ने करिकाल की कन्या से विवाह किया था। उसके थी सम्पन्न राज्य का उपभोग किया। कवियों का वह यहुत वरा प्रेमी और नंरकल था। शासण किय कियार, जो नामिल संघ का सदस्य था, उसी के काल में हुआ था और उसका राजकिय था। खधान द्वितीय के चान उमका चढ़ा पुत्र सुविक्यात सेंगुलु वान गही पर दिशीय के चान उमका चढ़ा पुत्र सुविक्यात सेंगुलु वान गही पर दिशी के चान उसका चढ़ा पुत्र सुविक्यात सेंगुलु वान गही पर

संगुत्तुं वान की सफलनाओं और उपलब्धियों का स्वन्ट वर्णन वामिल काव्य शिल्पशिकरण में भिलता है, जिसे प्रारम्भिक राज्य राजा के खपने भाई इलांगविक्सन ने रचा था। विस्तार उसने भित्तु बनकर जैन-मठ में प्रवेश कर लिया या — अपने भवीजे किल्लिबलायन चोल के

मिहासन पर संगुनुं बान ने हद्दा के साथ अपने को स्थापित कर लिया था। कि लिलविलायन करिकाल का पीत्र था और अभी निरा यालक था। समुदी युद्ध में जमने वदस्यों पर भी भागी विजय प्राप्त की थी। ये सम्मयन समुद्री लुदेरे थे और परिवर्धों तह पर इस्त्रोंने अपना अधिकार कर रखा था। कहा जाता है कि हो बार बम्की विजय सिना ने उत्तरी भारत में—हिसालय तक—धार्या किया था। यहाँ उसने अपने धनुप का राज्य-पिन्ह नहान पर अस्ति किया था। यहाँ उसने अपने धनुप का राज्य-पिन्ह नहान पर अस्ति किया था। यहाँ उसने अपने धनुप का राज्य-पिन्ह नहान पर अस्ति का का निर्माण का निर्माण है सम्मित्त का प्राप्त का स्वाप्त का सिन्ह नहीं कि हमा की दूसनी शानी में पैरा जाति का वासित कम पर अप्ता पर्ध था। लेकित उसके पुत्र और उसराधिकारी के माल में पेरा-जाति के इस प्रमुख्य और नेतृत्य का अस्त हो गया। इसके याद का बुद्ध भागि किता प्राप्त को स्वाप्त की अस्ति। उसके प्राप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त की स्वाप्त के स्वाप्त की स्वाप्त के स्वाप्त का स्वाप्त की स्वाप्त के स्वाप्त की स्वाप्त के स्वाप्त की स्वप्त की स्वाप्त की स

व्यती दिल्लीय सम्म के नायफ बीलन की पत्री का नाम था।

फरत और चेरा इन दोनों शब्दों में काफी चलफान हो गई

है। प्राचीन काल में केरल चेरा-राज्य का एक

ग्रेरल भाग था, लेकिन आठवीं शती के बाद समका चेरा

संतों में एक कुलशेखर था। वह चेरा राजा था और अपनी राजधाना
कोलीनगर से कींगूनाह पर राज्य करता था। वह अपनी राजधाना
कोलीनगर से कींगूनाह पर राज्य करता था। वह अपनी राजधाना
कोलीनगर से कींगूनाह पर राज्य करता था। वह आठवीं शती के
पूर्वाद के प्रारम्भ में हुआ था। ताभिल विदानों का मत हैं कि
कुलशेखर खलवार ही वह कुलशेखर था जिसने मिक्काव्य मुकुन्दमाला की रचना की थी। केरल प्रदेश को परशुराम ने ममुद्र के गर्भ
से निकाला था और एक मलायलान प्रंथ केरलपट्टी के अनुसार
प्राप्ताय-वंश का शासन उम पर स्थापित था। पेरुमल नाम राजधंद्रा
ने उस पर शासन किया। कई शतियों तक इनका राज्य चला। इस
वरश ला शनिय राजा चेरामन चेरमल था, जिसके सम्बन्ध में यह

भान्त धारणा प्रचलित है कि वह मुसलमान हो गया था और

मका से लौटते समय प्राय में उसकी मृत्यु हुई ।

चेरामन पेरुमत बंश का नधीं शती में कत्त हो गया। चेरामन के प्यान कुलशेष्टर पेरुमल, जो केरल के दिल्ली भाग में शासन कर रहा था, प्रकाश में आया और महस्वपूर्य स्थान प्राप्त कर किया। शायनकोर के यत्त्रीम राज वंश के वे पूर्वज कहे जाते हैं। मालाबार के तट पर यहुत पहले हैं है इंसाई और यहूदी शरणार्थी आकर वस पर यहुत पहले हैं है इंसाई और यहूदी शरणार्थी आकर वस पर ये। वर्श इंसवा में कोल्लम नामक संवह प्रवित्त हुआ। कहा जाता है कि यह सवत् मालावार के पेर्यमलों के प्रमुख से मुक्त होने की स्मृति में शुरू किया गया था—या किर यह संवत् श्री शंक्रावि होने की सालावार में चेत्र या। आय के मुसलानों ने नवीं श्री से सालावार में आरहर बसला ग्रह कर सही पर्योग होने या। मालावार के मुसलानों के वर्शम और विकास का सही वर्योग हमें शुहुकुतलु बाहेदीने में मिलता है। इस पेतहासिक प्रयुक्त कर का रचित्रा श्रीर जीतुरीन—मालावार का एक

श्री के० पी० पश्चनाम सेनन का मल है कि यह मान्त पारणा पेदनकों में से एक राक्षा भाग के बौद धर्म महण् करने तथा कानी नाद में कालीकट के एक इमीरिन राजा के शुक्लमान चन चाने से वास्तव में सम्बन्ध रखनी है। यह ज्योरिन राजा अपने को अन्तिय पेदमल का उत्तराधिकारी पताता था।

मुसलमान था। बह बीजापुर के मुलतान आदिलशाइ के दरवार में रहता था।

सगमग १३१० में महुरा पर मुसलमानों के प्रथम आक्रमण के

वाद केरल शक्ति ने फिर महत्वपूर्ण स्थान प्रहस् रविवर्मन कुलरोक्तर कर लिया । पांहवीं की संकटापन रियति से लाभ वठा कर केरल नरेश रविवर्मन कुलरोत्पर

लाभ चठा कर करल नरश रावयमन कुलराजर ने, (ब्हिला भोज राजा उसकी उगाधि थी) काँची तक समूचे मुदेश पर अपना अधिकार कर किया। लेकिन कुलरोक्टर अपने विजयी जीवन को स्थायी न बना मका—जितनी हुन गति से यह प्रकाश में आया, जतनो ही तंजो से विल्लान भी हो गया।

 यह हम यहते देख चुके हैं कि विजयालय और प्रादित्य के नेतृत्व में चोलों ने काफी शक्ति और साहम का

पाड्यों पर पोलों परिचय दिया था और एक ऐसे राउप की की जिला नीय डालने में सपत्सला जाप्त की थी तिसमें पहालों का ही नहीं, पांड्यों का प्रदेश भी

पहार्या की ही नहीं, पहिंची का प्रदेश भी सम्मिलित था। १६६१ ईमधी के लगभग राजराजा ने पांड्य प्रदेश की पूरी तरह से जीत तिथा था।

६६५ से १२१६ ईमधी तक पांडय राज्य चील सामात्र्य का ही एक खंग यन कर रह गया था। गंगइकींड से पांडमें ना पुनतस्थान लेकर कुनीचुंग तक प्रायः प्रत्येक चील राजा ने

खपने वो पहिंद्य प्रदेश का विजेता पोविषा किया
है। किन्तु कुनोनुंग के काल से जोलों का तंज कुद मन्द पड़ गया
और उनने राज्य के मालों वर, ज्यांककाथिक रूप मे, वन प्राचीत
राज्य की का जिम्म होना गया जिनसे इन भागों को जोता गया
या। इनमें एक परान्तक पांट्य था जो लगभग २०६०—११३३ में
दुष्पा था। कहा जाता है कि जमने चेरा राजा को परान्त कर योतों
के विपियों विजान को जीतने में सहायता दी बी। मार्ग्यमंत पांट्य
राज्य के किन ने देश ने देश के अपना कर पना लिया था।
विन्तामाला के किन पहुंगी किया के जेवर पृत्य जर मन्द्रा
काल में ने मुद्रा। वस्तुया वस्तुया किन कर प्राचीत वहंगुर दरमात उत्तर पर सेनापति लेका पुर दरसनाय

श्रीय श्रीय के साथक में पड़ने से युद्ध फिर से दिह गया कर देश कि श्रीय रहम के साथक में पड़ने से युद्ध फिर से दिह गया हत्य धारण फर श्रिया। अपने साथी

विक्रम पांड्य की स्थित को सभावने में चोलों ने सफलता भाप्त की, किन्तु महुरा राज्य के मामलों में सफलता के साथ इस्तचेप करने का यह उनका खन्निम प्रयस्न सिद्ध हुखा (तगभग ११६० ईसयी)।

इसके पश्चास, आतवर्यान कुलग्रेस्टर के नेतृत्व में, पाइय शक्ति ने तेजी के माथ अपनी प्रतिष्ठा की फिर से प्राप्त दूसरा पोटर सामान्य किया। जानवर्यन ने १२२६ ईमघी गक शासन किया। तेरहवीं शती के जन्त सक पोइयों की

शिक्ष महान् वनी रही। यह राल पाइयों के दूसरे साह्राज्य का काल फूँर जाता है। इस राल के जो ज्यानितर मिले हैं, उनमें पाइयों की दूसरे साह्राज्य का काल फूँर जाता है। इस राल के जो ज्यानितर मिले हैं, उनमें पाइयों की दिवसों, क्ला जीर साहित्य की दिवसण उनके सरक्षण और उनकी शासन-प्रमानी का अन्द्रा यर्णन मिलता है लेकिन इस काल के शासनों के वशासुका और उनके स्म्यूप्त के माथ कि ठीक पता नहीं चलता। यह सम्यूप्त है कि पूर्व राजा एक साथ कि ही समय में शासन करते रहे हैं जीर उन सप ने राजकीय उपाध्या चारण कर ररता हो। सक्स्यतः प्रमुख्य राजवश महुरा में शासन करता रहा हो और राजपराने के अन्य सदस्य दूसरे भागों पर, प्रमुख वशा की अधीनता में, शासन करते रहे हो। की

जातवर्मन के प्रधात् मान्यमंत सुन्दर पांह्य प्रधम (१०१६-१६) गही पर घँठा। चील प्रदेश को उसने घूल में मिला मारामंत सुन्दर प्रथम दिया और तंजोर तथा वर्रेषुर के नगरों को जाग की मेंड कर दिया; किन्तु पराजित चोलों को उनका राज्य वापिस कर दिया। किन्तु पराजित चोलों को उनका राज्य वापिस कर दिया। इसके प्रधान उसने एक दूसरा जाकमण जीर किया। विन्तु चोला राज्य पर स्थानी एप से अधिकार यह किर भी न कर सका—चोलों की जीर से हीयमालों ने हस्तक्रेय दिया जीर उसे पोंड हट जाना पदा।

प्रमुत्त यश बह है जो बीनहोंने की संगुता पर श्राधारित हैं और वृङ्ग शंशों में विषक सेवेल, स्थामी कजू निल्लाई और वैशेशने वंशोपन निया है । उनके धंशोपन का श्राधार प्रमुत्त रूप से ब्लीनिय की संग्रात है। देनिय नी अ काल ग्राप्त कर रेडि पोड्यन क्रियहम: प्रश्न १६६)

मारवर्मन सुन्दर पाइ्य हितीय ने १२४१ तक, कुल तेरह वर्ष, रामन किया। उसके बाद सुविख्यात जातवर्मन सुन्दर पाइय गदी पर बैदा। उसके नेतृत्व में पांड्य राज्य ने विस्तृत रूप 'पारण किया। नेलीर से लेकर कुडूपट तक उमने ममूचे दिल्ली भारत पर विजय प्राप्त की, चौल शिल की उसने खंघकार में मुंह छिपाने के लिए बाध्य कर दिया, कींगू देश की उसने हस्तगत कर लिया और होयसाओं की बहती हुई शक्ति की रोक्याम करने में सकलता आत की।

इस विजयी नरेश पे अनेक अभिसेत्य भिज्ञते हैं, कि सुअधिकांश में तिथियों अकित नहीं हैं, न तिथियों का धोई वियरण उममें दिया हुआ है। होयसालों को उसने कन्नानूर से बहिष्कृत कर दिया था, सेंदनगत्तम के कोप्यतनिज्ञान को उसने कन्नानूर में कहिष्कृत कर दिया था, सेंदनगत्तम के कोप्यतनिज्ञान के उसने क्या व्या और काकातिय या, वाची पर उसने अपना अधिकार कर लिया था और काकातिय राजा गण्पति को उसने पराजित किया था, नेल्लोर के सरदार को सार कर वीराधियेक किया था। अरियम और पिदान्त्रसम् के मन्दिरों के सीन्वर्ष के उसने वृद्धि का थी—कमशा इन दोनों सिन्दरों ने उसने एक की प्रतिमा की देही पर रुप्यां-पन्न चढवाया था और तुसरे में एक सुनहरा अवन बनवाया था। उसनी तहदयता ने जनता के मित्रपन में घर कर लिया था।

मारवर्मन कुनशैरार (१२६६-१३११ ईसवी) का मुसलमान इतिहास लेपाकों ने कलेसदेवा नाम से वल्लेश बुलशैरार विवाहै। सुमसिद्ध बाजी भाकों पोलों ने भी बसवा बक्लेश किया है। बसवी ब्याजी

क्ष उतने काकावियों को पेशक ( रूप्या) तक प्यदेह दिया था। इसने कानों, उत्तर को क्रोर, बह स्वय नहीं यथा या क्यों कि उत्तरा क्षेप सानत हो नाया था। दिर कब उतने यह मुखा कि वहाँ का शासा प्रकार निकर रहा है तो उतने उत्तर काकम्या करना काने नीश्य के प्रतिहुक्त कम्मर । यक क्ष्मिनेशर में क्षा वहाँ के वह गण्यवि मेहिये के लिए रोर के क्षान था, पातक हासी के निय काला हमर के स्वान था, नामभोगारा को उतने भीत के पाट उतारा पा— उतने निय वह बहुवानि के क्षमान था।

में अनेक 'राजा' थे जो अपने-अपने प्रदेशों पर शासन कर थे। इन 'राजाओं' का विदेशों यात्रियों ने उल्लेख किया है।।३३

उसके शासन के ४४ वर्ष तक के अभिनेख भिन्ने हैं। इन अभिनेतों से पता चलना है कि राश्य शांकि के रूप में चोलों का अन्त हो गया था। इनसे यह भी पता चलना है कि उसने जयनगांद-मोलपुरम मे एक राजमहल बनवाया था। जानसकोर पर उमने आक्रमस कर कुर्तोन पर अधिकार लिया था। कहा जाता है कि सिहल पर भी उसने विजय प्राप्त की थी। महाबश के अनुसार उसने लगभग १२ स्ट ईसवीं में सिहल को जीता था।

मारवर्मन कुलगेतर के दो पुत्र थे—एक सुन्दर जो उनका सही उत्तरिकारी या और जिसने अपने पिवा के साथ, १३०२-३ से सह-शासक के रूप में काम किया; दूमरा प्राकृत पुत्र थीर पांड्य था जिसने १२-६ से ही शासन कार्य में योग दिया। ये दानों पुत्र आपस में लड़ने थे और अन्त से हुद्ध राजा को सुन्दर ने मार डाला। उसके मिल्हने थे और जन्म के हुद्ध राजा को सुन्दर ने मार डाला। उसके लिए नहां नहीं हुआ और उसने पिता का ही जान कर दिया। इस माहे ने १३१० ११ में मुसलमानों को आक्रमण के लिए प्रोस्साहित किया। अलावहींन रिजानों के मुश्नस्द दान सेनापित मिलक काफूर के नेत्रन में यह आन्त्रमण, सन्भयत मुन्दर का निर्देश पाकर, हुड्श और उसने मदुरा पर अधिकार कर लिया। इसके परचान अपनी सेना यहाँ छोड़ कर मिलक काफूर की नेत्रन माई कुत्र साल तक, कुठित अधिकारा के साथ, शासन करते रहे।

इस प्रवार पाठ्यों के दूबरे साझाव्य का रियवर्षन कुनशेपर की निजय और तत्प्रद्यात् काकावियों के जाक्रमण के फलस्यरूप अन्त ही गया।

उस काल में कायल प्रमुख मदी थी। मार्की गेली ने नहीं की शासन व्यवस्था के सम भान और विदेशी व्यापारियों के प्रति उदारना और उन्हें मिलने वाली सुविधाओं के प्रशासन करने का उस्लेख किया है।

<sup>&</sup>quot; मार्चामां ने जिल सुन्दर पाइए का उल्लाव किया है, वह एक करह राजा या और उन दिनों जब मार्चाशलो यहाँ आया या वह रामनद् के तदक्ती प्रदेश पर राज्य करता था।

काल तक शालन करते रहे।

इसके वाद महुरा एक मुसलमान शासक के व्यधित हो गया, यद्यपि वीच-बीच में देशी शिक्तियाँ विद्रोह के लिए महुरा पर मुसल- किर चठाती रहतीं थीं। १२३४ ईसवी के लगभग मानों का शासन है सा मुसलमान शासक ने व्यपने को दिक्षी के सुलतान से खला, स्वतंत्र, पोपित कर दिया। इस प्रकार महुरा में एक खल्चकालिक स्वतंन मुस्लिम शासन स्थापित हो गया। लेकिन यह व्यपने शासन का उपभोग निर्वाध रूप से नहीं कर सका। इसके होटे से इतिहास में (१३३४-७८ ईमवी) निरन्तर संघर्ष मुद्दा । प्रदेश होटी के तहीं है तहा मही हो सही शिक्त स्वार । १४७८ ईसवी के लगभग इस मुस्लिम शासन का अपने रागा। विजय नगर की उठतीं हुई शक्ति ने इस शासन का अपने कर दिया। विजय नगर की उठतीं हुई शक्ति ने इस शासन की अपने वर दिया। शिक्त की सामन की उत्तर हुंचा पर विजयनगर के नायन वीर

पाठ्यों की शामन-मणाली, बहुत जंशों में, जोलों से मिलर्सजुलर्सा थी । व्यक्तियों में बता चलता है कि
पोट्से में शासन- क्वफियों जीर वनके साथें में कर्सस्य मसी भाँति
व्यास्मा निर्धारित पर दिये गये थे। पीजन्मी के सामलें
पर ताम-मिनिन्दों ही विचार करनी थीं।
प्राम मिनिन्दों के मक्ज न होने पर राजा या वसके जिल्लारी
दूसने। परते थे। मिचाई में। मिन्दुन व्यवस्था था। मांग्हितिक
कीवन का फेन्द्र मिन्द्र होते थे। गर्दों भी तरवा भी गार्मी थी। उन्हें
राजाओं का संरक्षण व्यार सहायना प्राप्त थी। अज्ञाभी का सर्वकाल
दूस सामन्य करती थी। यीद कीर दीन हरें। ही भागी पा प्रपार
था। जैन पर्म पा, बीद धर्म के मुक्तन्में, कांश्वर प्रनार कीर भाइव
था। जैन पर्म पा, बीद धर्म के मुक्तन्में, कांश्वर पर कर कांस्स्
प्राम पाएं से। उनजा प्रमुप केन्द्र कांस्स्य था। विवार उस राज वा
प्रमुप पर पर स्वरास प्रमुप केन्द्र कांस्स्य था। विवार उस राज वा
पर मान्द्र पर करता था। भी मुस्समान दिनहास नेप्स पे मान्तामा
सान्य सा (शादिक क्यां—सार्स) नाम प्राप्तिक क्यर मीदानारें

ने मिटन के निकटतम बाबोसकत तट के प्रदेश की दिया था। बाद

दिलिट बर्मेच एक- पूज वृत्त भावितिसी है भाग २, पृत्र ६०८ ।
 इन सम्बन्ध में कहि दोने की है सिंही बाल निवेचणी पहिज्येद से, भी देलिए ।

में यह नाम छदलोन से नेल्लोर तक समूचे तटवर्ती प्रदेश के लिए प्रयुक्त होने लगा।

### [8]

#### होयसाल

परिवमी घाट के काारों से सटा हुआ एक छोटा-सा गाँव है जो अंगदी कहलाता है। ल्युविस राइस के पूर्ण चालुन्य और मतानुसार यह गाँव ही वह शहाकपुर (मदगेवर कामानिय तालुका) है जहाँ होयसालों का जन्म लिखा था। उन होयसालों को, अनिवाधितः, मैसू-रियम पंरा से सम्बन्ध रातते हैं—संश्यापक शाल था। उसते किस मनार अपने राजवंश की नीय डाली, इसकी ऋहानी नीचे दी जाती है।

शाल फे सम्बन्ध में अन्य फोई विवरख ज्ञात नहीं हो सहा है।

 पुत्त देवी वतन्तिमा को उपानना करते समय पक दिन उसकी एक मे। से मुडभेड़ हो गई। वसन्तिका देवी का मन्दिर शशकपुर के निकट जंगल में स्थित था। शेर की दहाइ के कारण उसकी पूजा में उस दिन ब्याचात हो गया। भन्दिर के बढ़ी या पुरोहित ने अब यह देखा तो उसने एक सलांत निकास कर सरदार को देते हुए कवाटकी भाषा में कहा-"हीय साल"-ग्रामीत् साल. ठले मारी । बलात्व से सरदार ने दीर पर ब्राक्रमण क्या और वहीं मार दिया । इन घटना के पलरपर्व हो उनका नाम होयशाल पहा । मैनकी पाएहिलारि की एक जनश्रुति के प्रमुमार स्थानिक लोग इस घटना से इतने उत्माहित हुए कि उन्होंने, गता के जादेशातुलार, एक पश (चार आना जाठ पाई) वार्षिक चन्दा प्रत्येह ब्वक्ति से वसन किया और उसे साल को भेट कर दिया। पाँच पर्य के बाद कर चरदे को रक्षम काफी हो गई को साल ने एक सेना का रापटन किया और बैलर ताल राजें द्वार ममुद्र के दुर्ग का पुनर्नियाण किया । यह दुर्ग क्षी श्रामी चलकर होयमानी का प्रमुख नगर बन गया । सन्भव है इस जनभूति का सरवरण होयसाली के उस संबर्ध से हो जो उन्होंने मोली से-किन वा राजिनह शेर या-किया था। (देशिये राइस फून मैसूर पर्द हुने, १६०६, पुर ६५ श्रीर मैसूर गजेटियर, नया संस्करण, भाग २, रायह २ )

बह लगभग १००७ ईसवां में हुआ था। उसके शाल जार उचारिकारी विनयादित्य ने २०४७ से ११०० विनयादित्य हैसवां तक शासन किया। उसने मलागें ( पहांधी सरदारों ) पर विजय शास की थी जोर यह विद्यापि कज़ड़ जोर मैसूर पर शासन करता था। उसने जानेक प्रामी जीर नगरों का निर्माण किया था। उसने जानेक प्रामी जीर नगरों का निर्माण किया था। उसके बचा जीर परचर्ती बालुक्यों के बीच भीपण संवर्ष हुआ। इस संवर्ष के लिए यह काल प्रसिद्ध है। होयसालों ने इस संवर्ष में ज्यान श्वामा नालुक्यों या नाथ दिया जीर फलस्कूल उनका महत्व बहुत वह गया। विनया-दिस्य के पुत्र परचांग को श्वालुक्य नरेश का द्वाहिन हाथ वहा जाता है। उसने थार के चारों जोर होरा हावा था, चोलों को जातिकत कर दिया था जीर कलिंग के राजा की कमर तोड़ हो थी। चालुक्यों का वह अमुख सेनापति रहा होगा। उनका दूमरा पुत्र चिट्टीय अपने बड़े माई यहाल की सृत्यु के प्रधान १९८५ ईमया में सिहासन

पर मेठा च्योर चपने समय का शक्तिशाली राजा निद्ध हुन्या। होपसालों में पिट्टीचेय विष्णुवर्षन सब से ऋथिक विषयाप हुन्या। यह एक साहसी योखा था। उसने निस्तत निर्देशिन निष्णुवर्षन विजयों से पूर्ण जीवन का श्रीगरोशेश शीप्र ही

किया। अपने सेनापित गताराज की महावता से गतामदेश से बोलों को बहिएकत किया। इसके परचान वह दक्षिण की स्रोद का जोता को साम के समेना, को गरमहर बीर गोलापिद जिलों की भूमि पर अधिकार कर लिया। पश्चिम को ओर नालापाद और दिख्यों क्यूड़ पर विजय प्राप्त की इस प्रवार, गोदे रूप में, उसके राज्य में गमूचा मैसूर, मलेस का अधिकार, गोयश्यहर, पेलागे और पारवार के जिले गोम्मलिन थे। बालुक्यों के प्रभुत्य से उसमें अपने की प्राप्त मुक्त कर लिया था, रिन्तु उत्तरी प्रदेश के रोगमाल गांचा पातुक्यों के प्रमुत्य की बहान हिंतीय के समय गक किर भी र्यांक्ष कर सेने रहें।

हिएए भारत में बैटएव धर्म के इतिहास में विश्वेष पा प्रति-रिट्रत स्थात है। महुरा चे तुन पाएव के समान विएए घर्च की कि जीन था, यह ने दिलाव सन्त दोशा समानुक्षार्य के प्रभाव में उसने विराव पर्म स्थार विस्था। ११४१ ईमकी में उसकी ग्राप्त हुई। उसके उत्तराधिकारी राजा वैष्णव और शैव दोनों ही मतों के अनुयायी थे। धार्मिक मामलों में वे उदार थे। उनके काल में जैन धर्म का भी स्थान प्रमुख रहा, और इस धर्म के मानने वालों की संख्या भी काफी थी। राज्य की ओर से भी मान-प्रतिष्ठा मिली थी।

विष्णुवर्धन के परवात् उसका युत्र नरसिंह प्रथम (११३६-७१ ईसबी) श्रीर वीत्र बीर बरुबाल दिलीय (११७१- इत्रधारी राक्ति १२१६ ईसबी) ने सासन किया। बीर बहाल के काल में राज्य की सीमाओं का विस्तार छुज्या नदी के इस पार तक हो गया। उसने बालुक्यों के सिंहासन को स्वन वाते बग्देलों और कल चुरियों को पराजित किया और तुंगभद्रा पर स्थित पड़ाई। किलीयन्यों को नष्ट कर दिया। यादवों पर विजय प्राप्त करने के फलस्यरूप यह कुन्वल का स्वामी हो गया। कर चहु सामी हो गया। कर कर विद्या स्वाप्त कर विद्या स्वाप्त कर विद्या स्वाप्त कर विद्या स्वाप्त स्व

बीरयहाराल के पुत्र नरसिंह द्वितीय (१२२०-३४ ईसवी) के सम्बन्ध में प्रसिद्ध है कि उसने पांडवों और नरसिंह द्वितीय पहाओं को पराजित किया था और चोलों को फिर से उनका विद्यासन मेंट कर दिया था—अपनी सैन्य-शांकि से सिंहासन को पूलिधूसरित करने के परचात् उसने चोलों की फिर से उसे की या।

द्योयसालों ने ह्रवधारी राजा का पद प्राप्त कर लिया।

इन विजयों के बाद से हायसाल अपने को पांड्य राज्य के बिनाराक और चोल राज्य के संस्थानक कहने तोगे। से दुरामेरवरम् में नरसिंह ने एक विजय सक्स भी बननाया। उसके उत्तराधिकारी सोमेरवर (१२३ ४४ ईखवी) के काल में होयसाल दिल्ला में और आपो तक यह गए। त्रिचनापती जिल्लो में और पाम के निकट कन्नानूर (या विकमपुर) को होयसाल नरेश ने अपना वास स्थान बनाया और इस अकार राज्य हो भागों में बाँट दिया गया। यह भी सामम है कि इस समय तक सुंगमहा के उत्तर में होयसालों ने जिन प्रदेशों को जीता था, वे उनके हाथ से निकल कर यादवों के हाथ में चले गए हों; किन्तु दिल्ला में उनका प्रमुख असंदिष्ध

रूप से स्थापित हो गया था—ऐसा कोई न था जो उनकी खोर उँगती वढा सके।क्ष

नरसिंह तृतीय (१२४४-६१ ईसवी) और बल्लाल तृतीय (१२६१---१३४२) अन्तिम हीयसाल नरेश थे

नरसिंह तृतीय जिल्होंने ध्रपने राज्य की प्रतिष्ठा और रूप-रेखा श्रीर उसरें को पूर्वेबत बनाए रुपा। १३१० ईमवी में मिल उत्तराधिनारीं कान्नूर के नेतृश्व में मुमलमानों ने श्राक्रमण कर राजधानी द्वारममुद्र को लुट-याट कर नष्ट कर

खाला और राजा की बन्दी बना लिया। आक्रमण से चत-विच्छ राजधानी कभी पूरी तरह से डीक भी न हो पाई थी कि मुसलमानों ने, मुहम्मद विन तुमलक के आदेशानुभार फिर आक्रमण किया छों। इसे पूर्णतया नष्ट कर दिया। बीर बल्लाल ने भाग कर पहले • सेरिगवट्टम के निकट नोग्नूर में शरण ली, फिर तिस्त्रश्रामलाई मे फाकर मुसलमानी से लोहा लेने का प्रयत्न किया। अपनी शक्तियों और सावनों को उसने फिर से संगठित किया और तुंगभद्रा के निस्ट होसपहुन की नींव डाली जिससे मुसलमानों के रातरे से व्यपनी उत्तरी सीमा को वह सुर्शनत रख सके। यही से विजयनगर क राज्य के श्रंकुर फुटे। मदुरा में स्थित सुपलमानी से मी उसे बहुधा सबर्प करना पड़ा और इन युढ़ों में से एक में ही-जो कावेरी-भोलरून की सीमा पर हुआ था-नड मारा गया। उसके परचार उसके उत्तराधिकारी बल्लाल चालुम्य ने समर्प की जारी रवा और १३५६ में मुसलमानों से युद्ध मनते करते उसार मी लोग हो गया। उसती इस्सु के बाद शांब्र ही हरिस्ट खोर जुपा लादि परंच भारयों से, उसती मीना पर मुसलमानो का बाद ने रोहने में सपलता प्राप्त की। उस बाल के अभिलेगों में इन पाँची भाइयों की ही विजयनगर राज्य का संस्थापक यहा गया है।†

<sup>&</sup>quot; छोमेर १२ के दो पुत्र घे—एक नर्गिह नृतीय जो खपनी पैतृह शह्य पर निषक्ष द्वारमभुद्र राजधानी थी, खामन करता रहा; दूवना पुत्र रामना । या वा द्वित्यो प्रदेश चौर मैस्ट के पूर्वी माग पर राज्य करता था। ये दोनों राज्य नर्गिहरू के पुत्र कल्लाल द्वितीय के काल में किर एक हो गये।

<sup>†</sup> डाक्टर एस॰ के॰ आयगर कृत ' खाउथ इन्डिया एन्ड हर मोहन्मडन रुवेडर्स, ( १९२१ ) पृष्ठ २७४।

बेंगी के पूर्वी चालक्यों के उत्थान का इम पहले ही उल्लेख कर चुके हैं। पुलकेशी द्वितीय के माई कुन्जा विष्णा-वर्धन ने पहलवीं के हाथों से छीन कर वेंगी पर पृथीं चालुक्यों श्रपना अधिकार स्थापित किया था। इस वंश के का उत्थान श्रानेक दाज-पत्र और श्राभिलेख मिलते हैं जिनमें राजाओं के नाम और काल आदि का उल्लेख है। इनके आधार पर हम इस वश-परस्परा का बहुत कुछ सही विवरण प्राप्त कर सकते हैं। 🛱 इस यंश के संस्थापक ने प्यठारह वर्ष तक शामन किया। इसके पुत्र और उत्तराधिकारी जयसिंह ने तैतीस वर्ष तक राज्य किया। उनकाराज्य वेंगी से बाहर तक भी फैला हुआ। था श्रीर उममें कलिंग का भी छुद्र भाग सन्मिनित था। करिंग के गंगी श्रीर माससेद के राष्ट्रकरों से उनका संघर्ष वहधा जलना रहता था। उस काल में आसपास के प्रदेशों से वंगीसहल का एक अपना अलग स्पीर स्वतंत्र श्रास्तिस्य था।

प्रारम्भ में शासकों की भाषा प्राकृत थी। वे शिव के उपासक में । किन्तु बाद के दान-पत्रों में उन्होंने अपने को उनका शासन थड़ का बंगाज कहा है। पहले उन्होंने सहाराष्ट्र व्याप्त करें, बाद में चोल वशा से अपना नावर जों है सम्प्रभ स्थापित किये, बाद में चोल वशा से अपना नावर जों है लिया। महाराजाधिराज और परमेश्वर की उर्गाध्यों वे साधारक्षरा धारण करते थे। जनका प्रिय विकट्स विपमसिद्ध वा जिसे उनके संखापक ने धारण किया था। उनकी शासन-व्यवस्था, रूप रेना और आदान-प्रकार में द्रविद्ध न होकर उत्तर भारतीय थी। अभिकारों में कर-देश के विभाजन को होतत करने पारे प्राय्वाधियां का प्रयोग मिलता है और पंच प्रयानों (पाँच मंत्रियों) का भी उन्लेख हुआ है। 'विषाय' के जनुपान में राष्ट्र और मुंक नामक विभाजन अधिक वहें होते थे। रान पत्र घट्टवा विषाय के नामक विभाजन अधिक वहें होते थे। रान पत्र घट्टवा विषाय के

<sup>•</sup> पेल्लूर और रानास्तीपुन्दी के दान-पत्नों में राजाओं की एक लग्नी गूनी दी हुई है। एक संतत् के अनुसार इन राजाओं हा बाल और तिथियाँ भी टी हुई है। एक राज्य निष्णुवर्धन की प्रारम्भिक तिथि के बारे में मनभेद है। की भी ही, तमें ६१५ ईश्वी से पूर्व होता चाहिये।

की। कु उससे भाई विमलादित्य ने चोल राजकुमारी से विवाह किया जीर १०२२ ईसवी तक शासन फरता रहा। उसके बाद उसका पुत्र राजराजा नरेश गई पर बेठा। पूर्वी चालुक्यों में वह बहुत ही प्रतिभाशाली राजा था। उसके शासन काल मे देश खुद थी सम्पन्न रहा और धर्म का अच्छा कम्युग्धान हुआ। तिलुगु महाभारत के रचिवा नाम्रया भट्ट जैसे महान् विद्वानों को उसका संरच्छा प्राप्त था। नाम्रया भट्ट जैसे महान् विद्वानों को उसका संरच्छा प्राप्त था। नाम्रया को किराजरोखर की उपाधि प्राप्त थी। कोरुमिली के हान-पत्र में राजा की प्रश्लित रचिवा विक्त भट्ट भी इसके शासन काल में हुआ था। शासिक राजा गर्माईकोन्दन ने अपनी कन्या का मिवाह राजराजों के राजा गर्माईकोन्दन ने अपनी कन्या का प्राप्त हो प्राप्त था। इसके प्राप्त था। इस विवाह से राजेन्द्र उत्पन्न हुआ जिसने, एक संघर्ष के बाद, १००० में, चालुक्य और योज राज्यों को मिलाने में सकतवा प्राप्त की और कुलोन्तुग उपाधि को धारक कर बहुत ही गीक्ष पूर्ण ढग से शासन किया।

चोलों के प्रमुख काल में वेंगी के राज्य का लीप हो गया, किन्तु पूर्वी चालुक्यों के कुछ चत्तराधिकारी पश्चिम में, तुंगभद्रा के दिल्ल्या प्रदेश में, १३०२ ईलवी तक, शासन करते रहे।

राजितियों का राज्य मामन्ती था। चोल चौर परवर्नी चालुक्यों

के ध्वंसाधशेष से इसका जनम हुआ था। वनके भागातियों का वस्थान और भारिन्सक विकास का आयरण

उर्गम विवरण मिला है। एक श्रीभिलेप में केवल गय-पति तक का वंशानुकम मिलता है। तैलिगन में गविय राजा कई शतियों तक—सनलमानों ने तैलिगन (तैल्ग्

कारुतिय राजा कई शनियों तक—सुनलमानों ने तेलिएन (तेलुगु प्रदेश) पर अधिकार नहीं कर लिया तब तक—शासन करते रहे। १६२१ में मोहन्मद बिन तुगलक ने इस नगर पर कब्जा कर लिया। काकारिय नाम उनकी इष्टरेबी काकालि पर पड़ा था। इनके उद्गम से सन्मन्यित खनेक कथाएँ अचलित हैं।

इनका प्रथम चल्लेखनीय राजा जिस्त्वन पञ्च चेल था। ११००

क्ष भी॰ बी॰ बृष्णा यात ने 'हिस्टी आफ राजधुन्दी', जे॰ ए॰ एच॰ श्रार० एस॰, भाग ४, पुत्र ६६-१०१, में इतका खंडन किया है।

<sup>†</sup> देखिए हैंग क्त 'दिस्टोरिक लैन्डमार्क्स ब्राफ दि दक्खिन, परिन्हेंद ४।

निवासियों को सम्बोधित करते हैं। राष्ट्रकृट प्रमुख 'विपाय' के निवासियों में प्रमुख स्थान रखते थे।\*

विजयादित्य प्रथम का शासन-काल (७४६-६४ ईसवी) महत्व-पूर्ण रहा। बादाभी के पश्चिमी चालुक्यों पर राष्ट्रकृटों के दवाब को कम करने के लिए उनके यद उसने राष्ट्रकृटों के राज्य के विरुद्ध आक्रमण कर दिया। इस संपर्प में पूर्वी चालुक्यों को मुँह की राानी पड़ी। इसके परचात् राष्ट्रकृटों ने अपने पड़ोसी परिचर्शी गंगीं को दक्तिण-पश्चिम की कोर से. कौर हैहेय तथा किलगों को उत्तर की कोर से, बंगी को त्रस्त करने के लिए तैयार कर लिया। परिणामनः राष्ट्रकूटों से प्रायः निरन्तर युद्ध होता रहा। विजयादिस्य तुर्ताय (५४४-५५ ईसवी) ने राष्ट्रकृटों के राजा का मान भंग करने में सफलता प्राप्त की और उसकी राजधानी मालखेट को भस्म कर दिया। चालुक्य भीम ( ===- ध्रः ) ने सभी द्रोहियों का शमन करने के कारण होहार्जुन की बमाधि धारण की। कहा जाता है कि उसने १०८ युद्धीं में भाग लिया था और इतने हो शेव मन्दिर वसवाये थे। प्रस्मा प्रथम, राजमहेन्द्र(६१८ २४) ने नयी राजवानी राजमुन्द्री की संस्थापित किया और अपनी सत्ता को संगठित करने में सकतता प्राप्त की। . इसके बाद जो राजा हुए है अपने को आंध्र कहते थे, कन्नड़ पा विदेशो नहीं। राजमुन्द्री के विकास का इतिहास आंधों के विकास का इतिहास है। चालुक्य भीम द्वितीय (६३४४४) श्रीर श्रम्मा राजा दितीय (१४४-७०) ने तेलगु साहित्य और हिन्दू धर्म को वहात सरत्त्वण तथा घोत्साइन दिया। इसके बाद ६६६ ईमवी में बहुत सरत्त्वण तथा घोत्साइन दिया। इसके बाद ६६६ ईमवी में शांकियमैन के मिहामताइट शेने तक एक चौथाई शनी का पाल श्रुट्यस्था और व्यराजकता से आरा हुआ धीता है। इस श्रराजकता रा चन्त उस सभय हुआ जब राजराजा चोत ने अपनी शांक का वयोग किया और शक्तियमें को सिहातन पर बैठाने में मफलता प्राप्त

<sup>&</sup>quot; राष्ट्रवृष्ट सम्भवतः कर तमाइने बाले प्रमुख श्रीषकारो होते वे, जैसे प्रात के देशमुख होते वे। राष्ट्रहरू का श्रायं सम्भवतः प्रान्त का मुस्तिया होता था। ( क्षेत्र नी० मैश इत ) 'हिस्ट्रो आफ मेडीनिकल इन्हियां' (भाग १, पृष्ठ ६०६—७)

की। क्ष उसके माई विमलादित्य ने चोल राजकुमारी से विवाह किया और १०२२ ईमवी तक शासन करता रहा। उसके बाद उसका पुत्र राजराजा नरेरा गही पर बंदा। पूर्वी चालुक्यों में वह बहुत ही शितमाशाली राजा था। उसके शासन काल में देश खुव श्री सम्पन रहा और भर्म का अच्छा अभ्युखान हुआ। रेलुगु महामारत के राचित ताल्या अट्ट जैसे महान दिखानों को उसका संरव्य प्राप्त या। नाजया को कविराजशेखर की उपाधि प्राप्त थी। को हिमिड़ी के दान-पश्च में राजा की प्रशस्ति का रचित्रता विचन मट्ट भी उसके शासन काल में हुआ था। शिकशाली चीलों से उसका मिनता पूर्ण सम्पन्य था। विलों के राजा को ग्राह्म की ज्ञान वाह से राजेन्द्र उराज हुआ जितने, एक समर्थ के दान, १०७० में, चालुक्य और चील राज्यों को मिलाने में सकलता प्राप्त की और कुलोचुंग उपाधि को धारण कर बहुद हो गील पूर्ण हम से सासन किया।

चोकों के प्रमुख काल में वंगी के राज्य का लोप हो गया, किन्तु पूर्वी चालुक्यों के कुद्र उत्तराधिकारी पश्चिम में, तुंगभद्रा के दक्तिणी प्रदेश में, १३०२ ईसवी तक, शासन करते रहे।

बाकार्तियों का राज्य लामन्ती था। बोल और परवर्ती चालुक्यों के व्यंसावशेष से इसका जन्म हुआ था। उनके वरस्वित्यों का ब्रह्मात्वा अग्रेर प्रारम्भिक विकास का व्ययस्य उद्गम विवास मिला है। एक आधित्वेल में केवल गाम पति वक का वंशालुक्य मिलला है। तेलिंगन में कारतिया का व्यंसालुक्य मिलला है। तेलिंगन में कारतिय राजा कई शतियों तक—सुमक्तमानों ने तेलिंगन तेलुगु भिदेश ) पर अधिकार नहीं कर लिया तब तक—शासन करते रहे। देश में मेहम्मद बित तुगतक ने इस तगर पर कट्या कर लिया में स्थानीन नाम चनकी इष्टरेषी काशति पर पड़ा था। इनके च्ह्याम से सम्बन्धान क्रमें के क्ष्यार्थ प्रचित्त हैं।

इनका प्रथम उल्लेखनीय राजा जिभुवन पहा बेल था। ११००

की भीव बीव कृष्णा सब ने 'हिस्से आह. शबसुन्दों ', मेव एव एचव सारव एकर, मार्ग ४, वृष्ठ हम-२०१, में इतका संदन किया है र

<sup>†</sup> देलिय हैम इन प्रिस्टोरिक सैन्डमानलें बाक दि दक्लिन, परिच्छेंद ४।

दीवानी और फौजदारी के मभी भामलों में राजा का निर्णय अनियम और सर्वोपिर होता था। न्यायधोरों के स्थाय कुछ विशेष गुरा और कर्नव्य होते थे। न्याय के लिए वादी-प्रतिवादी को कुछ दार्च नहीं करना पड़ता था। लेकिन दंड काफी कठोर होते थे—कंग-भंग तक की सजा दी जाती था। राजाझा की पोपणा डोलवजा कर की जाती था। परम्परागत नियमों का पालन किया जाता था। इन नियमों की परम्परागत नियमों का पालन किया जाता था। इन नियमों की परम्परागत नियमों का पालन किया जाता था। इन नियमों की परम्परागत नियमों का पालन किया जाता था। इन नियमों की परम्परागत नियमों की कालना के हितों और अधिकारों भी श्रा की विभिन्न श्रेणियों और ।वर्गों के हितों और अधिकारों भी राजा जातता था और वनका पूरा च्यान रसना था।

द्विण भारत में शासन-च्यवस्या के विकास में परलवों का अंतिप्तित योग माना जाता है। उत्तर मारत में 'परलवों की देन प्रचित्त शासन-सम्बन्धी धारणाओं को उन्होंने हो दक्षिण भारत में प्रचारित किया । मायिदायोग के दान-पत्र में, के जिसे स्कन्दवर्मन ने जारी किया था, प्रान्तपतियों राजहुमारों, प्रजेन्टों, जिलाधीशों, चुंगी के श्रिष्वादियों, नगर के मुण्यियों कादि को सम्बोधित किया गया है। इससे छुत्र श्रामास मिला है कि तस्कालीन शामन-व्यवस्था कितनी थिकाति थी। यह नहीं मालूम कि परवर्धी चोलों ने इसे परलवों से महण किया था। मासूम पर्दा होता है कि चोलों की शासन-प्रणाली बनके श्राप्त के हो हो उपत शासन-प्रणाली की विशेषताओं का हम पिछले परिच्छेद में उरलेट कर चुके हैं। धेसे, कहने की आवरवकता नहीं कि इस शामन-प्राणाली पर, इसके मृलतः देशज होते दुर भी, याहरी प्रभाव पड़ा है—बहुत हुद श्रंश चाहर से तिया गया है।

६६ देखिए महाम्होत्राच्याय की स्वामीनाय अवदर द्वारा संगतित मंदिर मेमलाई १, १, १०। श्री वनकत्रमाई विस्ताई के अध्यानुवार सम्प्रति मृत्तेन्य समा कीर चाँच महत्वमितियों में निहत होती थी कीर यह मानव-महाली तीन महान् गरती में प्रचलित थी (दिनिय पह वांकर १८०० हैकों एकों? पुत्र ११०)

<sup>•</sup> एरिमारिया इरिडका, माग ६, पृष्ट संप ह

धर्म प्रंथ क़ुराल के रचयिता ने, प्रत्यचतः, ऋर्थ शास्त्र जिसे आर्य प्रंथ से बहुत से विचार प्रहेश किए हैं। कि कुराल में १३३ परिच्छेद हैं। इनमें आधे से ऋषिक कुराल परिच्छेदों में राजनीति और अर्थनीति पर विचार किया गया है। राजतंत्रीय शासन-प्रणाली को इस प्रंथ में स्वीकार्य माना गया है, यदापि राजा के व्यधिकारों के साथ साथ मंत्रियों की परिषद् का भी नियंत्रण चलता है। राजतंत्र सिद्धान्ततः पैतृक माना गया है, किन्तु व्यवहारतः उत्तराधिकारी के चुनाय में मंत्री भी भाग लेते हैं थे। तामिल देश की राजनीतिक व्यवस्था के विकास में इस प्रथ का एक निश्चित स्थान है और यह विकास की एक श्रवस्था दिरोप को सूचित करता है। इसमें पता चलता है कि शासन का कम काफी फैला हुआ था। राजा की सहायता के लिए एक अधिकारी-वर्ग होता या और स्थानिक संस्थाएँ भी अपने अधिकारों का पालन करती थीं। इससे पता चलता है कि राजसता पक ऐसे शरीर के समान थी जिसके मात आग थे— मंत्री, किलेबन्दी, भूगदेश, मित्रराष्ट्र, सेता, कोप और सब से ऊपर स्थय राजा। 'मदुराय कजी' के अनुसार मंत्रियों से कासा की जाती थी कि वे सच बोलेंगे श्रीर अपने मत को निर्भय हो हर प्रकट करेंगे। पुरोहित और कर जमा करने वाले प्रजा के चनिष्ठ सम्पर्क में आते थे। राज्य का प्रमुख काम आक्रमण से रचा करना श्रीर भीतरी शान्ति को बनाये रखना था। प्रजा की उन्नति श्रीर श्री बृद्धि के लिए भी राज्य की छोट सं अनेक प्रकार की बोजनाएँ चाल की जाती थीं।

प्राचीन तामिल विदेशियों का बहुत आदर मत्कार करते थे।

<sup>\*</sup> शनटर एक॰ इत्या स्थामी आयगर के अनुगार एक परिन्छेद जो 'उपादो' (परिन्छेट ५१) से सम्बन्ध रखता है, इस सात भी सब से अधिक, पुष्टि करता है। देलिए 'मम कर्द्रोम्प्गुन्स आफ साउप इरिडया इ. रिवटयन कलचर' परिन्छेद ६, 'सम बोलिटिकल आ इंडियाम आफ कुराल' आर. एक रूप्ट एक काटली में माग ६, एक २४४ भी देखिए। वी॰ आर॰ आर० देखित कृत 'स्टइंडब इन साथिस लिटरेचर एसड हिस्ट्री' परिन्छेद ४ मी देखिए।

• वनके अविधि-सत्कार की यह भावना अित की तामिलों ने गुल सीमा तक पहुँची हुई थी। उनकी श्राचार नीति प्रकारी की थी। तामिल माताएँ श्रपने वन्चों के मस्तिप्क और हृद्य में वीरत्क का संचार करने का प्रयत्न करती थीं। क्षा तामिल कियाँ काफो स्वतंत्रता का उपमोग करती थीं। समाज में वे उन्मुक्त रूप से सम्भितित होती थीं और नित्य मन्दिर जाती थीं। पुषक और पुषिवारों के लिए थिवाइ से पूर्व धेन करने की सम्भावना रहती थीं। अधिकांश तामिल काव्य का विषय प्रेम हैं। प्रेम की कवितायें रचने के लिए सुविग्नन माहित्यक नियम निर्धारित कर दिये गए थे। प्रेम विवाहों का अच्छा प्रचार था। कुछ हु हु तक बहु विषाद भी प्रचलित था। प्रत्येक नगर में वेश्वाशों का तक बातार होता था। यह नगरों में सुराहित राजनलेकियाँ होती थी। यवन देशो से मधुर महिरा के जहा काते थे और राजा महाराजा तथा सरहार बड़े प्रेम से उनका पान करते थे।

प्राचीन तामिल मांम खोर भात रगते थे। मिन्रा पान उनमें खूब प्रचलित था। खनेक प्रकार के मादक प्रवर्षे राम-पान-ख्यादि का प्रयोग किया जाता था। बौद्ध और जैन धर्म के प्रवेश के बाद मांम का प्रयोग बहुत छुळ वर हो गया। सैनिकों का अपना एक खात बर्ग वन गया था, इसिकर भी साम-भूकता सीमिल हो गया।

महुरा और कायेरी पहिनम जैसे बड़े-बो, नगर बन काल में थे। क्षेत्रिन अधिमांश जनना मानों में ही रहती था। उँची अेगी के लोगें पक्षेत्र घरों में रहते थे। इन घरों के प्रवेश द्वार बहुत प्रभाव पूर्ण होते थे। पारजों और गुज्यते से थे घर सुम्मिलत रहते थे। दुर्ग-निर्माण और किलेवरी की फला भी काफी विकसित था।

<sup>ै</sup> प्राचान करिनाकों में एक बहाना मिलती है कि एक माता ने नव अपने पुत्र के मुद्ध केन से भाग आने भी भूठों खबर मुनो तो उछने प्रतिश भी कि जिन सत्तों ने उछने अपने पुत्र को दुग्ध विलाया, उन्हें वह काट उस्तेश। इसके पश्चात हाय में तकागर लेकर वह मुद्ध की और नहीं और यहाँ पर अपने पुत्र को मृत्तों में पहा देक कर लुखी से नाज उठी। जामिल माता नहा यह कामना करती भी कि उसका पुत्र आहत वस्त् लेकर हैं प्रसिद्ध आहत बीठ नहीं।

श्रादिम श्रवस्था में प्राचीन द्रविड वृत्तों श्रीर नागों की पूजा करते थे। उनके कितने ही आदि देवी-देवताओं के नाम आज भी मिलते हैं। उनकी उपासना धार्मिक स्थिति में नृत्यादि भी किये जाते थे। याद में, बाहाणों से सम्पर्क होने के कारण, द्रविड़ों ने आयों के कितने ही देवताओं को भी अपना लिया-जैसे इन्द्र, विष्णु, वहण आदि। लेकिन मुख्य

( सुन्रह्मस्य ) द्रविड देवता हो प्रतीत होता है। कतिरय विद्वानों की धारणा है कि द्रविड धर्म और दर्शन का ढाँचा मूलतः देशज ही है। हाँ, इस ढाँचे में आयों की धार्मिक मावनाओं का भी समावेश कर लिया गया है।

स्थापत्य में द्रविडों ने अच्छी उन्नति की थी। काव्य और मूर्ति-निर्माण के चेत्र में उन्होंने भौतिक प्रतिमा का

लित कलायें परिचय दिया था। आठ छेदों वाली मांसुरी का वे प्रयोग करते थे। अनेक प्रकार की नकीरियों

का उन्होंने अविष्कार किया या। प्राचीन द्रविडों ने कला के ६ प्रकार निर्धारित किये थे। इनमें एक चित्र-कला थी। मनोरंजन के लिए पित्रयों के युद्ध, मृत्य, नाटक, संगीत-मंडली आदि के आयोजन किए जाते थे। मृत्य-कला का उन्होंने अच्छा विकास किया था और संगीत उनकी शिद्धा का एक अंग बन गया था। अनेक प्रकार के याद्यंत्र पाये जाते थे। देवताओं और राजाओं की प्रशस्ति मे. चनकी विजयों और उपलव्धियों पर आधारित नाटकों की रचना चौर चनका श्रक्षित्रय किया जाता था।

तामिल साहित्य में समुद्री-यात्रा श्रीर न्यापार श्रादि का पर्याप्त उल्लेख मिलता है। अति प्राचीन काल मे तामिल-

*ञ्यापार ऋोर* वासी चालडियनों से व्यापार करते थे। बाहर जाने वाली सामग्री में टीक की लकड़ी भी होती च्यवसाय थी। मिल की समीज भारतीय सलमल में लिएटी

हुई पाई गई हैं। बाइबिल मे जो तुकिम शब्द आया है वह तामिल शब्द थोकाई (मोर) का हा रूपान्तर है।

प्राचीन मिश्र का दक्षिण म्गरत से व्यापारिक सम्बन्ध था। विश्वास किया जाता है कि ईसा पूर्व दूसरे मिलेनियम में मिश्र का राजा दक्तिए मारत से मनमल, आवनूम, दारचीनी तथा अन्य वस्तुएँ मैंगाते थे। चीन से दक्तिए भारत में रेशम और चोनी आती थी। फिल्रसील के राजा सालीमन भारतीय सन्दल, वन मासुप और मोर, वर्द, कपडा और अलोए लकदी मंगाते थे। मिश्र से दिल्य भारत के प्राचीन ज्वापारिक सम्बन्ध कें एक विचित्र स्पृति-पिन्ह का पता चला है। हाल ही में एक मिश्री आमित्रेर (PAPYRUS OF OAY INCHU) मिला है जिसमें एक पुनानी महिला का वर्यन है जिसमा जावा कत्रद के किनारे पर दुर्घटना का विकार हो गवा था। जेस्सकेनेडीई के अनुसार हैमा पूर्व सातवीं और हाठी शती के दृषिकों का एक उपनिवेश येजीलोन में भी था। यह असिन्य एक से पहा जा सकता है कि सुनानी पावल और मिल दृष्टिंगे से पेत जेसा है मार्से कि सुनानी पावल और मिल दृष्टिंगे से एवा चलवा। ईसाई समृत के बर्यकाल में वृष्टिंग सातव और सुनाम से से पेत चला है हिस्से मार्से से पता चलवा। इसाई समृत के बर्यकाल में वृष्टिंग सातव और सुनाम सातर में से पता चलवा। इसाई समृत के बर्यकाल में वृष्टिंग सातव की कितने ही स्थानों में रोम के सिक्के, काकी चण्डी स्थिति से, पाये गए हैं।

न्तु नाव प्रमुख करहरताह चेरा राज्य में सुचीरी (कारानोर)
मानवकोह रियासत में वकाराई (वैकारी),
तामिलरून फ ताम्रवारित के किलारे पर कोरकाई चीर कायेरी,
वामिलरून फ ताम्रवारित के किलारे पर कोरकाई चीर कायेरी
के सुद्दाने पर पृहर (कायेरी पहिन्म) थे । याहर
जाने पाली प्रमुख सामग्री में गीले, निचे, यिना
तुना रेशा, नारकर्ता परवर, हीरे, हाल चीर क्यूने पी थीठ-चाहि
हाते थे । याहर से मसाले, मूँगा, चक्रमक, कीच पीतल, मीला चीर
मिंदरा आती थी। रोमन मारत के सुनी माल को नहा पसन्द
करते थे जीर बहुत वही माना से मंगाते थे। पायेरी के सुद्दाने पर
सिम्म पुहर में सुद्दा देशों से चोडे आवाद उदरत थे। तींडों में खो
स्व शासन्द विकार में हैं, आधिल, मीन रेशम च्यार सन्दम, प्रमा की

<sup>&</sup>quot; दिलंग 'बनल आप दि ाा पशियादिक कोवायदो,' १८६८ में प्रशासित सेल-'अली कामर्थ छाप वेशीलीन निद दिल्दायां, ७००---३०० वो० सो०, देवी वर्नेल, में १८०४ में डम में आरंट कीवेल कुन 'रीमन समर्थ हिन्द रिएंडयां, योल-वन एक 'इन्टरनोये बीदुईन इप्टिंडयां ए ए दिलंदों पल्डी (बुद्धा सहस्य) और वार्मियत कुन 'दि समर्थ सीदुईन रोमन एमासर प्रत प्रदूष्त सहस्यां) और वार्मियत कुन 'दि समर्थ सीदुईन रोमन एमासर प्रत प्रविदर्श मी देखिए।

'ट्सिंग भारत श्रीर भू-मध्य सागर के बीच व्यापार पर पश्चिम के नये विद्वानों ने काफी प्रकाश टाला है जैसे (१) स्ट्रायो जो श्रागस्टम के काल में हुआ था, (२) साइनी जिसने ७७ ईसवी में 'नेचरल दिख्टी' जैसे सन्दर्भ-ग्रंथ की रचना की थी, (३) एक अन्य गुमनाम लेखक जिसकी पुस्तक मे भारतीय सागर का यात्रा-वर्णन है। इस पुस्तक में गुमनाम लेखक ने मारत के पश्चिमी किनारे का अपने अनुसव पर आधारित वर्णन किया है (४) तोलेमी (जनभग १६० ईमबी) जिसकी पुस्तक 'गाइड टू ब्यागरफी' मे भारत के बन्दरगाहों श्रीर उनकों भौगोलिक स्थिति का अच्छा वर्णन भिलता है।

भारतीय सागर के यात्रा-वर्णन वाली पुस्तक (पेरिसस) मे रोम के दक्षिण भारत से व्यापार का मज़िस्तर वर्णन मिन्नता है। साइनी ने अपनी पुस्तक मे इस बात का प्रवल विरोध किया है कि रोम का सारा सीना भारत की जेब में चला आ वहा था और **धसके घदते में अ**नुत्पादक अध्याशी की चीजें मँगाई जा रही थीं। तामिल माहित्य में और तत्कालीन साहित्यिक परम्परा में भी इन बन्दरगाहों और उनके द्वारा होने वाले व्यापार का प्रचुर मात्रा में भरतेत हथा है।

इसमे सन्देह नहीं कि कपडे के व्यवसाय मे. प्राचीन द्रविसों ने काफी उन्नति की थी। तामिल साहित्य में ३६ कपडे का व्यवसाय प्रकार के कपड़ों का अल्लेग्ड भिलता है जो याती

तामिल नाडु मे बनते थे वा विभिन्न उत्पादन-फेन्द्रों से मँगवाये जाते थे। 🕸

विभिन्न नगरों और प्रामी का प्रमुख उत्पादन केन्द्रों से सहकों के द्वारा सम्बन्ध स्थापित था। श्रामात कर की व्यवस्था थी श्रीर इसके लिए उपयुक्त अधिकारी नियुक्त थे। † यत्रन सीटागरों ने यहाँ

 शिल्विषक्रितम, पृष्ठ ३३६ श्रीर एम॰ राघव कुन 'दि एन्सेन्ट द्राविष्टियन इन्डस्टोज एन्ड कामर्थ श्रीपंक तामिल लेख देखिए जो 'तामिल एन्टोक्वेरी' के प्राठवें ग्रक में छवा है।

ौ संगम-काल के एक मध पट्टिनप्लाई में कहा गया है कि ये अधिकारी पैटा हुए गल्ले को, अगर उसका तुरन्त अनुमान नहीं लगा पाते में हो एक जगह श्रारान बगैरह में बमा कशकर उस पर सिंह मृनि वाली राज्य की मोहर लगा 358 द्याकर श्रपनी वस्तियाँ बना ली थीं। मानसून की हवाओं के श्चाविष्कार ने उनकी यात्राओं को सुगम कर दिया था। लाल सागर में अब डाइज्जों का भी खतरा नहीं था—ईसा की प्रथम शती में रोमनों ने चनका अन्त कर दिया था। आयात निर्यात कर के अलावा सङ्कों पर और राज्यों की सीमाओं पर भी चुंगी र र जिल्ला राष्ट्रका र आर राज्या का साला है। हर में लिया जाता ली जाती थी। भूमि कर नकद या उपज के रूप में लिया जाता था। उपज के एक छठे भाग पर राजा का अधिकार होता था। सिचाई की सरकारी उपयक्ष्या से जो लाम उठाते थे, उनसे भी कर लिया जाता था।

महान चोलों के काल में तामिल का सुमात्रा, जावा और मलाया श्राकींपैलेगों के अन्य द्वीपों से विस्तृत व्यापार पूर्व से व्यापारिक होता था। इतिहास के पूर्व काल में दक्षिण भारत के निवासियों के मलाया प्रायद्वीप में जाकर वस जाने के प्रमाण मिलते हैं। सम्भवतः परुतव सम्बन्ध

शासन के प्रारम्भ में वे लोग नलाया में जाकर यम गए थे।

समुद्र पार के प्रदेशों की देख-आज न कर सकने के कार्य कुलोचुंग के शासन काल में ज्यापार बहुत कम हो गया स्त्रीर अन्ततः यह अरवों के हाथ में चला गया। प्रीच और डच विद्वानी मे इन्होचीन चीर मलाया में भारतीय संस्कृति के प्रयेश चौर विस्तार पर अरहा प्रकाश जाता है। दिख्य भारत से यह सांस्त्रिक प्रसार गुरू हुआ था। अ परवर्षी काल तक में दिख्य के वन्द्रसाई से काफी ट्यापार होता रहा, लेकिन अब इन स्वापार के सूत्रघार अरह है। मार्गपाला ने, जा तरहथी सती में भारत आया था, क्षिया है कि क्याल का बन्दरबाह ब्वापार से भरा-पूरा श्रीर पैभव-

पूर्ण रहता था। सगा देते ये श्रीर उस थक तह माल को मुक्त नहीं करते ये जब तह यह का दिशाव काम मही हो बाता या ।

हृह पूरे विषय के लिए 'मेटर इपिटवा क्षेत्रवाटीब' जन्दर एक कीर तेज देलिए। यो। प्रत् भोग कृत दि श्विडयन कालोनी आप सध्या श्रीर दि िहारू बालोनी प्राक्त काबीदिना' भी देलिए । ए० वे० कुमारस्वामी एन 'इट्टियन एन्ट इस्डोनीवियन बार्ट' भी देराने योग्य है।

#### [२] साहित्य

तामिल-एक प्राचीन भाषा

यह सहज मान्य है कि द्रविद्धों में तामिल ही ऐसे थे जिनके पास, सब से पहले, अपना साहित्य था। अनुश्रुति हैं कि अगस्य श्रूपि ने, जिन्होंने इंसा पूर्व सातवीं शती में श्राह्मणों के एक दल के साथ सुद्द दिला का अभियान किया था, भाव को पूर्ण रूप दिया था। कहा जाता है कि अगस्य ने एक व्याकश्य सन्यभी गंध की स्था नहर जाता है कि अगस्य ने एक व्याकश्य सन्यभी गंध की रचना की थी। वह जुम हो चुका है। जो भी हो, यह निश्चित है कि तोलकं त्याय के काल से पहले तामिकों ने अपने साहिश्य का अव्हा विकाम कर लिया था। तोलकं प्रियर (वियाकरण्), विद्वानों के मत के अनुसार, ईमा पूर्व तीसरी शती से पहले मते ही हुआ हो, इसके वाद नहीं। तोलकं प्ययर संस्था से संस्कृत का प्रमाय पड़ना शुरू हुए होती हैं कियन तामिका ने उत्पन्न हुए। ईसा की पहली और दूसरी शतियों में तिलती हुई प्राचीन तामिकों की कुछ कविताएँ आज भी वरलव्य हैं। के इस्त से हमें प्राचीन रीति रिवाज और आवार-व्यवहार की अव्ह्यी जानकारी प्राप्त होती हैं।

हैंसा मंबन् की प्रारम्भिक शतियों में सबुरा में एक सुप्रसिद्ध विद्यापीठ था। तायिल सपम इसका नाम था। जगस्य काल इनमें बहुत बड़े वही विद्वाम् थे। सत्रहवीं शती की

फ्रैंच एक हभी की भाति इस समम का प्रमुख छहरम साहित्यक कि तयों का एक मान निर्धारित करना था—'संघम साहित्य' शेठता का सुचक धन गया और सम यहां चाहते थे कि शेष्टता के इस स्तर तक पहुँचें। जिस कि वर संघम की झप नहीं होती थी, उसकी और कोई भ्यान नहीं देता था। इसी प्रतिष्टित नंघम में कुराल का क्षप्रसिद्ध लेखक िक बल्लुवर हुआ था। इस अंध ( कुराल ) में जीवन के चार विपर्यों का विवेचन किया गया है—पर्म, अर्थ, काम और मोच। तामिल साहित्य में इस अंध का

प्राचीन तामिल कविताओं में दस टराक, व्यक्तियोकाई, वस्यूपन् और अहन्तुरु तथा पुरायानुक नामक प्रविद्ध संकलानों का उन्लेख किया वा सकता है है। इनमें ऐसे गीत सक्तिल है जिन्हें दरवारी कवि और पर्यटनशील भाट गाते थे।

बहुत ऊँचा, सूर्वश्रेष्ठ, स्थान है। चबकोटि के विशुद्धतम विचार इसमें संप्रदीत हैं।क्ष

संपम काल का एक और प्रसिद्ध कवि चेरा राजकुमार इलांगे श्रादिगत था। वह लाल चेरा संगुत्तुवान का भाई

सयम काल के कवि था। वह जैन था। उसने शिक्परियकरम नामक महाकाव्य की रचना की थी। तामिल काव्य में

उसका यहुत ऊँचा स्थान है। कोवलन स्पीर कल्लकी की कथा इसमें वर्शित है।

जिन पाँच महाकाच्यों का ऋय तक विद्वानों की पता चला है खनमें मिण्मेखलाई (हीरे की पैटी) को मर्वश्रेष्ठ माना जाता है। यह बौद्ध धर्म से सन्दर्भ रतना है। इसके रचयिता था नाम सत्तानर्था। वह इलांगो श्रादिगन वा समकालीन था। मियानेय-लाई कोयलन की कन्या का नाम था। कोवलन जैसा हम धता चुके है, शिल्परिथकरम का चरित नायक है।

महाकाव्यों में तामिल सर्वोपिर हैं। पाँच महाकाव्य स्त्रीर पाँच लघुकाव्य उनके आज दिन भी उपलब्ध है। इनमें से नई जैन और बाद विद्वानों के रचे हुए चान्य काव्य

83 "इस मथ की नव से बड़ी विशेषता यह है कि इसना तेखक नाति-धर्म श्रीर सम्प्रदाय से ऊपर उठकर मानव मात्र को सम्बोधित करता है। उसने मानव कि निहित नैतिकता और उसकी बुद्धि को सम्प्रोधित किया है धीर सत्य को तथा कीवन के श्रेष्ट गुर्खों को उसने अपने सानने रखा है। एक भाग में उसने मानव के पारिवारिक और समाजिक कर्चव्यों पर भी प्रकाश हाला है। विचार, मान, भाषा श्रीर काव्य-सभी इच्टियों से यह काव्य श्रेष्ट है। ग्राप्यात्मिकता भी इत प्रथ में उचकोटि की है। इत्य के कोमलतम आर्थी का डसने बहुत ही सफल टम से विश्लेशया किया है — क्षी० य० पीप की पुस्तक 'दि कुराल' के पृष्ठ १ पर दिये गए एपा॰ एविटल के उद्धरण से ।

रेशेय तीन महादाव्य यलयपयी, चिन्तामिया और पुरदलपेशी है। बलवरमी एक जैन ग्रथ है को अभी तक अन्नकाशित है। इसमें जैन मुनियों का वर्णन है। वुण्डलकेशी शैदों का दूशरा श्रेष्ट प्रेय है। वह प्रश्य सम्मयत: सुन्न हो चुका है। डबका कुछ परिचय हमें दो बीन गर्गों से मिल है। इसमें एक वैश्य सुवती-मूखडलवेशी की क्या वर्णित है। वह कट बौद्ध थी।

श्रव तक तामिल साहित्य का जो संज्ञिम परिचय हम ने दिया है, उससे यह प्रत्यन्न है कि वामिल बौद्ध और जैंन श्रोर तामिल जैन विद्वानों का कितना ऋषी है।ॐ ब्राह्मर्खों साहित्य के विरोध में उन्होंने देशज भाषा को श्रागे बढ़ाया और दिन्सा भारत के श्रायों के चिन्तन

िन्तामणि एक महान् जैन अंय है। इसकी रचना जैन मुनि सीक्षक देवर ने की यी। यह चील राजधराने का रख या क्रीर जानको या करूर में रहता था। इस अंप में जैन राखा जीवकन की कथा वर्षित है। उसके जीवन से सम्बन्धित क्रेनेक स्थाना है इसमें दी गई हैं। प्रत्येक बटना मीति का उपवेश स्थानित क्रमेक स्थाना है इसमें दी गई हैं। प्रत्येक बटना मीति का उपवेश स्थाने हैं और तामिल साहिर्य की चुनी हुई रचनाओं में इसका स्थान है। यह प्रंथ इतना कामिश या कि इसके ब्यायक प्रचार को रोकने के लिए सेक्लियर ने पेरियापुरायाम की रचना को यो जिसमें शैन सम्बी भी नाथा वर्षित है। (सेक्लियर न्यारहर्षी सत्ता को यो जिसमें शैन सम्बी की नाथा वर्षित है। (सेक्लियर न्यारहर्षी सत्ता की यो जिसमें शैन सम्बी की नाथा वर्षित है। (सेक्लियर न्यारहर्षी सत्ता की यो जिसमें शैन सम्बी की नाथा वर्षित है। (सेक्लियर न्यारहर्षी सत्ता की यो जिसमें शैन सम्बी

पाँच लघुकाव्य निम्न लिखित ये—नीलकेशो, युस्त कथा या पैदन्रकायाई, यशोदार काव्य, नागकुमार काव्यम, और चूलमिया। इवमें से प्रथम जैन ग्रंथ या छि हक रचिता और उठके काल का पता नई चलता । यूवरे ग्रंथ का छि हक रचिता और उठके काल का पता नई चलता । युवरे ग्रंथ का स्विता जी ने या जो ईवा की पाँच वी या छुठी खता में हुआ था । उठका नाम सम्मवतः की ग्रंथ मा । युवरे को का माम सम्मवतः की ग्रंथ मा । युवरे के स्वा उदयनकुमार की क्या हम् विग्त है । शैली खादि की हिए से यह चिन्तामिया से औ खाते वदा हुआ है। योदारकाव्यम का रचिता, खर्वदिग्य क्य है, बैन या । युवकों के सुधार और वीवन में को क्या ने वहे हुप्त हैं उनके खाचार विचार और छितानों की पान्य पुत्तक हम मंय को इन कह हम में को हम कह सम की रचना भी गई यो। खानम सहस्तामिय का स्वाम्य विन्तामिय का रचविता जैन या। यह जैनों के महापुराचा पर खानादित है। सस्तामित सुखी का रशा और मीच की माति इसका प्रमुख विन्तामिय स्वाम की माति इसका प्रमुख विवास की स्वाम की माति इसका प्रमुख विवास हमें हम स्वाम की माति इसका प्रमुख विवास की स्वाम की माति इसका प्रमुख विवास की स्वाम की स्व

इ. ब्रुट्सिम रिजत बीरलेखियम लामिल व्याकरण पर एक श्यबद निवन्य है। यह प्रथ बीर राजेन्द्र चोल (१०६२ ईंग्वी) को समर्थित है। जैश इसके नाम से भी प्रकट होता है, इसका स्वियत बीद या। तामिल जैनों को साईसिय क कृतियों का चेत्र और अधिक विरुत्त है। जिनका उल्लेख किया जा चुना है उनके िया चूझामीया निवयद्व नामक एक शब्द कीय मी मिलता है।

श्रीर झान का प्रसार किया। परिखान स्वरूप द्रविद्धों के साहित्य में जामृति श्रीर चेतना की एक जहर-सी दौड़ गई श्रीर उत्तर भारत से प्राप्त नयी भावनाश्रों को इन्होंने श्रपने साहित्य में प्रगट किया कि

पहारों के काल में जो साहित्य रचा गया वह अधिकाशतः श्रुतिभाष्य था। यह वैष्णव श्रुलवार श्रीर शैव पहान-काल में नयनमारों का काल था। इन सन्त्रों ने जो गय और साहित्य गीत अपने-अपने देवताओं की शहति से रचे, जन्में परिवर्ष निधि की ठरड तामिलों ने सर्वित

रखा। खाने चल फर वेष्युव मार्ग को वर्रक तामला न पुरावृत रखा। खाने चल फर वेष्युव मार्ग खीर सुतियों को नलवीर प्रवदम में सम्मिलत फर लिया गया खीर रीव "प्रतियारों को रचनाएँ जो इयर-उघर विखरों हुई थीं उन्हें निष्वयान्त्रर नाम्बी ने (लगमग ६७४—१०३४ ईमपी) ग्यारह विच्नुरारियों में, संबद्दीत फिया।

वामिल साहित्य के इतिहास में ईसा की बाहरवीं शती बहुत वहा और महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस काल परवर्ती चोलों के मे तामिल के सब से बड़े मध्य कालीन कांत हुए नाल का साहित्य हैं। कुलोचुंग प्रथम का राज कि जपकोन्दन, जो कविचयनवर्ती कहलाता था और जिसने कितानुपर्वाय जैसे क्लासिक प्रथ की रचना की थी, इसी काल में

किंतिगचुप्परिं जैसे कतासिक प्रथ की रचना की थी, इसी काल में हुआ था। सुप्रसिद्ध माध्कार आदियारकुतक्षर भी लगमग इसी काल मे हुआ था। कुलोचुन दिलीय के शासन काल में यीन सन्त सिक्तितर ने पेरियुरायम की रचना की थी। रामायण का अनुवाद कर्त्ता अमर कान्नर जीर श्रोचाकुत्तर जिसने तीन सुप्रसिद्ध चलास रचे ये और नकावेन्य का स्वाति प्राप्त रचित्रता सुगालेन्टी—ये सम

इसना निर्माण मण्डल पुरुद्दर ने ईसा की दशवी बती के मध्य में किया था। यन्त्रास्त्राल इसि और करिवाई जैसी बई ब्यानरण सम्बन्धी रचन में भी मिलती हैं। ये रोनी उच कोट को इसियाँ मानी बाती हैं। व रहरीं बाती थे गुणा बीर पांचल लिखा नेमिनदम और भवनन्दी (तेरहब बाती) कृत नामूल भी उस्लेखनीय हैं। नीति मधीं में जैन विद्यानों द्वारा लिखे मधीं—नलादियार कीर प्रकारीली, आरमेरियसम और सिर्यचमलाई का उस्लेख किया का मनता है।

🕸 'दि जर्नल खाँच दि रायल एशियाटिक बोलायटी' माग २२, पृथ्ठ २४६ !

चोल दरवार को, १११८ से ११७८ ईसवी तक सुरोभित करते रहे । चौदहवी शती में मुसलमानों के जागमन से तामिल साहित्य के इति-हास के क्लासिफल काल का ज्ञन्त हो जाता है ।

तामिज के पश्चात ककड़ साहित्य का, सम्पन्नता की दृष्टि से,
विद्तेष किया जा मकता है। कनड़ की प्रारम्भिक
कनड़ ताहित्य साहित्यिक कृतियों में भौतिकता का अभाव
दिराई देता है। अधिकांश कृतियाँ या तो सस्कृत
मेयों का अनुवाद है या रूपान्तर मात्र हैं। कनड़ माहित्य को
मीतिकता प्रदान करने में जैनियों का काफी दाथ रहा है। वारहवी
शती के मध्य तक कनड़ साहित्य पर प्रमुखता जैनियों का ही एकाधिकार रहा, किन्तु उन्होंने केवल साम्प्रदायिक दृष्टि से ही साहित्य
की रचना नहीं की वरन् विशुद्ध झान को भो खपनी दृष्टि के सम्मुख
रस्ता। दुसारी शती कनड़ साहित्य के लिए महत्वपूर्ण स्थान
रस्ती है।

होयसालों का शासन मैसूर में जम गया तय कियों चौर विद्वानों का उन्होंने काफी मरच्छा दिया था। उनके शासन-काल में बहुत से जैन, शेव चौर किंगायत मयकार हुए। क्षेत्र तेरह्मी सती में उल्लेखनीय चौर उत्कृट्ट जैन कवियों का एक दल दियार हो जाता है।

श्रांत्रों को इस बात का गर्व है कि बनकी मापा तेलुगु ससार की मधुरतम श्रीर चरङ्ग्दरतम भाषाओं में तेलुगु साहित्य से हैं। इसका साहित्य सुन्दर है, पर यहुत विस्तृत नहीं है। श्रीभक्षांत्र तेलुगु साहित्य, बरम् समृषा तेलुगु साहित्य, श्राधुनिक काल की ही देन है। मापा सस्वार का प्रथम प्रयत्न, एक तेलुगु विद्वान् नान्यासाट में गग्रहर्षी राती में किथा था। यहां पारत के प्रथम तीन पर्यों का भी उसने श्रावाद किया था।

क्ष ईं॰ पी॰ राइस---'दि हिस्टू खाँन क्यरीय लिटरेचर', पृष्ठ १४, 'दि इन्डियन एन्टी' क्वेरी माग ४. पृष्ठ १५

<sup>†</sup> बी० श्रार॰ सुनम्याह पुन्तल् कृतः 'सन माहल स्टोन्स इनतेष्ठुतु लिटरेचर'

श्रीर ज्ञान का प्रमार किया। परिखान स्वरूप द्रविडों से साहित्य में जायति. श्रीर चेवना की एक लहरू-मी दौर गई श्रीर उत्तर भारत से प्राप्त नयी भावनाओं को इन्होंने श्रपने साहित्य में प्रगट किया। १६६

पल्लवों के काल से जो माहित्य रचा गया वह अधिकाशत:
श्रुतिभाष्य या। यह चैष्ण्य अलवार छोर शैव
पल्लव-काल में नवनसारों का काल था। इन सन्वों ने जो सब और
साहित्य गीन अपने-अपने देखताओं की सुति से रचे,
कन्हें पवित्र तिथि को तरह वामिलों ने सुरित्त
राता। शाने चल परेप्पय मात्रों और स्तुतियों को नलवीर प्रवस्त
में सिम्मिलत कर जिया गया और शैव अदिवारों को रचनार जो
इसर-उथर विरास हुई थो उन्हें निस्मायान्दर नाम्बों ने (लगभग
१८५४—१०२५ ईमपी) ग्याह तिक्सुरारियों से, संमहीत किया।

वामिल साहित्य के इतिहास से ईता की बाहरवी राती यहुत वह और महत्वपूर्ण त्थान रतता है। इस वाल परनर्ती जोलों के से सामिल के सर से बढ़े मध्य कालीन कांव हुए वाल माहित्य है। इसो लोग परमें के सामिल के सर से बढ़े मध्य कालीन कांव हुए वाल माहित्य है। इसो लोग प्रकास का राज कांव जपकोन्दन, जो कांववाब वार्ती कहताता या और जिसने किंताचुणार्थी जैसे कलामिक मध्य की रचना की थी, इसी कांज में हुआ था। सुप्रसिद्ध भाष्कार अदिवारककुनलर भी जाममा इसी कांज में हुआ था। कुलोचुन दिलीय के शासन कांज में शैय सन्त सिंकर ने पेरियुराख्य की रचना की थी। सामयख का अप्रवाह कर्यों अमर कांचर की शेष कोंज में स्वाह करा स्वाह कर्यों अमर कांचर की शेष कोंच के स्वाह करा सम्म कांचर कांचर के स्वाह करा स्वाह स्वाह करा स्वाह स्वाह करा स्वाह स्वाह करा स्वाह करा स्वाह करा स्वाह करा स्वाह करा स्वाह करा स्वाह स्वाह करा स्वाह करा स्वाह करा स्वाह करा स्वाह करा स्वाह स्वाह करा स्वाह स्व

इसन निर्माण मयल पुरूरर ने ईस नी दशवी श्राची के मध्य में दिया था। यनारूपल मुद्रि श्रीर करिनाई नैती नहें न्याकृत्य सन्वन्यों रचन पें भी मिलती हैं। ये दोनों उस नीट को कृतियाँ मानी बाती हैं। य दहनी श्राची में गृष्ण धीर प्रयादन विद्या निर्माण की स्वादन में विद्या है। यो श्राचन मानूस भी उस्लेसनाय है। गीति प्रयों में नैन निद्धानों हारा लिखे अयों—न्सादियार श्रीर प्रयादनी, श्राविध्याम श्रीर विद्यानसाई का उस्लेस किया जानता है।

क्ष 'दि जर्नस क्रोंप दि सवन प्रियादिक संस्पयी' गाम २२, पृष्ठ २४६ ।

चोल दरवार को; १११८ में ११७८ ईसवी तक सुरोभित करते रहे । चौदहवीं शती में सुसलमानों के चागमन से तामिल साहित्य के इति-हास के क्लासिकल काल का जन्त हो जाता है ।

तामित्र के पञ्चात् करुड़ माहित्य का, सम्पन्नता की दृष्टि से, उल्लेख किया जा सकता है। कन्नड़ की प्रारम्भिक कन्नड ताहित्य साहित्यिक कृतियों में मौलिकता का व्यमाव

कलड साहत्य साहत्यक कृतिया म मालकता का समाव दिराई देता है। स्रधिकांश कृतियाँ या तो साकृत प्रेयों का स्रमुनार हैं या रूपान्तर मात्र हैं। कत्रह मादिहय को मीलिकता प्रदान करने में जैनियों का काफी हाथ रहा है। यारहवीं शती के मध्य तर कत्रह साहत्य पर प्रमुख्यतः जैनियों का ही एका-यकार रहा, किन्तु उन्होंने क्यल साम्प्रदायिक हिंछ से ही साहित्य की रचना नहीं की चरन् विशुद्ध ज्ञान का भा स्वयंत्र रिष्ट के सम्मुख रखा। दसवीं शती कन्नद साहित्य के लिए महस्वपूर्ण स्थान

होयसालों का शासन मैसूर मे जम गया सब कथियों चौर विद्वानों का उन्होंने काफी सरच्छा दिया था। उनके शासन-काल में बहुत से जैन, रीव और लिगायत प्रथकार हुए। क्ष तेरहवीं राती में बल्लेरानीय और अल्डप्ट जैन कवियों का एक दल तैयार हो जाता है।

रखती है।

श्रांध्रों को इस पात का गर्व है कि उनकी भाषा तेलुगु ससार की मधुरतम श्रीर उरक्टदन भाषाओं में तेलुगु साहित्य सन्दर है, पर पहुत विस्तृत नहीं है। इधिकांश तेलुगु साहित्य, वरम् सम्वा तेलुगु साहित्य, श्राधुनिक काल की ही देन है। भाषा सस्तार का प्रथम प्रयत्न, एक तेलुगु विद्वान् नान्याभाट में भाषा सस्तार का प्रथम प्रयत्न, एक तेलुगु विद्वान् नान्याभाट में अपार्द्ध ग्री राती में किया था। महाधारत के प्रथम दीन पर्वों का भी उसने श्रावाद किया था। '

क्ष ई० पी॰ राइस-'दि हिस्टू औँ। बलरीज लिटरेचर', पृष्ठ १४, 'दि इन्डिपन प्रनी' क्वेरी माग ४, पृष्ठ १५

<sup>†</sup> जी० श्राहर सुतस्याह पुन्तल् कृत 'सम माहल स्टोन्स इतते हुत्। लिटरेचर'

सहरा के जीतों के विकद्ध जब साम्यन्दर इस प्रकार सफलता-वृषंक प्रयत्न कर रहा था, तथ डीक उसके समान ही उसका सम्बक्तांना क्यप्प जो विक्वायुक्तस्यार नाम से प्रसिद्ध है, व्हाय देश में जीतों के विकद्ध मोर्चा लेरहा था। वसने महेन्द्रवर्धन को रीव वर्षा तिवा था। शैव नंबनमारों के प्रवत्तों के क्तारवरूप जीत-पर्ध ना तामिल-देश से जीव हो गया। इस पर्ध (जैन) की नष्ट करने में बैंच्युव अलापारों का भी खोग था। कितने ही जैनियों ने तो रीव मत को प्रहणु कर विया, जो न कर सके वह भाग कर मैसूर कते गय वहाँ उन्हें सुरचित रास्य मिल गई। क्लाइ देश में जिन पर्ध के साथ वर्षवाकृत अल्डी नीति वरती गई। मैसूर के गंग राजाओं ने (लगमग २००—१००० ईसवी) जीन वर्स की बहुव कुछ संस्वृत्य दिया कि

द्रविष्ट देश में बीद धमें का इतिहास कम रोपक है। बरोक के काल से यहत पहले ही इस धमें के सिद्धानों गींड पर्म से यहाँ के लोग परिचित हो गय थे। कहा जाता है कि हवर्ष भगवान बुद्ध भी दिख्य भारत में नागदेश और सिहल तक गय थे। यथि प्रशोक नामित देश में स्पने चर्म का प्रपाद करने में अधिक विधाशीत नहीं रहा, किर भी व्यक्तितत रूप से थींद्ध शिद्धकों ने चूम-पूम कर वामित देश में विद्व समें का अच्छा प्रचार कर दिया था। इस संवत् की प्रारम्भिक

<sup>•</sup> मुखकर और मुलार (रेख की छुठी ग्रावी) के बाल में बीय पर्य पायममें बन तथा था। बीनगरित अमिनीति (४२०-८२ देखी), मायब के बाद छुटा राजा, सुद कीन था। अभिनीति का उत्तरायिकारी दुर्धिगति दुर्धामत नेन नेपालरा और सुद प्रयवदाद का सित्य था। ख्याब बीव राजाओं में गिरेश रूप से दरम्पास शरबावत (२००-८००) का उक्लेल क्या या सकता में मिरेश रूप से कीने के कुमते हुए प्रधान में किर से बान साली थी। उनके गायन काल में दो मांबद या सुवार एवं ने, बो उपका गांगी था, बोमतेदान को गाय-वाम प्रधान राधानित की थी। नेपार पर वह मुंग्यालों वा महान स्वाचित रो मांबद सेन धर्म वा मी बार्ट मांबीद हुआ। जैन पार्म के साल वा वाल उन्न वान से मुक्त रोग है बन विद्युत्तरीन में जैन को होन कर येव मन को स्वस्ता वित्य या। पर पर्म-परिवर्धन मुखबिन मुखार रामानुक के समस्य में दुष्टा था।

शितयों में चोल देश में नागपिट्टनम, तोन्दमारडलम और काँजी बरम बीद धर्म के भ्रमुख केन्द्र थे। यह भी कहा जाता है कि नागपिट्टनम में खशीक के होटे भाई महेन्द्र ने एक बीद धर्म अचार-संस्था का जम्म दिया था। मिश्रमेरालाई से भी इम बात की पुष्टि होती है कि पृहर में धौद धर्म का प्रचार नियाय गति से होता था। जुद मिश्रमेरालाई का रचितता शौद था। इमी शंव से यह भी पता चलता है कि काँजी बरम में भी कई थौद्ध मठ स्थापित थे।

बौद्ध धर्म को प्रतिहन्द्री आज्ञा और जैन मतों, से गहरा संगर्प करना पृद्धा। उमके विरोध में श्रमेक मत बौद श्रीर श्रम्य और सम्प्रदाय संगठित हो गए थे। किर भी, ६४० सम्प्रदाय ईमधी में जब हुएन्सांग कांजी-चरम गाम तो वसने देखा कि वहाँ एक सी बौद्धः मठ थे जिनमें दूस हजार भिद्ध रहते थे। एन्सबों की इस राज्यानी में ही सुप्रसिद्ध बौद्ध द्वारांनिक धर्मपाल, जो इस बीनी यात्री का शुग्र था, सातवीं

बौढ दारांनिक धर्मपाल, जो इस चीनी वात्री का गुरु था, सातवीं रात्ती में बत्पन हुआ था। बौढ और नाक्षणों के बीच बहुधा शास्त्रार्थ-प्रतियोगिता चतती रहती थी।क्ष

थौद्धों का दक्षिण भारत से अन्त में लीप हो गया। इसका प्रमुख

कारण था काँजीवरम के शास्त्रार्थ और प्रतिपोशिता योड धर्म का लोग में उनकी पराजय ( ७८८ ईसवी )। लेकिन, बौदों के वहिष्कृत हो जाने पर भी, बौद्ध धर्म का प्रभाव वना रहा। सीडन के दानपत्र से पता चलता है कि थोल देश में स्वारहर्षी शती के प्रास्थ्य में हो बौद्ध मन्दिर थे। चागे चल कर, तेरह्वी शती में भी, दिल्गी चक्ति के जिले मे बौदों के एक वर्गनेवंश का पता चलता है।

क शैव छन्त तिब-शान धामान्दर का बीदों से तक्षीर जिला के तेलीचरीं गामक स्थान में शासार्थ हुआ या। उछने बीदों के नेता निन्द के इस रास्त्राय में परास्त्रित किया या ( सातवीं शती )। ब्राटवीं शती में वैष्ण्य सन्त तिरुमंगाई शलवार का भी बीदों से शासार्थ हुआ था। कहा बाता कि उछने तैगामहम की बीद को स्वर्ण प्रतिमा को जीत लिया या और उछका उपयोग शीरपान के मन्दिर की दीवारों के विगाला में किया था। विद्रुचनरम में मिल-सावशार श्रीर सिंदल के बीदों के बीच साखार्थ होने का भी उल्लेख निलता है।

जैन चीर बीह जैसे शिवजोही पर्वों का नारा करने में शैव नवनमारों चीर वैष्युव चलवारों ने काफी भाग भकिनायदाय विवा वा। इन्होंने एक नवे पंच को जन्म दिया। ह्य भक्ति पर वा—अवने इट्टेयता के प्रति अहट कौर गहरी भक्ति इस पय का खावार यो। इस पत्न के हो सन्धाय के—जैव भक्ते का सर्धशाय चीर वैष्युव अक्ते का सन्धाय।

श्रीय शिय को सर्वोपरि सानते हैं। शिव मंगलकारी भी हैं और प्रसायकर भी । शैव सन्त्रदाव के संस्थापक नवन-मार थे। नयनगारीं का चरित्र सन्तीं के समान नयनमार या और शिव में सनकी शक्ति सीमाहीत थी। शैव साहित्य के अनुसार ६३ नयनमार हुए हैं। इनमे सब से अधिक महत्वपूर्ण श्रीर उन्लेखनीय अध्यर, सान्यन्दर, सुन्दरार श्रीर मिर्ए श्वसागर थे। इन सन्तों के रचे हुए अकि के भवन अत्यन्त भावपूर्व हैं। अपने साहित्य से इन सन्तों ने देश में जान सी डाम ं दी यी और अपने अनुयायियों में असीस स्टसाह भर दिया था। अन्य ईरवरदोही मठों का ये तीव विशेष करते थे। अत्यर, साम्बन्दर श्रीर सन्दरार के भांक सम्बन्धी अजन एक साथ सर्वातन हैं और धेवरम कहलाते हैं। मिक्कावसागर के गीत विख्याचकम बहलाते है। नयनमार, मोटे रूप में, पत्लवों के काल में हुए थे। दक्षिण में मन्दिर-तिर्माण-काल की विकसित करने से इन्होंने काफी योग विया था।

विष्णुय कालवारों का काल २०० है ८०० ईसवी तक माना आता है। ये भारत सन्त थे १६ विष्णु की कालवारों का काल क्यासना से इन्होंने ग्रीत कीर कीर तियाँ रची थी। ये सुतियाँ विष्णु के विशिष्ट क्यावारों से

० चलवारों को शीन श्रीवार्य याँ— यक प्रारम्भक, दूसरी मध्यती क्रीर सीवरी वरवरीं—( बावरर पदछ के श्रायवर, वाम क्यूंट्यूयन क्रांक शहर रिष्ट्या हू रिज्यन क्लार, पृष्ट स्वरू )। इक्के ताम हूँ—चौचार प्रवास, प्रवासवर और विकसती वेतवार; नेम्याववार, श्रायकीर पेरियाववार और वरवंद्र करण करण हैं वोस्ट्यारीक्सीट्रे विकरणन क्रमण श्रीर विकस्ताई क्रसवार;—हमके तिथि शास के लिए देखिए टी॰ य

सम्यन्ध रखती हैं। इन श्रव्यवारों द्वारा रचा हुआ मिक काव्य अधिकांशतः वैदिक साहित्य पर आधारित है। इन्होंने वेदों श्रीर वैदिक साहित्य पर आधारित है। इन्होंने वेदों श्रीर वैदिक साहित्य से जितनी अधिक प्रेरणा प्राप्त की है, उतनी श्रीक श्रदियारों ने भी नहीं। उपासता के समय वैच्छव मन्दिरों में इनके भजतों को हमेगा गाया जाता है। मिक के ये दोतों—शैव श्रीर वैद्यार सम्प्रदाय—अवैदिक मतों, जैन श्रीर वैद्यार सम्प्रदाय—अवैदिक मतों, जैन श्रीर वौद्ध धर्मों, का विरोध करने में एक हो तथे थे। इस संघर्ष में सफलता प्राप्त करने के धाद उन्होंने श्राप्त में एक दूसरे का विरोध करना श्रुरू कर दिया—जैमा उनके विरोध मजनों से सपट है।

इनके पश्चात् आधार्यों का उदय हुआ जिन्होंने अपने प्रगाद पांडित्य और घार्मिक ज्ञान से हिन्दू धर्म की नया

महान् आचार्य शङ्कर जीवन प्रदान किया। इन आवार्यों में सब से अप्रकी शकराचार्य थे। वह मालाबार के नम्यूदरी

ष्ट्रासणा राकरायाव या वह सालायार का सम्पूद्र । प्रकारण ये और चाल्यावस्था में उन्होंने संन्यास प्रह्ण कर लिया या। उन्होंने भारत-भर में विस्तृत प्रमण किया था। वनारस में उनका जनेक परिष्ठतों और ज्ञानियों से साजारहार हुआ। उनमें भंधों में स्व से अधिक महत्त्वपूर्ण उनके उपनिषदों, वेदान सूत्रों और भगवन् गीता के भावय थे। उन्होंने अद्भेत दर्शन का साधापन किया था। शंकर के प्रचार और शिचा के फलस्कर नासरों में एक नये सम्प्रदाय का उदय हुआ। इस सम्प्रदाय के नाहाण अपने को समर्थ कहते थे।

शंकरा वार्य जगत् गुरु के रूप में प्रख्यात हुए। आध्यारिमक झान के ज्ञेन मे ऐसा कोई न था जो उनके सन्मुद्ध ठहर सके। उन्होंने अनेक मठों को श्यापना की थी। इनमें श्रृ गेरी का मठ सब से अधिक महत्वपूर्ण था। उत्तर भारत में बौद्ध धर्मका हस करने में उनका बहुत बहा हाथ था। बतीस वर्ष की अल्प अवस्था में ही उनका परीरान हो गया था। उनका काल अभी तक विवाद का विषय बना हुआ है, लेकिन सम्मवतः वह ईसा की आठवीं रानी में हुए थे। १३

गोपीनाय रात कुन 'धी कैष्णवाज' एत० के० श्रायगर कृत 'धार्ली ठेश्लपमेंट श्राप्त दी कैष्णविका इन साउथ इन्डिया' श्रीर एम० रावव श्रायंगर कृत 'ऋतवार क्ल क्लानिलई'।

देशिए इसी पुस्तक के नारहर्वे परिच्छेद में शहराचार्य ना विवरण ।

ग्यारहवी शती में द्रविष्ठ भारत में एक श्रीर बहुत बढ़े विद्वान, विशिष्टाद्वेत के संस्थापक, वैष्णुवी द्वारा पूजित श्रीर सम्मानित व्याचार्य रामानुज ने जन्म लिया। रामानुज का शिला-काल कॉजी-बरम में बीता श्रीर शीघ्र ही विद्वानों का ध्यान उनकी श्रोर श्राकुन्ट हो गया श्रीर, समय योतते नशीतते महान वैष्णुव आचार्य आखानन्दर की गद्दी का **खत्तराधिकार उन्हें** प्राप्त हो गया ।ॐ त्रिचनापली के निकट श्रीरंगम जनका प्रधान केन्द्र था। उनक उद्देश्य घैटलाकों का संस्थायद रूप में सघटन था। बैंद्रण्य मत के अनुसार उन्होंने ब्रह्मसूत्रों की एक टीका

रामानु न का जीवन बहुमुसी था और उनका कार्य होत्र ज्यापक लिखी थी। था। फिर भी अपने मत और प्रंथों का प्रचार

करने का उन्होंने स्थाई प्रबन्ध करने में सफलता उनका ऋतित्व प्राप्त की। श्रद्धितवादियों से, जो सर्वसाधारण में

मायायादी कहताते थे, उनका निरन्तर बादिययाद और शास्त्राध चलता रहता था। जैनों और शेवों तक से उनका मताधिरोध था। उनके सतत् प्रयत्नों के फ़लस्वरूप बैज्याव धर्म की नीव मजबूत हो गई और उसने स्थायी रूप धारण कर लिया।

रामातुज, एक व्यर्थ में, सुधारक थे। उनकी धारणा थी कि "समाज में पुरुष अथवा स्त्री की चाहे जो भी स्थिति हो, परमारमा के निकट सब समान हैं, रार्त यह है कि वे सत् जीवन का पातन करते हों।"

चोतों से ब्रात होकर रामानुज को संसूर में भाग कर शरण लेमी पड़ी। वहाँ के हीयसाल राजा को उन्होंने बैट्युय धर्म में दीचित किया श्रीर इस प्रकार मेसूर में बैप्लाव धर्म के विकास की भूमि रीयार कर दी।

o को आचार्य होते थे रे ऋलवारों के सन्देश के अनुसार कार्य करते मे-बस्तुत: उन्हीं के कार्य को आगे बढ़ाते थे। श्रालवार देवता तो नहीं, त्तेकिन साधारण माननो से बहुत ऊँचे प्रनिष्ठित ये। प्रथम वैष्णुद ब्रावार्य नायप्रनि हुए । रामानुत्र साववें श्राचार्य थे । उनके बीवन के विस्तृत विवस्य के लिए क्षा॰ एस॰ के॰ श्रायंगर कृत 'एन्सेन्ट इधिडया' के बारहवें परिच्छेर को देखिए । एस॰ के॰ ऋषंगर श्रीर टी॰ राजगोपालाचार्य लिखित श्रीरामा ज्ञाचार्यं मी देखिए।

तीसरे महान् आचार्यं जिन्होंने एक नये सम्प्रदाय की जन्म दिया माधवाचार्य थे। उन्होंने द्वैत दर्शन को

पुष्ट किया। दिच्छा कलड़ के चिंदपी नामक स्थान-माधव

के वे निवासी थे। ११६६ में उनका जन्म हुआ

था। वे केवल श्राह्मणों को सम्बोधित करते ये और उनके अनुयायी

माधव कहलाते हैं। रामानुज की भौति उन्होंने भी बहासूत्रों धौर गीता की टीकाएँ लिखी थीं, लेकिन उनमें और रामानुज के भाष्यों में अन्तर है। वे विष्णु के उपासक ये और शिव की कोई महत्व

नहीं देते थे।

# परिशिष्ट

## श्रनुक्रमणिका लगभग ३०००--२००० ईमा पूर्व सप्तसिन्धु सभ्यता का काल जिस

सम्भावित प्रारम आयों के

फारस पर दारा का शासन, उसकी

चाक्रमण से माना जाता है। बोधाषकोई अभिलेख। १४०० ईसा पूर्व १२०० ईसा पूर्व ऋग्वेद का काल (निम्नतर सीमा)। चपनिषद् काल। ८००-५००ईसा पूर्व धार्मिक उत्थान। ६०० ईसा पूर्व ४६६-४२७ ईसा पूर्व महाबीर का जीवन-काल। मगवान् युद्ध का निर्वाण-प्रथम ४८७ (या ४८३ ईसो पूर्व बीद्ध परिपद ।

शिशुनाग श्रीर नन्दों की अप्रहाया लगभग ६००—३२१ ईसा पूर्व मे मगध का उत्थान।

६०० —२०० ईसा पूर्व { ४१६ ईसा पूर्व ४६१ ईसा पूर्व सुत्रों का रचना काल। निम्नसार का राज्यारोहण।

चजातशतु का राज्यारोह्ण (पाट**लि**-पुत्र का निर्माण्)। ४x≃—x३६ ईसा पूर्व **५२२--**४-६ ईसा पूर्व फारस का साइरस महान्।

पजाब विजय घोर ईसा पूर्व ५१८ के लगभग सिंध की घाटी पर प्रभुत्व ।

पाणिनि का सम्भावित काल। लगभग ३५० ईसा पूर्व हिन्दू कुश चौर परोपनी दाई पर ३२⊏—३२७ ईसा पूर्व सिकन्दर के आक्रमण।

प्राचीन भारत ४१०

३२६ ईसा पूर्व जुलाई (?)--हाइदसपेस का युद्ध। सिवम्बर-ज्यास से सिकन्दर का पीछे हदना ।

३२४ ईसा पूर्व सिकन्दर की भारत से वापसी ३२३ ईसा पूर्व सिकन्दर की मृत्यु। नन्दों का अन्त और चन्द्रगुप्त मीर्य ३२३-३२१ ईसा पूर्व

राज्यारोहण — मौर्यवंश प्रारम्म ।

३१७ ईसा पूर्व मैसीडोनियन शासन का भारत में पूर्णान्त ।

सेल्युकस निकेटर पर चन्द्रग्रप्त की लगभग ३०३ ईसा पूर्व विजय-भारत-पार फे प्रान्तीं का

मौर्य साम्राज्य में सम्मिलित होना । मैगस्थनीज पाटलिपुत्र में । ३०२ ईसा पूर्व

३०० ईसा पूर्व श्चर्यशास की रचना का संभाषित काल ।

चन्द्रगुप्त के शासन का अन्त । भद्रपाटु ,, २६८ ईसा पूर्व के साथ उसका मैसूर की छोर छभियान ।

२६५—२७३ ईसा पृर्व विन्द्रमार का शासन-काल। २७४-२७३ ईसा पूर्व अशोक का राज्यारोहण । २७०--२६६ ईसा पूर्व चाशोक का राज्याभियेक।

२६२ ईमा पूर्व कलिंग-विजय । प्रथम शिकालेग्ग का प्रज्ञापित । २६० ईमा पूर्व (?) चौदहवाँ शिलालेख प्रज्ञापित। २४५—२४७ ईसा पूर्व

२४३ ईमा पर्य (?) बौद संघों की पहली महासमिति का व्यायोजन—पाती में धर्म प्रयों का रचना कार्य सम्पूर्ण ।

सगभग २४० ईसा पूर्व २३७—२३६ ईसा पूर्व थीद स्थापत्य का शाहिमक काल । भारतेष की गृत्य । सगभग २४०—२४८ ईसा पूर्व सेस्वकिड के विरुद्ध चैपिट्रवा चीर

पार्थिया का विद्रोह ।

निर्माख-काल।

का उत्थान।

विजय!

भारत पर श्राक्रमए।

शुंग का शासन-काल ।

सीरिया के अन्तियोक महान् का

देमित्रियस (बैक्ट्रियावासी) की पंजाय

मौर्यो का अन्त और पुष्यमित्र शहर

युकेविद की कायुल की घाटी पर

मिनान्दर का भारत पर आक्रमण (१) कायुल की घाटी और पंजाब में प्रति-इन्द्री राज्यों की स्थापना। कलिंग के खापबेल का शासनारम्भ ।

वैक्ट्रिया पर शकों का च्याधिपत्य । सारवेल का हाथी गुम्फ अभिलेख।

व्याकरणाचार्य पतंजलि का काल।

हेरात चौर सीरतान पर शकों का

शकों द्वारा पार्थियनों का प्रभुत्व

श्रीर सिंघ के भागों पर विजय।

२०८ ईसा पूर्व क्षगभग १६० ईसा पूर्व

≀"१⊏४ ईसापूर्व

१८४-७२ ईसा पूर्व लगभग १७४--- १६१ ईसा पूर्व

17

१६६ ईसा पूर्व १६४ ईसा पूर्व १४६ ईसा पूर्व १४० ईसा पूर्व 33

१४०-१२० ईसा पूर्व ,,

१०० ईसा पूर्व ६० ईसा पूर्व

າ ୯୪ ईसापूर्व

सम्राद् भागमद्र के दरवार में है लियो-दोरस के राजदूत का आगमन्। सिंध की घाटी के निचले भाग

(शक डीप) पर साइथियनों का श्चाधिपत्य ।

ष्ट्राधिपत्य ।

स्वीकार करना ।

विजय।

महाराजाधिराज योगा की वर्चशिला चौर पंजाब पर, यूनानियों के विरुद्ध, शक सत्रपों श्रीर पहल का गंजाब में प्रारम्भ ।

-७२ ईसा पूर्व ७२-२७ ईसा पूर्व ४८ ईसा पूर्व

त्तगभग ४० ईसा पूर्व

" ४०-४० ईसा पूर्व " ४० ईसा पूर्व

" १५ ईसवी

" १६-४४ ईसवी " ४०-४०० ईसवी

" ४२ ७६ ईसवी " ७६ ईसवी

" ७८-१२५ ईसवी सराभग ६० ईसवी

> " ६१-११० ईसवी " १०० ईसवी

> " १ १ २०० ईसवी " १०६-४८ ईमबी

" १२४ ईमवी " १२= ईमवी

> १२८-२६ ईसवी १३० ईसवी

प्राचीन भारत

शुंगों का श्वन्त । करवों का शासन । विक्रम संवत् की स्थापना—साइ-

वियनों का बहिष्कार। शामृत और यूनानी शासन का

शायन चार यूनाना शासन व पूर्णान्तः। चानेन प्रथम का शासन

जार्ने ज प्रथम का शासन यूनानी शासन के श्रान्तिम अवशेषों का जन्त। हाएचि जाति का ऊपाया साम्राज्य में

पाँव जमाना । गोन्दाफनीस का शासन—सन्त थामस

के मिशन का भारत चाना । भारतीय प्लास्टिक कला का अभ्युदय । कुजुजकदफिस का शासन

शक संवत् की स्थापना-कदिक्स हितीय का राज्यारोह्य । नहपाग (शक) का शासन । 'पेरीपस जाफ दि इन्डियन खोशन'

तिस्वी गई। चीनियों से कुपायों का युद्ध। प्रारम्भिक चोलों का उदय (करिकाल

का युग)। इतीन वामिल संघम काल। गीननो पुत्र चौर पशिष्टि पुत्र का शासन—आंध्र सातवाहन मेचा का

पुनःश्वम्यस्थान । वनिष्क का राज्यारीहरू । वशिष्टि पुत्र की पुलुसायी का राज्या-

रोह्ण । फनिष्क संबन् की स्थापना । रुद्रदमन का राज्यारोहरा ।

|                                                     | परिशिप्ट ४१३                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| त्तगमग १४० ईसवी<br>" १४० ईसवी                       | चध्दन रुत्यात ।<br>महान् चुत्रप रुद्रदमन का सुप्रसिद्ध<br>गिरनार अभिनेख—गांघार कला का<br>अभ्युद्य ।                                               |
| १४१-४२ ईसवी<br>१४६-४७ ईसवी<br>१६⊏ इंसबी             | कनिष्क की मृत्यु ।<br>वाराष्क की मृत्य ।<br>हुविष्क के खुत्रवारी शासन का<br>प्रारम्स ।                                                            |
| त्तगभग १७३-२०२ ईसवी<br>१८६७ इसबी<br>त्तगभग २०० ईसबी | यज्ञभी सातवाहन का शासन।<br>वासुदेव का शासनारम्भ।<br>सातवाहनों के हाथ से महाराष्ट्र का<br>निकल जाना।                                               |
| " २००-३०० ईसवी                                      | श्रजन्ता के प्रारम्भिक भित्ति-चित्री<br>का काल।<br>नागार्जुन का व्यस्पुरय-काल।<br>ब्राभारों, प्रारम्भिक पहार्षी खादि का                           |
| " २२७ ईसवी<br>" २३० ईसवी                            | क्षभ्युत्थान ।<br>बासुदेव कुपाय का शासनान्त ।<br>सातवाहनों का अक्सान—कुपायों<br>श्रीर पार्थियनों का भी साथ ही<br>साथ अवसान ।                      |
| " २४⊏-⊏४ ईसवी                                       | बाकाटक वश के सत्थापक विध्य-<br>शक्तिका शासन।                                                                                                      |
| " २४० ईसवी<br>" २८४-३४४ ईसवी                        | काँची मे पक्षय शक्ति का श्राप्युत्यान ।<br>प्रवरसेन प्रथम, बाकाटक, का<br>शासन ।                                                                   |
| " २०० ईसवी<br>" २००-४४० ईसवी<br>३१६-२० ईसवी         | भारशिव वंश भावनान का शासन ।<br>धाहासस्य का पुनर्जागरस्य ।<br>शुप्त संवत् की स्थापना ।<br>चन्द्रशुप्त प्रथम द्वारा शुप्त साम्राज्य<br>की स्थापना । |

| ४१४      |                                          |                      | शाचीन भारत                                                                                     |
|----------|------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| लगभ      | ०,६६ ग                                   | ईसवी                 | समुद्र गुप्त का राज्यारोहण ।.<br>वसुवन्धु का अभ्युदय-काल ।                                     |
| ,,i      | * ३५०<br>३५२.७६                          | ईसवी<br>ईमवी         | समुद्रगुप्त की पूर्ण समाप्ति ।                                                                 |
| n        | ३७४-४१३                                  | ईसवी                 | पुरु पणा था।<br>पन्द्रगुष्य द्वितीय विक्रमादित्य का<br>शासन।                                   |
| 33<br>PI | ३७४-६४<br>३=च-≒६                         | ईस <b>षी</b><br>ईसबी | रुद्रसेन द्वितीय याकाटक का शासन।<br>पश्चिमी चत्रपों पर चन्द्रगुप्र की<br>व्यन्तिम रूप से विजय। |
|          | ४१४-११ <sup>°</sup><br>४०४-११            | ईसयी<br>ईसयी         | चीनी यात्री फाहियान भारत मैं।<br>कुमार गुष्त का शासन—कालिदास<br>का काल।                        |
| लगभग     |                                          | ईसवी                 | हूण आक्सस नदी को पार फरते हैं।                                                                 |
|          | ጸሾና-የን <b>፡፡፡</b><br>ጸ <b>۲</b> ዩ<br>ጸሾሪ | ईसवी<br>ईसवी<br>ईसवी | गुप्तों का पुष्यिमन्न से युद्ध ।<br>बलभी में जैन महासमिति ।<br>स्कन्दगुप्त का शाधन।            |
| लगभग     |                                          | ईसवी<br>ईसवी         | प्रयम हूण आक्रमण।<br>पुर गुप्त और नरसिंह गुप्त का                                              |
|          | ४७६-७                                    | ईमवी<br>इसबी         | सुत्रसिद्ध श्योतिषी चार्यभट्ट का जन्म ।<br>कुमार गुप्त की मृत्यु ।                             |
| सगमग     | 8<0 €0                                   | ईसयी                 | गुप्त साम्राज्य का द्विम-भिन्न दोना<br>भारम्भ ।                                                |
| •        | ४=४                                      | ईसर्था               | फारम के राजा फीरोज की हुणों द्वारा<br>पराजय ।                                                  |
| लगभग     | 8೯,                                      | ईमर्था               | शोरमाण के नेगृत्व में हुलों का किर                                                             |

मे भाकमण भारमा। यक्षमा में मैगुकों के राजयंश का

प्राप्त ।

|        |            |              | परिशिष्ट ४१४                                    |
|--------|------------|--------------|-------------------------------------------------|
| लगभग   | t kee      | ईसवी         | ग्रमर्रासंह (कोपकार) ।                          |
| п      | . ५१०<br>- | इसवी<br>इसवी | त्तोरमाण का उत्तराधिकारी मिहिर                  |
|        | 410        | क्राना       | कुल ।                                           |
|        |            |              | परवर्ती गुनों का शासनारम्भ ।                    |
| "      | ध्रद       | ईसवी         | चीनी यात्री शुद्धयुन का भारत                    |
|        |            | <b>4</b>     | श्रागमन ।                                       |
| 31     | પ્રકરે     | ईसवी         | यशोधर्मन द्वारा मिहिरकुल की                     |
|        | • • • •    |              | पराजय ।                                         |
| 33     | ४३३-४२     | ईसवी         | मिहिर कुल काश्मीर में।                          |
| 11     | ধইধ ডহ০    | ईसयी         | मालवा के परवर्ती गुप्त राजा।                    |
| "      | が不ら        | ईसवी         | बादामी के प्रारम्भिक चालुक्यों                  |
|        |            |              | (पुलकेशी प्रथम) का जस्थान ।                     |
| , ,,   | หหลิ       | ईसधी         | ईपान वर्मन मौसरी का अम्युर्य-                   |
|        |            |              | काल ।                                           |
| 11     | ४६३ ७      | ईमवी         | चाक्सस की घाटी में हूए शक्ति का                 |
| 31     |            | 22           | सर्वाशतः नाश ।                                  |
|        | ४६६        | ्ईसवी        | थनवासी के कदम्य राज्य का                        |
|        | ধ্বত       | ईसबी         | श्रवसार ।<br>कोर्तिवर्मन चालुक्य का राज्यरोहरू। |
| लग     | ग ४७४      | इसवी         | कत्रीत के मौसरियों का अभ्युदय-                  |
| 41.6.1 | 11 0,000   | 8            | काल-बाराहसिद्दिर का काल।                        |
|        | KER        | ईसवी         | सिहविष्णु के नेतृत्य में महाव परसव              |
|        |            |              | वंश का चत्थान ।                                 |
| 7)     | €o≎        | ईसवी         | हुएनसांग का जन्म ।                              |
|        | ६००-३०     | •            | महेदवर्मन (दिव्या भारत में गुफा-                |
|        |            | _            | भन्दिरों का काल )                               |
|        | ६०४        | ईसवी         | थानेश्वर के प्रमाकरवर्षन की मृत्यु।             |
|        | ६०६        | ईसवी         | थानेश्वर के राज्यवर्धन; हर्पवर्धन               |
|        |            |              | का राज्यारोहण (हर्प-संवत्)—कन्नीज               |
|        |            |              | श्रीर थानेश्वरका सम्मिलन ।                      |
|        | ६०६-१२     | ईसवी<br>\$   | हर्ष की दिग्विजय।                               |
|        | ६०≒        | ईसवी         | पुलकेशी द्वितीय चालुक्य का<br>राज्यारोण्ह ।     |
|        |            |              | (1,11/146 1                                     |

| <sup>,</sup> ४१६ |                 | प्राचीन भारत <sup>े</sup> |                                                                                                                                   |
|------------------|-----------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | ६१०             | इंसवी                     | पुलकेशी द्वितीयं द्वारा वेंगी पर<br>विजय।                                                                                         |
| लगभग             | ፣ ६१४           | ईसबी _                    | चेंगी के पूर्वी चालुक्यों के स्वतंत्र<br>राज्य की स्थापना जो १०७० ईसवी<br>तक चला।                                                 |
| 27               | ६२०             | ईसवी                      | पूलकेशी द्वितीय द्वारा हुएँ का पीछे<br>हटने के लिथ याध्य 'होना।                                                                   |
|                  | ६२०४०           | ईसवी                      | वलमी के धुवसेन का शासन्।                                                                                                          |
|                  | ६२४             | इसवी                      | फारस के राजदूत की पुलकेशी के<br>दरवार में आने की तिथि।                                                                            |
|                  | ६२१-४४          | ईसवी                      | हुएनसांग का भारत में श्रमण-काल।                                                                                                   |
| स्ताभः           | ग ६३०           | ईसवी                      | नरसिंहवर्मन पल्लव का राज्यारोहरा।                                                                                                 |
| п                | ६३४             | ईसवी                      | यलमी पर हुई की विजय-अप्पर<br>आदि के नेतृत्व में रीव मत का<br>पुनरुत्यान!                                                          |
| 1)               | ६४१             | ईसवी                      | हर्ष के राजदूत का चीन गमन।                                                                                                        |
| 21               | ६४२             | इंसवी                     | पुलकेशी द्वितीय की मृत्यु—उसके<br>राज्य में तेरह वर्षों का रिक,—<br>शृत्य काल, नेपाल के ब्रंग्युवर्मन की<br>मृत्यु।               |
| लगभ              | તુ દંદજ         | ईमवी                      | हर्ष की मृत्यु                                                                                                                    |
| "                | ६४७-=           | ईसवी                      | कत्रीत के खेर्जुन के राज्य का इसके<br>हाथ से दिन जाना, चीनी बादि द्वारा<br>चनकी पराजय, दुवनसांग के यात्रा-<br>वर्षनों का प्रकाशन। |
| लगभ              | ባ ६৮ጵ           | ईसयी                      | विक्रमादित्य प्रथम के नेगृत्व में<br>चालुक्य सत्ता की पुनस्थीयना।                                                                 |
| 17               | <b>६</b> ४० ७४० |                           | गजपूर्वी का उत्थान ।                                                                                                              |
| 11               | ६६८             | ईमयी                      | नरसिंहवर्गन परलव की मृत्यु ।<br>मामरक्षपुरम के शिला-मन्दिरी (रथी)<br>द्या काल ।                                                   |

| त्तगभग । | ६७४                         | ईसर्वो                    | पल्जनों पर विक्रमादित्य की धिनयः<br>, कॉचो पर उसका चानिपत्य ।                                                                               |
|----------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| " ;      | ६० ७१५                      | ईसवी "                    | नर्गिह वर्मन द्वितीय पल्लय का                                                                                                               |
| नगभग     | 900<br>७१२<br>७१४-८०<br>७३० | ईसवी                      | ्शासन ।  कुमारित भट्ट ।  खरवां की सिंघ विजय ।  निद्द वर्षन परलवसरल का शासन ।  कसीज के राजा यशोवर्मन, भव- भूति का काल, वया रायल का व्हाराम । |
| "        | ৩২০ ৮০                      | ई नवा                     | वतात के पात-गोपात-का अभ्यु-<br>स्थान।                                                                                                       |
|          | ७४१                         | ईसवी                      | विक्रमादिस्य द्वितीय चातुक्य के<br>हाथों नन्दि <u>?</u> वर्मन परनय की                                                                       |
| सगभग     | १७४६                        | ईसगी                      | पराजय । धनराज द्वाराः श्रन्टिलवाङ्<br>शक्ति की स्थापना ।                                                                                    |
|          | ७५३                         | . ईसवी                    | प्रार्शम्भक 'चालुक्यों का श्रवसान,<br>मालखेद के राष्ट्रकृटों का अध्यु-                                                                      |
| स्यभ     | स ३५३ ७४                    | ई मेवं।                   | स्थान । दन्तिदुर्ग श्रीर कृष्ण प्रथम<br>राष्ट्रकृट का शासन, पतोरा के                                                                        |
| 17       | <sub>ወጀ</sub> ዩ             | ईसर्भा                    | कैलाश-मन्दिर का निर्माण । - गुतरात के इप्रदास द्वारा करित्त-<br>बाद की स्थापना।                                                             |
|          | ७ इर् 😅                     | इंसरी<br>११ इसवी          | संग राजा ओ पुरुष का शासनान्त।<br>समाराजा शिवसार का शासन।                                                                                    |
| स्ताः    | दग ७୬६-म                    | १४ इसकी                   | राष्ट्रकृट यंश के प्रवूप श्रीर गोविन्त<br>तृतीय का शामन।                                                                                    |
| 29       | 444                         | ईसबी                      | शंकराचार्य की पराम्परा-सम्प्रम्, जन्म<br>े निधि ।                                                                                           |
| त्तगः    | #\$X                        | ईसपी<br>इंसवी<br>:४५ ईसवी | चंगाल के धर्म पाल ।<br>राष्ट्रकूट ऋगोधवर्ष का राज्यारोह्ण ।<br>वंगात के देवपात का शासन-काल।                                                 |

| ४१=    |                 | স              | चीन भारत                                                                 |
|--------|-----------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|
| लगमगः  | ≒१६             | ईसवी           | कन्नीज में गुर्जर प्रविद्यारों की सत्ता<br>स्थापित ।                     |
| त्रगमग | <b>=</b> ₹½     | ईसची           | वारागुण पांड्य द्वारा पल्तव प्रदेश<br>पर स्थाकमण।                        |
| 33     |                 | ४ ईसवी         | पल्लच राजा तेलारु के नन्दी का<br>शासन (                                  |
| ,,,    | <b>480.€</b>    | र्डसबी         | वन्नीज के मिहिर भोज।                                                     |
| . ,    | CKo             | २ ईसबी<br>ईसबी | श्रानाम श्रीर कर्लिंग पर देवपाल<br>की विजय।                              |
|        |                 | १ ईसवी         | गण्ड्रहरूट राजा फुट्या हिसीय का<br>शामन।                                 |
| लगभग । | E0-£0           | ८ ईसवी         | कन्नीज के महेन्द्रपाल का शामन।                                           |
|        | 605             | इंसवी          | अदित्य चोल द्वारा अपराजित का                                             |
|        |                 |                | पराजित होना—पल्लवीं कापतन<br>तथा विजयालय (तंत्रीर केचोल                  |
|        | •               |                | वंश) का चरथान ।                                                          |
| 3      | 80.80           | ईसवी           | करनीज के महीपाल का शासन।                                                 |
|        | १७              |                | कन्नीज पर राष्ट्रकृष्टों का आधिपस्य ।                                    |
| 8      | .0€.0,&         | ४२-४३ ईसर्व    |                                                                          |
| 3      | - X-X0          | ईसथी           | यशोवर्मन चन्देल।                                                         |
| ٤      | SE              | ईसवी           | तद्दोलम का युद्ध-काँची पर                                                |
|        |                 | £2             | राष्ट्रकृटों का श्रभियान।                                                |
|        | 33.0%           |                | चन्देल नरेश धांगा का शासन।                                               |
| ٤      | .48             | <b>इ</b> मबा   | गुतरात के मोलंकी यंश की मूल-<br>राज द्वारा स्थापना।                      |
|        | βv              | र्डसवी         | राष्ट्रकृटों का धन्त; मत्याणी के<br>प्रस्वर्नी चालुक्यों का अभ्युत्थान । |
| ٤      | ৩৪-১৯           | ईसावी ,        | भुंज राजा; घार के परमान ।                                                |
| लगभग र | ्ष= १०१<br>इंटर | र० ईसवी        | वंगाल के महीपाल का शासन काता।                                            |
|        |                 | ईसवी           | श्रावण वेलगोला में गीतम की                                               |
| ٤      | <b>≒</b> ≵      | ईसवो           | भरतर मृति की स्थापना।<br>भोन राजराजा महान का राज्याः<br>शेह्याः।         |

|              |               | परिशिष्ट ४१६                                                                          |
|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>६६१</b> ई | मवी           | मुमलगानी के विकड़ राजपूर्ती का                                                        |
| . १००१-०३३   | ईसभी          | प्रथम राज्य संघ ।<br>क्ल्याणी के चालुक्य राजा सत्या-<br>श्रय का शासन ।                |
| ६६६-१०३४     | <b>इंस</b> वी | चन्देल राजा गण्ड का शासन।                                                             |
| लगभग १०००    | ईसभी          | तंजोर में शृहदेश्यर के मन्दिर का<br>निर्माण – मेंसूर के गंग शब्य पर<br>चोलों की विजय। |
| १००२         | ईसर्वा        | सुलतान गजनी के विरुद्ध राजपूर्ती<br>का दूसरा संघ-राज्य ।                              |
| १००४         | ईसर्वी        | गग-शक्ति का अवसान।                                                                    |
| लगभग १००७-८  | ईसवी          | राजगाजा चील द्वारा चालुक्य प्रदेश<br>का रौदा जाना।                                    |
| १०१३         | ईसवी          | राजेन्द्र चोल का शासनारम्भ । .                                                        |
| १०१४-४०      | ईसवी          | गांगेयदेव कलचुरी का शासन ।                                                            |
| १०१= ६०      | ईसवी          | मानवा के भोज का शासन।                                                                 |
| 8088         | ईसबी          | महमूद राजनी द्वारा कन्तीज पर<br>आक्रमणः।                                              |
| लगभग १०२६-२४ | ईसधी          | गंगा के तट तक घोलों का उत्तरी<br>अभियान।                                              |
| " १०२२-६४    | ईसवी          | गुजरात का भीमदेव सोलंकी ।                                                             |
| » 6080-00    |               | कर्णदेव कलचुरी का शासन।                                                               |
| " 608E 66    | ०० ईमवी       | कीर्तिवर्मन चन्देश । प्रबोध चन्द्रोदय                                                 |
|              |               | का रचना काल ( लगभग १०६४<br>ईसवी)।                                                     |
| त्तगभग १०४०  | ईसवी          | पश्चिमी वगाल में सामन्तसेन द्वारा<br>सेन शक्ति की स्थापना।                            |
| १०४२         | ईसवी          | कोष्पम का युद्ध—चोलों पर चालुक्यों<br>की विजय ।                                       |
| १०६६         | ईसवी          | सोमेश्वर श्राहमल्ज चालुक्य की<br>मृत्यु।                                              |
| 9000-91      | ११⊏ ईसवी      | कुलोत्तुंगचोल काशासन।                                                                 |

| ४२० |  | श्रचीन' भार |
|-----|--|-------------|
|     |  |             |

| ४२०                      | प्राचीन भारत                                                                                        |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ्र०६६-११२६ ईसवी          | विक्रमादित्य ' देव चालुक्य का<br>शासन—विल्ह्या और विद्यानेश्वर                                      |
| त्तगभग १०६० ईसवी         | का श्रभ्युदय-काल ।<br>कन्नीज के गुर्जर-प्रतिहार राज वंश<br>का श्रवसान—गहड्वालों का<br>श्रभ्युत्थान। |
| :                        |                                                                                                     |
| .१०६ <b>३ ११४३ ईस</b> वी | शुक्ररात के सिद्धराज का शासन<br>काल । देमचन्द्र का अभ्युदय।                                         |
| १०१४-१६ ईमयी             | कर्तिंग पर प्रथम चील आक्रमण।                                                                        |
| १०६७-११४६ ईसवा           | चगाल के चिजयसेन का शासन-<br>काल।                                                                    |
| लगभग ११०० ईमर्वा         | बलालसेन-जगदेव का आभ्यदय।                                                                            |
| " ११००-४१ ईसवी           | विद्वीदेव होयसात, विद्युपर्धन;-                                                                     |
| ,, ,,                    | रामानुज का श्वभ्युद्यः,—बेल्र<br>इत्तेथिद के मन्दिरों का निर्माण ।                                  |
| , " १११२ ईसधी            | कर्तिग पर दूसरा चोल आक्रमण।                                                                         |
| लगभगं १११४-४४ ईसवी       | कन्नीज के ैगोबिस्ट चन्द्र का<br>शासन-काल।                                                           |
| ११४३ ७३ ईमबी             | स्वरात के कुमारपाल का शासन।                                                                         |
| ११४१-=२ ईनवी             | चातुक्य राज पर कल्युरियों का<br>बाधिपस्य—विश्वतन ध्यीर चासव<br>का शामन—निपायतों का अभ्य-            |
| लगभग १९६२ ईमधी           | त्थान । वारंगल के प्रतापरद्र<br>काकातीय का काल।                                                     |
| ११७३ ईमधी                | शुक्तशत के कुमारवाल की मृत्यु ।                                                                     |
| संगभग १६८० ईसवी          | पाल मत्ता का कांप।                                                                                  |
| ११८५ ईसवी                | यन्ताल सेन भी मृत्यु ।                                                                              |
| ११८३-६१ ईसवी             | भिन्तम द्वारा यादयी के प्रभुत्य की<br>स्थापना।                                                      |
| ११८४-६१ ईमधी             | देवांगरि के भिल्लम यादय का<br>शासन-काल।                                                             |
|                          |                                                                                                     |

११६६-६-६० ईमवी 📑 तुर्गा वादव का शासनः। 🕐

|                         |               | परिशिष्ट ४२१                                                                  |
|-------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| ११६२-३                  | ईसवी          | १थ्वीराज का पतन—दिल्ली पर मुसल<br>मानों का श्राधिपत्य ।                       |
| 8858                    | ईसवी          | जयचन्द्र का पतन                                                               |
| . 88EG EE               | ईसवी          | सुमलमानों द्वारा पाल -श्रीर सेन<br>सत्ताका विनाश।                             |
| लगभग १२००               | ईसवी          | चालुक्य सत्ता का श्रवसात।                                                     |
| " 840x                  | ईसवी          | मुसलमानों द्वारा लदमण सेन की<br>पराजय।                                        |
| <sup>,</sup> १२१६.४⊏ ईर | त्रची         | राजराजा एतीय का काल-चौलों<br>का हास ।                                         |
| १२१०-४७ ईंग             | वची           | सिंघन यादव का शासन।                                                           |
| १२२०-५४ ईर              |               | नरसिंह द्वितीय और सीमेश्वर के<br>नेतृत्व में होयसालीं की महानता-<br>प्राप्ति। |
| १२१६ ३६ ईस              | त्रवी         | सुन्दर पांड्य प्रथम के द्वारा पांड्यी<br>का पुनकत्थान।                        |
| १२२०-३४ ईम              | वी            | नरसिंह द्वितीय होयसाल ।                                                       |
| १२३३ ४४ ईर              | तवी           | सोमेश्वर होयसाल का शासन<br>काल।                                               |
| १२३६ ४४ ईस              | तथी           | मारवर्मन सुन्दर पांड्य द्वितीय का<br>शासन काल।                                |
| १२४१-६= ईम              | नवी           | जातवर्मन सुन्दर पांड्य का शासन।                                               |
| <b>१२३</b> ⊏-१३११       | इंमवी         | मारवर्गन कुलरोध्यर पांड्य का<br>शासन।                                         |
| . लगभग १२७४             | <b>इंस</b> वी | वारगल की रानी रुट्रम्बा—मार्की<br>पोलोका तट पर अ।कर लगना।                     |
| १२६४ ई                  | सवी           | देविगिरि पर अलाउद्दीन का<br>अभियान।                                           |
| ३०६१-१२०६               | ईसवी          | रामचन्द्र यादव—हेमादि काल ।                                                   |
| १३०=-११                 | ईसवी          | मिलक काफूर का दिवाणी श्रभियान—<br>द्वारसमुद्र और मदुरा की लूटपाट              |
| १३१=                    | ईसवी          | याद्व वंश का अवसान।                                                           |

४२२ प्राचीन भारत स्नाभग १३३४ ७८ ईसवी महुरा में स्वतंत्र मुस्तानी की स्थापना। स्नाभग १३४६ ैईसवी होयसालों का प्रवसान।

लपमग १२४६ इसवा हायवाला का प्रवसान। १३३६ ईसवा विजय नगर की स्थापना। लगभग १३५० ईसवी माधव और सवान का कम्युदय काल।